



# हस्त-रेखा-विज्ञान

ज्योतिष-कलानिधि, दैवज्ञ-शिरोमणि पंडित गोपेश कुमार श्रोका एम॰ ए॰, एल॰-एल॰ वी॰

मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स प्रा० लि० दिल्लो

चतुर्थ संशोधित संस्करणः १९७३ पुनर्मुद्रणः दिल्ली, १९७८, १९८४, १९६०

© मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स प्रा० लि० सर्वाधिकार सुरक्षित

ग्रन्य प्राप्ति-स्थान:

मो ती ला ल ब ना र सी दा स

बंगलो रोड, जवाहरनगर, दिल्ली ११०००७

शाखाएँ: चौक, वाराणसी २२१००१

प्रशोक राजपय, पटना ५००००४

२४ रेसकोसं रोड, बंगलौर ५६०००१

१२० रॉयपेट्टा हाई रोड, मैलापुर, मद्रास ६००००४

मूल्य: इ० ६५ (सजिल्द)

नरेन्द्रप्रकाश जैन, मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशसं प्रा० लि०, बंगलो रोड, जवःहरनगर, दिल्ली-७ द्वारा प्रकाशित तथा जैनेन्द्रप्रकाश जैन, श्री जैनेन्द्र प्रेस, ए-४५ नारायणा, फेज-१, नई दिल्ली-२८ द्वारा मुद्रित।

## प्राक्कथन

"एषु सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते।
दृश्यते त्वप्रया बुद्धचा सूक्ष्मया सूक्ष्मदिश्चिभ :।।" (१।३।१२)
—कठोपनियद्

इस श्रांखल ब्रह्माण्ड के चराचर प्राणियों में, उस सर्वशिक्तमान् परमेश्वर की सत्ता व्यापक है—कोई वस्तु—श्रणु-के-श्रणु से लेकर सौरमण्डल के विशिष्ट-से-विशिष्ट तेजिंपड तक—ऐसी नहीं जिसमें भगवत् सत्ता न हो परन्तु महिंप कठ ने श्रपने उपयुक्त वचनों में कहा है कि वह गूढ़ात्मा सव में सभान रूप से प्रकाशित नहीं होता। उस सिन्चिदानन्दघन की सत्ता, चेतना श्रौर श्रानन्द-कला 'श्रणोरणीयान् महतों महीयान्' सव में व्याप्त है—परन्तु प्रकाशित समान रूप से नहीं है। प्रस्तर में उतनी 'चेतना' नहीं है जितनी वृक्षों में श्रौर वृक्षों की श्रपेक्षा मनुष्य में श्रीयक चेतना है। चेतना की शास्त्रीय परिभाषा न कर सर्वबुद्धिगम्य यह परिभाषा सुगम होगी कि जितना 'क्रियात्मक' व्यापार—मन या इन्द्रियों का—इस चराचर जगत् में देखा जाता है—वह 'प्राण'-शिक्त पर श्राधारित होता है श्रौर उस प्राण-शिक्त का श्राधार 'चेतना' है। महिंप चरक ने कहा है—

'सेन्द्रियं चेतनद्रव्यं निरिन्द्रियमचेतनम्।'

भ्रार्थात् जिन पदार्थों में इन्द्रियां कार्य करती हैं वे चेतन हैं जिनमें इन्द्रियां कार्य नहीं करतीं वे अचेतन हैं। इस व्यावहारिक परिभाषा के अनुसार प्रस्त-रादि निरिन्द्रिय होने से 'अचेतन' हुए। परन्तु वास्तव में गम्भीर हिन्ट से देखा जाय तो जो मनुष्य में जितनी 'क्रिया' है जतनी वृक्षों में नहीं—फिर भी वृक्ष बढ़ते हैं, उनमें कोमल अंकुर पैदा होते हैं, पुष्प खिलते हैं, फल उत्पन्न होते हैं, वृक्ष बड़े होते हैं, पुराने होते हैं और सूखकर मर जाते हैं।

'ग्रंतः संज्ञा भवन्त्येते सुख दुःख समन्विताः ।' (मनुम्मृति)

प्रतिक्षण उनमें कुछ-न-कुछ क्रिया होती रहती है। उसी प्रकार भूगमें-शिज्ञान वेत्ता हमें बताते हैं कि यह पत्थर दस हजार वर्ष पुराना है, यह एक लाख वर्ष पुराना ग्रीर यह दस लाख वर्ष पुराना। गस्तरों में जो क्रिया होती है वह सुसूक्ष्म हिंद से वैज्ञानिक देखते हैं—यही भाव महर्षि कठ ने ब्यवत किया है कि वह 'गूढ़ात्मा' सब में प्रतिष्ठित है।

यच्चापि सर्व भूतानां बीज तदहमर्जुन ।

न तदस्ति विनायत्स्यान्मया भूतं चराचरम् ॥ (१०।३६ भ० गी०) परन्तु सर्व भूतों की अपेक्षा मनुष्य में चेतना या क्रिया विशेष है। इसमें दसों इन्द्रियाँ और मन, दसों प्राण, पूर्ण विकसित रूप में हैं।

काल पुरुष की कल्पना द्वादश राशियों द्वारा की जाती है। इसकी व्याख्या करते हुए दशम शताब्दी में ज्योतिष विद्या के घुरन्धर विद्वान् श्री रुद्र ने लिखा है—

"द्रेक्कारणः पादौ होरावक्त्रं, नवभागाः पाणियुगलं, त्रिंशांशकः चक्षुपी, द्वादशांशको नासापुटं क्षेत्रंश्रवणयुगलम् । नवांशकाः नव प्राणात्मकाः ।

"प्राणीपानः समानश्चोदानव्यानीच वायतः।

नागः कूर्मश्च कृकली देवदत्ती धनव्यवः॥"

धागे चलकर कहते हैं कि धनत्रजय के श्रतिरिक्त नवप्राण, नर्वाश होते हैं। द्वादशांश —दस इन्द्रिय — मन ग्रीर बुद्धि इन द्वादश का प्रतीक हैं। इन द्वादश इन्द्रियों ग्रीर नव प्राणों से 'एक विश्वतिविधं सूक्ष्मशरीरमुत्रद्यते। तथा चोक्तं भगवत्पादाचार्येण।

"इह ताबदक्षदशकं मनसा सह बुद्धितःवनथवायुगण." इति लिंगमेतदमुना पुरुषः सह संगतो भवति जीवः ॥ अर्थात् इन २१ से सुक्ष्म झरीर बनता है ।

कहने की ग्रावश्यकता नहीं कि "यित्पडे तद् ब्रह्माण्डे।" अर्थात् जो इस मनुष्य-शरीर में है वही वह्माण्ड (विराट् पृष्प के शरीर) में है। जैसे एक छोटे-से वट के वृक्ष के एक-एक फल में अनेकों बीज होते हैं, ग्रीर प्रत्येक बीज में एक महान् वट-वृक्ष सूक्ष्म रूप से निहित होता है, उसी प्रकार मायाविच्छन्न नर-शरीर में उस ग्रिखल ब्रह्माण्डनायक का कल्पनातीत सूक्ष्म रूप है ग्रीर उसी के प्रकाश से चेतना, क्रिया ग्रादि का उद्गम है। इस मनुष्य-शरीर के ग्रिष्टिंगा भी वही देवी, देवता या शक्ति-विशेष हैं जो देवलोक में। कर्मेन्द्रियों में हाथ ग्रीर पैर ये दो इन्द्रियों ग्रन्य कर्मेन्द्रियों की ग्रपेक्षा विशेष प्रधान हैं—इस विषय में दो मत नहीं हो सकते। मनुष्य का ग्राधार पैर हैं। मनुष्य पैर पर स्थित या प्रतिष्ठित होता है। इसी 'प्रतिष्ठा तत्व' के देवता विष्णु है। क्रियात्मक इन्द्रियों—किंवा कर्मेन्द्रियों में सर्वप्रधान हाथ या 'कर' हैं इस कारण

इनका अधिष्ठाता 'इन्द्र' देव है। जब वालक धुटने के वल चलता है तो हाथ (इन्द्र) ग्रागे होते हैं ग्रीर पैर (उप + इन्द्र) पीछे। या यों कहिये कि जब वालक बड़ा हो जाता है ग्रीर चलता है तब भी हाथ (इन्द्र) ऊपर होते हैं पैर (उप + इन्द्र) नीचे। इसी कारण 'विष्णु' (प्रतिष्ठा तत्व के देवता) को उपेन्द्र कहा है। ग्रन्था विष्णु के लिए इन्द्र से द्वितीय पद-वाचक 'उपेन्द्र' शब्द की प्रयोजनता क्या ? (देखिये तैत्तिरीयोपनिषद् शिक्षावल्ली प्रथम ग्रनुवाक)

देवताश्रों का राजा इन्द्र है, क्योंकि समस्त क्रियात्मक शक्ति में सर्वप्रमुख 'हाथ' हैं। भगवान् ने गीता में कहा है—

"....देवानामस्मि वासवः"

(भ० गी० १०।२२)

श्चर्यात् मैं देवताश्चों में 'इन्द्र' हूँ। ज्योतिष के मतानुसार भी ऊपर बताया गया है कि 'पाणियुगल' काल पुरुष की राशि के नवांश का प्रतीक है। 'नवांश' को 'राशि' के समान ही प्रधानता दी जाती है, यह ज्योतिषियों से छिपा नहीं है। श्री मंत्रेन्दर ने 'फलदीषिका' में कहा है—

"पड्वर्ग संज्ञास्त्वथ राशिभाव तुल्यं नवांशस्य फलं हि केचित् । (फ० दी० २।२)

इस हिटकोण से भी नवांश के प्रतीक 'पाणियुगल' का विशेष महत्य है।
जैसे केवल नाड़ी को देखने से अनुभवी वैद्य को सम्पूर्ण शरीर के कुपित
दोषों का (वात, पित, कफ़ के विकारों का) ज्ञान हो जाता है; जैसे केवल हथेली
की गरमाई या पीलापन ज्वर या पीलिया रोग प्रकट कर देता है, उसी प्रकार
हाथ का ग्राकार, उंगलियों के ग्राकार, अँगुष्ठ ग्रादि मनुष्य की वित्तवृत्ति,
बोद्धिक शक्ति ग्रीर प्रवृत्ति का परिचय दे देते हैं। यह तकंसम्मत सिद्धानत है,
कि प्रत्येक कार्य के मूल में 'कारण' श्रवश्य होता है। यदि मनुष्यों के हाथों
के ग्राकार भिन्त-भिन्त हैं तो क्या 'कारण' में भिन्तता नहीं होगी ? नीचे
मनुष्य के 'मस्तिष्क' का एक चित्र दिया गया है।

मस्तिष्क के विभिन्न भाग शरीर के विभिन्न श्रवयद्यों का संवालन करते हैं। मस्तिष्क का कीन-सा भाग किस श्रवयद्य का संचालक या श्रविष्ठाता है या किस श्रंग से सम्वन्धित है यह निम्निलिखित तालिका से स्पष्ट होगा—

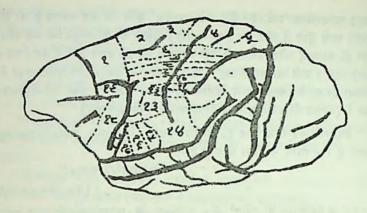

मस्तिष्क शरीरका अवयव काभाग याक्रिया

१. सिर को घुमाना

२. नितम्ब प्रदेश

३. घुटने और टखने

४. पैर के ग्रॅगूठे

४. पर की उंगलियाँ

६. कंघे

७. कुहनियाँ

हाथ की कलाझ्याँ

ह. हाथ की उंगलियाँ

१०. तर्जनी

मस्तिष्क शरीरकाश्रवयव काभाग याकिया

११. ग्रंगुष्ठ

१२. पलक

१३. मुख का भीतरी भाग

१४. मुख-ग्रोब्ठ से वेब्टित भाग

१५. चवाना

 नासिका का भीतरी भाग जहाँ कण्ठ के भीतरी भाग से योग होता है।

१७. कंठ (भीतरी भाग) जहाँ से शब्द उच्चारित किया जाता है।

१८. नेत्र प्रान्त (नेत्रों को घुमाकर बगल से देखना)

१६. सिर ग्रीर शांखों का युगपत् संचालन ।

मस्तिष्क के किस भाग का शरीर के किस अवयव से विशेष सम्बन्ध है यह वैज्ञानिक प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है। मस्तिष्क के भाग-विशेष के चोट या अन्य कारण से अस्वस्थ हो जाने से, सम्बन्धित शरीर का अवयव विशेष, काम करना बन्द कर देता है। इन मस्तिष्क के विभिन्न भागों का सम्बन्ध विविध प्रकार की इच्छाओं, आकांक्षाओं, वासनाओं तथा क्रियात्मक प्रवृत्तियों से भी

हैं। इसी कारण शरीर-लक्षण से चेष्टाग्रों तथा मानसिक कियाग्रों का पता लगता है।

प्रायः जो भी कार्य हाथ करते हैं उनका सर्वप्रथम ग्रंकुर इच्छा-शक्ति या मस्तिष्क में होता है। भगवान मन ने कहा है-

'ग्रकामस्य क्रिया काचिद् दृश्यते नेह कहिचित् । यद्यद्धि कुरुते किचित् तत् तत् कामस्य चेष्टितम् ।।

इसिजये भिन्न-भिन्न इच्छा वाले व्यक्ति, एक-सी परिस्थिति में रहते हुए भी भिन्त-भिन्न कार्यों की इच्छा करते हैं ग्रीर उनमें संलग्न होते हैं। संलग्न होने पर, अपनी-अपनी शक्ति और गुण-दोष के अनुसार सफल, विफल या श्रांशिक सफल होते हैं।

हमारे शास्त्रकारों ने हाथ को विविध भागों में विभाजित किया है। देखिये चित्र।

१. ब्रह्मतीर्थ

२. पितृतीर्थ ३. पितृस्थान

न. करभ

४. मात्रस्थान ६. करतलमूल

५. भ्रावस्थान १० करतल-मध्य

६. बन्ध्स्थान अंगुलियों के श्रयभाग को देवतीर्थ कहते हैं। कार्य-विशेष के लिये हाथ का भाग विशेष, निर्दिष्ट है।

इसी कारण शास्त्रों में लिखा है कि भगवान का पूजन करने के लिये चन्दन घिसकर हाथ से उठाकर चन्दन की कटोरी में रखना हो तो

करभस्थान से करना। पितरों को तर्पण करना हो तो पितृतीर्थ से करना। जातकमं संस्कार के समय भ्रनामिका से घी या शहद चटाना, भ्रादि ।

हाथ में देवताओं का वास माना गया है। यह तो प्रसिद्ध ही है:-

कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती । करमूले तु गोविन्दः प्रभाते कर दर्शनम् ॥

केवल यही नहीं करतल तथा उंगलियों से भिन्न-भिन्न प्रकार की 'मूदा' बनाकर विविध भावों का उदय करना हमारे यहाँ की वहुत प्राचीन विज्ञानकौली हैं । श्रक्षमाला मुद्रा, परशु मुद्रा, गदा मुद्रा, श्रावाहनी मुद्रा, धेनु मुद्रा, संस्थापिनी



मुद्रा, महामुद्रा श्रावि श्रनेकों मुद्राश्रों के मूल में यही वैज्ञानिक रहस्य है कि भिन्न-भिन्न उंगलियों के भिन्न-भिन्न प्रकार के मोड़ने श्रीर संयोग से पृथक्-पृथक् प्रभाव उत्पन्न करना। मस्तिष्क के सहस्रों ज्ञान-तंतुश्रों द्वारा विचार श्रीर शिक्ष हमारे हाथों श्रीर उंगलियों में श्राती हैं श्रीर हाथों की उंगलियों को विशिष्ट वैज्ञानिक रूप से क्रियान्वित करने से मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। इसी कारण सबसे पहले श्रंगन्यास श्रीर करन्यास किया जाता है। मूल मंत्र या उसके विविध श्रक्षरों से उंगलियों को प्रभावित किया जाता है। देखिये श्रीमद्भागवत स्कन्ध ६, सर्ग ५—"करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षर विद्यया"। न्यास के बिना मंत्र मूक होता है—"त्यासं विना भवेन्मूक"-मुद्राश्रों का रहस्य बहुत गम्भीर श्रीर इस प्रक्कथन के विषय से बाहर का है परन्तु किस प्रकार मुद्रा बनाई जाती हैं—इस विषय में केवल धेनु-मुद्रा बनाने का विधान बनाया जाता है।

वामाङ्गुलीदंक्षिणनामङ्गुलीनाञ्च सन्धिषु । प्रवेदय मध्यमाभ्यां तु तर्जन्यौ द्वै प्रयोजयेत् । कनिष्ठे द्वैऽनामिकाभ्यां युज्ज्यात् सा घेनुमुद्रिका ॥

इसो को अमृतीकरण मुद्रा भी कहते हैं। शान्ति के अनुष्ठानों में पद्म मुद्रा, विश्लोकरण में परशु मुद्रा, स्तम्भन के लिये गदा मुद्रा, विद्वेषण में अशिन मुद्रा, श्रीर 'मारण' में खड्ग मुद्रा हाथ की उंगलियों से बनानी चाहिए यह शास्त्रों में लिखा है। भिन्न-भिन्न उंगलियों को किस-किस कार्य के लिए महत्त्व दिया है श्रीर जहाँ 'अनामिका' का प्रयोग करना चाहिए वहाँ 'तर्जनी' का प्रयोग करने से कितनी भयंकरता उपस्थित हो सकती है इसकी पृष्टि के लिए मंत्र-शास्त्र के ग्रंथ देखने चाहिए—

''तत्राङ्गुलि जपं कुर्वन् सांगुष्ठांगुलिभियंजेत्। द्यंगुष्ठेन विनाकमं कृतं तदफलं भवेत्।। द्यंगुलीर्नवियुञ्जीत किञ्चिदाकुञ्चिते तले। द्यंगुलीनां वियोगे तु छिद्रेषु स्रवते जपः।।''

विषय वहुत गम्भीर होने से यहाँ इसका रहस्य नहीं समकाया जाता है। जिज्ञामु की बिना परीक्षा किये कुछ बताना भी मंत्रशास्त्र के सिखान्त के विरुद्ध है। प्रस्तुत विषय यह है कि भिन्न-भिन्न उंगलियों से भिन्न-भिन्न प्रकार की शक्ति प्रादुर्भूत होती है। इस कारण प्रत्येक उंगली ग्रीर हाथ के प्रत्येक भाग का अपना विशेष महत्त्व है। कमी है केवल उससे सम्बन्धित विज्ञान को समक्रने की।

हमारे यहाँ वैदिक मंत्रों का प्रयोग करने के पहले ऋषि, देवता, छन्द मादि उच्चारण करने का जो प्रचार है उससे उस मंत्र-सम्बन्धी वैज्ञानिकता का पता लग जाता है, यह वेदों को पढ़ने वाले जानते हैं। हाथ में जो चार उंगलियाँ भीर शंगुष्ठ हैं उनका क्रमशः, गायत्री का कनिष्ठिका से, त्रिष्टुप का मनामिका से, मध्यमा का विराट् से, तर्जनी का जगती से तथा मंगुष्ठ का पंक्ति छन्द से सम्बन्ध है।

भनादिकाल से भारत हस्त-रेखा-विज्ञान का उद्गमस्थान रहा है। यूरोप के देशों में तथा मिल्र-चीन श्रादि प्राचीन सभ्यता वाले देशों में भी भारत का हस्त-रेखा-विषयक चमत्कार हजारों वर्ष पहले से फैला है। सुप्रसिद्ध हस्तपरीक्षक 'कीरो' ने श्रपनी पुस्तक में लिखा है कि उसे एक हस्त-रेखा-विषयक विचित्र विज्ञान-वैशिष्यट्ययुक्त पुस्तक ग्रादमी के चमड़े पर लिखी हुई भारतवर्ष में देखने को मिली। उसी के ग्राघार पर उसने बहुत-कुछ लिखा है। परन्तु हमारे यहाँ विदेशियों के आक्रमण से तथा शताब्दियों तक उनकी दासता में रहने के कारण बहुत से ग्रंथ-रत्न नष्ट-भ्रष्ट हो गये ग्रीर बहुत-से सम्प्रदायों का लोप हो गया। इसी कारण बहुत सी बातें हमारी अपनी होने पर भी भ्राज वे विदेशी पुस्तकों में ही उपलब्ध होती हैं। इस कारण 'पाश्चात्य मत' के ग्रन्तर्गत उनका परिचय कराया है। यदि किसी महानुभाव को इस पुस्तक की उपयोगिता-वृद्धि के लिए कोई नया सुभाव देना हो तो कृपया निम्नलिखित पते से मुभे सुचित करे। यदि कोई विचित्र हाथ देखने में ग्रावे तो उसकी छाप भौर विवरण प्रेषित करने का अनुग्रह करें। आगामी संस्करण के समय विद्वानों के उचित सुकावों और सहयोग का लाभ उठाया जायगा। जो सज्जन मुक्ससे मिलना चाहें २२३७२८ इस टेलीफोन द्वारा या पत्र द्वारा समय निश्चित कर मिल सकते हैं। मुभे अन्त में केवल वही कहना है जो अथर्ववेद में कहा गया है—

'ग्रयं ते हस्तो भगवान् ग्रयं ते बलवत्तरः।

यह श्रापका हाथ ही भगवान् है—यह भगवान् से भी बलवान् है। रिशया श्रीर चीन हाथ की क्रियात्मक शक्ति का प्रभाव दिखा रहे हैं। 'सुकर्म' ही ईक्वराराधना का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। 'कर्म' ही भाग्य है। कर्म का कारण श्रीर फल दोनों ही हाथ में हैं।

अंग्रेजी में कहावत भी है कि "ईश्वर उनकी सहायता करता है जो

स्वयं प्रपनी सहायता करते हैं।"—प्रयात् जो क्रियाशील ग्रीर कर्मण्य उनके लिए ईश्वर भी वरद है। भगवदनुग्रह से फल-प्राप्ति विना 'कर्म' के भी हो जाती है—यह तकं जो उपस्थित करते हैं वे यह भूल जाते हैं कि भगवद्मिक स्मरण, कीतंन, चिन्तन ग्रादि भी तो कर्म हैं—कर्म नहीं विशिष्ट कर्म है।

इसलिए मनुष्य को सत्कमं में प्रवृत्त होते हुए क्रियाशील होना चाहिए और ग्रपने में देवी चेतना का प्रादुर्भाव कर भाग्यवान होना चाहिए।

> "या देवी सर्व भूतेषु चेतनेत्यभिषीयते । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ॥" शुभम् ॥

विजयादशमी २०१३ ६३, दरियागंज, दिल्ही।

गोपेशकुमार श्रोभा

## द्वितीय संस्करण

हुषं का विषय है कि इस पुस्तक की माँग दिनों-दिन बढ़ती जा रही है भीर प्रकाशक इसका द्वितीय संस्करण पाठकों के सम्मुख उपस्थित कर रहे हैं। जिन सज्जनों को हस्तरेखा, जन्म-कुण्डली, वर्षफल आदि के विषय में परामशं करना हो वे हमसे पत्र-व्यवहार करें।

मकर संक्रान्ति २०१८ गोवेशकुमार श्रोका

## विषय-सूची

#### प्रथम खण्ड

### हस्त-परीक्षा विचार

#### १ला प्रकरण-हाथ देखने की विधि

हाय देखने की विधि—सात ग्रावश्यक लक्षण—ग्रभ्यास की ग्रावश्यकता—हस्त-परीक्षा का स्थान—दाहिने हाथ या वाये हाथ की तुलनात्मक ग्रालोचना—पुरुषों के दाहिने हाथ की मुख्यता—स्त्रयों के वार्ये हाथ की प्रधानता—हस्त-परीक्षा का समय—हाथ का चित्र लेने का प्रकार—चित्र के साथ हाथ का विवरण।

१७-२३

र्रा प्रकरण—हाथ का आकार हाथ का प्राकार (बनावट)—हाथ के प्राकार से गुण भौर स्वभाव का परिचय—हाथ का महत्व—ग्राकार की हिंदि से सात प्रकार के हाथ—सब से निम्न श्रेणो का हाथ—वर्गाकार हाथ —वर्गाकार हाथ निम्त श्रेणो का हाथ—वर्गाकार हाथ ग्रीर छोटी वर्गाकार उंगलियाँ—वर्गाकार हाथ श्रीर गाँठ-दार उंगलियाँ—वर्गाकार हाथ श्रीर श्रागे से फैली हुई उंगलियाँ—वर्गाकार हाथ श्रीर ग्रागे से कुछ नुकीली उंगलियाँ—वर्गाकार हाथ श्रीर ग्रागे से फैला हुई उंगलियाँ—वर्गाकार हाथ श्रीर ग्रागे से फैला हुंग हाथ श्रीर मिश्रित लक्षणों वाली उंगलियाँ—ग्रागे से फैला हुंग्रा हाथ—दार्शित हाथ—कुछ नुकीला हाथ—शान्तिनिष्ठ हाथ—मिश्रित लक्षण वाले हाथ।

28-8€

३रा प्रकरण--मणिबन्ध

मणिवन्ध - पारचात्य मत - कलाई की हड्डी की टढ़ता या दुवंलता का फल - मांसलता का लक्षण ग्रीर फल - तीन सम्पूर्ण रेखाओं का फल - दो रेखाओं का फल - एक रेखा का फल—यव-चिह्नों का फल—स्त्रियों के मणिबन्ध- लक्षण ग्रीर फल—पादचात्य मत-—शृंखलाकार रेखा का फल—मणिवन्ध से जाने वाली रेखाएँ—मणिबन्ध पर चिह्न—क्रॉस-चिह्न— त्रिकोण चिह्न—इनका फल।

४७-५१

करपृष्ठ (हाथ का ऊपर का भाग)—भारतीय मत—लक्षण भीर फल—करपृष्ठ पर रोम (बाल) भीर उनका फल— स्त्रियों के करपृष्ठ—लक्षण भीर फल—पाश्चात्य मत--विविध रंग के बाल भीर उनका फल।

X7-X8

पूर्वा प्रकरण—हाथ के नाखून
पुरुषों के हाथ के नाखून—भारतीय मत—नाखूनों का प्राकार
प्रीर रंग—भारतीय मत—गर्ग ऋषि का मत—वड़े घीर टेढ़े
नाखूनों का फल—नाखूनों पर सफ़ेद बिन्दु—टूटे नख का फल—
सामुद्रतिलक का मत—विवेक-विलास-ग्रन्थ का मत—स्त्रियों
के हाथ के नाखून—स्कन्दपुराण के अनुसार लक्षण धीर फल—
गर्गसंहिता का मत—नख: पारचात्य मत—नाखूनों और स्नायुधों
का सम्बन्ध —नाखूनों पर सफेद घब्वे—नाखूनों पर आड़ी धारी—
इन्:का फल—नाखूनों से शारीरिक शक्ति का ज्ञान—यदि नाखून
चीड़े अधिक हों श्रीर लम्बे कम—चीड़े श्रीर चीकोर नाखून—
खोटे श्रीर चौकोर नाखून—नाखूनों से यक्ष्मा या क्षय रोग का

५५-६४

६ठा प्रकरण—उंगली-लक्षरण

उंगली-लक्षण—भारतीय मत—पुरुषों के हाथों की उंगलियाँ— भविष्य पुराण का मत—गरुड़ पुराण का मत—विवेक-विलास का वचन—उंगलियों की लम्बाई—छीदी भौर टेढ़ी उंगलियों का फल—सामुद्रतिलक का मत—उंगलियों से यह जानना कि बचपन, युवावस्था या वृद्धावस्था भें मनुष्य कब सुखी होगा—कर-लक्खन का मत—कनिष्ठिका उंगली की लम्बाई से भायु-विचार—नारद ऋषि का मत—गर्ग ऋषि का मत—स्त्रियों के हाथ की उंगलियां—लक्षण भौर फल—छीदी उंगलियों का फल—उंगलियों के सम्बन्ध में पाश्चात्य मत—उंगलियों से प्रह के प्रभाव का जान—उंगलियों की लम्बाई—ग्रिक लम्बी उंगली का लक्षण और फल—उंगलियों के ग्रग्न-भाग— प्रत्यन्त नुकीली, नुकीली, चतुष्कोणाकृति भौर ग्रगे से फैली हुई उंगलियों के लक्षण—उंगलियों की लचक—उंगलियों का फैलाव—उंगलियों के एक-दूसरे की ग्रोर भुके होने का फल—उंगलियों के मूल (प्रारम्भ होने का स्थान)—लक्षण और फल—उंगलियों के फूल (प्रारम्भ होने का स्थान)—लक्षण और फल—उंगलियों के फैलने पर उनमें परस्पर भन्तर—उंगलियों के पर्व—हाथ की बनाबट तथा पर्वों की लम्बाई का सम्मिलित प्रभाव—उंगलियों की लम्बाई या छोटाई के कारण भिन्त-भिन्न प्रकार की योग्यता और स्वभाव—तंगी—मध्यमा—ग्रनामिका—लम्बाई की हिष्ट से उंगलियों की तुलना—लक्षण और फल—उंगलियों की गाँठें—यदि एक गाँठ उन्नत हो—यदि दोनों गाँठें उन्नत हों—भिन्न-भिन्न प्रकार की उंगलियों में गाँठों का फल।

६५-८७

७वाँ प्रकरण—हाथ का अँगूठा श्रॅगूठे के लक्षण—भारतीय मत—सामुद्रतिलक का मत—प्रयोग-पारिजात का मत—नारद ऋषि का मत—विवेक-विलास का मत—स्त्रियों के श्रॅगूठे—पाश्चात्य मत—श्रॅगूठे का मस्तिष्क-शिरा तन्तुश्रों से सम्बन्ध—श्रॅगूठे का महत्त्र-—श्रॅगूठे के पर्व—प्रथम पर्व के विविध लक्षण श्रौर फल—द्वितीय पर्व — लक्षण श्रौर फल—श्रॅगूठे शीर हथेली का जोड़—लम्बा श्रौर छोटा श्रॅगूठा—श्रॅगूठे की लचक।

दद-**६७** 

द्यां प्रकरण—ग्रह-क्षेत्र
हथेली के दस भाग—ग्राठ ग्रह-क्षेत्र ग्रीर करतल-मध्य के दो
भाग—ग्रपने स्थान से सरके ग्रह-क्षेत्र के शिखर—ग्रह-क्षेत्रों का
महत्व—भाग्य-विचार तथा रोग-विचार में ग्रह-क्षेत्र की
मुख्यता—वृहस्पति का क्षेत्र—इसका स्थान—प्रभाव—भिन्नभिन्न प्रकार की उंगलियों वाले व्यक्तियों पर वृहस्पति-क्षेत्र
का भिन्त-भिन्न प्रभाव—क्षनिक क्षेत्र—सक्षण ग्रीर फल—

क्षितिक क्षेत्र का महत्व—िवगढ़े हुए क्षित्र क्षेत्र का परिणाम— सूर्य-क्षेत्र—इसका स्थान—दवे हुए क्षेत्र का ग्रजुभ परिणाम— उच्च-क्षेत्र की शुभ फल—ग्रित उच्च क्षेत्र का भल—सूर्य-क्षेत्र से रोग-विचार—बुध-क्षेत्र—स्थान—ग्रजुभ लक्षण ग्रीर उसका फल—उच्च बुध-क्षेत्र का फल—ग्रित उच्च क्षेत्र का फल—बुध-क्षेत्र का स्वास्थ्य से सम्बन्ध—मंगल-क्षेत्र—मंगल के दो क्षेत्र—इनका स्थान ग्रीर लक्षण—उच्च क्षेत्र से सम्बन्धित गुण—ग्रित उच्च क्षेत्र का फल। चन्द्र-क्षेत्र का स्थान ग्रीर लक्षण—ग्रवनत क्षेत्र का फल—उच्चक क्षेत्र का फल— ग्रित उच्च क्षेत्र का फल—शुक्र-क्षेत्र का स्थान—दवे हुए शुक्र-स्थान का फल—स्त्रियों के हाथ में शुक्र-क्षेत्र के स्थान का महत्व।

85-238

#### हवाँ प्रकरण---करतल-लक्षण

करतल-लक्षण—भारतीय मत—सामुद्रतिलक का मत—विवेक-विलास का मत—हाय की लम्बाई—हथेली की छोर उंगलियों की लम्बाई का अनुपात—करतलमध्य—लक्षण—मांसलता छौर मृदुता का प्रभाव—चपटा छोर ऊँचा करतल-मध्य—चपटा गहु दार करतल-मध्य का फल—वृहत कोण लक्षण और फल—धन्य लक्षणों के योग से विविध फल—वृहत कोण का प्रथम कोण—द्वितीय कोण—नृतीय कोण। बृहत चतुष्कोण—लक्षण छौर फल—धन्य लक्षणों के योग से विविध फल।

११२-१२४

## द्वितीय खण्ड हस्त-रेखा-विचार

१०वाँ प्रकरण—सात मुख्य रेखाएँ: जीवन रेखा विषय प्रवेश—हाय की वनावट के प्रनुसार रेखाओं के फल में तारतम्य—रेखा के स्वरूप तथा गुण-दोप—जीवन-रेखा के सम्बन्ध में भारतीय मत—पाश्चात्य मत—जीवन-रेखा की क्षीणता या अभाव-—जीवन-रेखा का प्रारम्भ—जीवन-रेखा की लम्बाई ग्रीर सन्तान—जीवन-रेखा का प्रारम्भ—जीवन-रेखा की लम्बाई ग्रीर सन्तान—जीवन-रेखा का रूप श्रीर लक्षण—गहरी जीवन-रेखा का प्रभाव—पतली श्रीर कम गहरी-रेखा—चौड़ी ग्रीर उयली-रेखा—जीवन-रेखा से रोग-विशेष का परिज्ञान—इसको ग्राड़ी काटने वाली रेखाएँ—लक्षण श्रीर फल—इस पर चित्र श्रीर उनसे रोग-परिज्ञान—जीवन-रेखा पर द्वीप-चित्र ग्रीर रोग-निर्णय—इस पर बिन्दु-चित्र ग्रीर उनका फल—यदि जीवन-रेखा दूटी हो—दूटी हुई जीवन-रेखा की क्षति-पूर्ति—शाखायुक्त जीवन-रेखा—जीवन-रेखा से निकलकर उत्तर जाने वाली रेखाएँ—जीवन-रेखा का ग्रस्त—जीवन-रेखा का रंग—उपसंहार।

२२६-१६४

११वाँ प्रकरण—शीर्ष-रेखा
भारतीय मतानुसार —इस रेखा के विविध नाम—शीर्ष-रेखा
का प्रारम्भ—शीर्ष-रेखा की दिशा—रूप—गुण—श्रवगुण श्रादि—
शीर्प-रेखा तथा हृदय-रेखा में अन्तर—शीर्प-रेखा का रंग—
उसकी गहराई श्रीर चौड़ाई—यदि यह रेखा हृटी, श्रृंखलाकार
या ग्रन्य दोपों से युक्त हो—ग्रन्य लक्षणों के योग से शीर्ष
रेखा के शुभ लक्षण—शीर्प-रेखा का ग्रन्त—शीर्ष-रेखा की
शाखाएँ—यदि शीर्ष-रेखा हूटी हो—शीर्ष-रेखा का ग्रन्य
रेखाओं से योग—शीर्ष-रेखा पर सफ़ेद चिह्न—इस पर नीले
या काले धब्वे—काला दाग—क्रॉस चिह्न—इीपयुक्त शीर्ष-रेखा—चतुष्कोण चिह्न।

१२वां प्रकरण--- प्रायु-रेखा प्रथवा हृदय-रेखा

भारतीय मत—इस रेखा से आयु-विचार—वराह मिहिर का मत—विवेक-विलास का मत—सामुद्रतिलक का मत—पाश्चात्य मत—अन्य लक्षणों के योग से इसके फल में भिन्नता—हृदय-रेखा की स्थिति और दिशा—हृदय-रेखा के गुण-दोष—रूप- एठन आदि—हृदय-रेखा की गहराई और रंग—हृदय-रेखा के उद्गम स्थान तथा प्रारम्भ से निकली हुई शाखा—हृदय-रेखा का अन्त—हृदय-रेखा की शाखाएँ—यदि हृदय-रेखा टूटी हो—हृदय-रेखा की अन्य प्रधान रेखाओं से युटि या सम्बन्ध—हृदय-रेखा पर विविध चिह्न—नक्षण और फल—यदि दो हृदय-रेखा हों।

१६४-२२१

१३वां प्रकरण-भाग्य-रेखा

भारतीय मत—पाश्चात्य मत—भाग्य-रेखा का प्रारम्भिक स्थान—इस रेखा का रूप—लक्षण, गुण, श्रवगुण—भाग्य-रेखा में दोष-चिह्न—भाग्य-रेखा पर द्वीपचिह्न—प्रारम्भ में द्वीप— शुक्र-क्षेत्र की प्रभाव रेखा के योग्य से द्वीपचिह्न का विशेष श्रानष्ट फत्र। भाग्य-रेखा को काटने वाली छोटी-छोटी स्रगंला रेखाएँ—भाग्य-रेखा को काटने वाली चिन्ता-रेखाएँ—भाग्य-रेखा को काटने वाली चिन्ता-रेखाएँ—भाग्य-रेखा की सहायक या पुष्टिनी रेखायों के प्रारम्भिक स्थानों के अनुसार विविध फल—भाग्य-रेखा पर सम्य चिह्न—यदि शनिक्षेत्र पर समाप्त हो—यदि बृहस्पति-क्षेत्र पर समाप्त हो—चन्द्रक्षेत्र से प्रारम्भ रेखा का विशेष फल—मंगल-क्षेत्र पर प्रन्त होने से फल में विभिन्नता—यदि श्रन्त में द्विशाखायुक्त हो—भाग्य-रेखा का श्रन्त।

255-588

१४वा प्रकरण-सूर्य-रेखा

भारतीय मत —पाश्चात्य मत — सूर्यं-रेखा श्रीर भाग्य-रेखा के फलों में समानता — सूर्यं रेखा के गुण — यदि सूर्यं-रेखा न हो — सूर्यं-रेखा की लम्बाई — सूर्यं-रेखा के प्रारम्भिक स्थान — सूर्यं-रेखा के गुण-दोष — विविध चिह्नों के लक्षण तथा फल — सूर्यं-रेखा का श्रन्त तथा श्रन्त में विविध-चिह्न — विन्दु-चिह्न का

मिनिष्ट फल—तारे के चिह्न का शुभफल—यदि दो तारे के चिह्न हो—दोनों सिरों पर तारे के चिह्न का विशेष फल—यदि मन्त में ग्राड़ी रेखाओं से कटी हो— द्वीप चिह्न का फल— क्रॉस का अधुभ फल—वर्ग-चिह्न से रक्षा—यदि अन्त में दो शाखा- युक्त हो— सूर्य-रेखा की शाखाएँ— लक्षण ग्रीर फल।

282.28=

१५वां प्रकरण--स्वास्थ्य-रेखा

लक्षण ग्रोर फन-स्वास्थ्य-रेखा का प्रारम्भ-इस पर दोव-चिह्न, स्वास्थ्य-रेखा का रंग-यदि स्वास्थ्य-रेखा लहरदार हो-ग्रन्य दोव-स्वास्थ्य-रेखा से भाग्योदम विचार-स्वास्थ्य-रेखा से निकली हुई शाखाएँ-स्वास्थ्य-रेखा का ग्रन्त-उपसंहार।

२४६-२७४

१६वाँ प्रकरण—विवाह-रेखा लक्षण भारतीय गत, पाश्चात्य मत —सामाजिक भेद के अनुसार फन में विभिन्तना—विवाह-रेखा से विवाह के समय का अनुमान—कई छोटी रेखाओं का फल — अन्य लक्षणों के योग से विवाह-रेखा के विविध फल — द्वीप-चिक्त का

समय का अनुमान—कई छोटा रेखाया का फल — अन्य लक्षणा के योग से विवाह-रेखा के विविध फल—द्वीप-चिह्न का अनिच्छ फल—विवाह के भाग्योदय—यदि घूमी हुई विवाह-रेखा पर क्राँस हो—दिशाखा युक्त विवाह रेखा—वैवाहिक जीवन में फलह या सम्बन्ध-विच्छेद—विवाह-रेखा का अन्त — इसकी शाखाएं — इस पर विविध चिह्न — विवाह-रेखा का अन्य रेखाओं से सामञ्जस्य।

२७६-२८६

#### नृतीय-खण्ड

## ग्रन्य रेखाएँ तथा हाथ पर विविध चिह्न

१७वाँ प्रकरण--मंगल-रेखा आदि

मंगल-रेखा मादि पाँच रेखाएँ—मंगल-रेखा का लक्षण मीर फल—मंगल-रेखा की लम्बाई—इससे निकलने वाली रेखाएँ—मंगल-रेखा से निकली रेखामों का म्रान्य लक्षणों के सहयोग से फल—मंगल-रेखा भीर जीवन-रेखा का तुलनात्मक भ्रष्टययन— शुक्र-क्षेत्र का प्रभाव (या चिन्ता)-रेखाएँ—मंगल-रेखा से समानान्तर रेखाएँ—तिरखी प्रभाव रेखाएँ—खोटी रेखाएँ—वड़ी रेखाएँ—प्रभाव-रेखाएँ जिनके प्रारम्भ में कोई चिह्न न हो,—शुक्र-क्षेत्र पर विविध चिह्न भीर उनके मनुसार प्रभाव-रेखाएँ जिनके मन्तर में कोई चिह्न तहो,—शुक्र-क्षेत्र पर विविध चिह्न भीर उनके मनुसार प्रभाव-रेखाएँ जिनके मन्तर में कोई चिह्न हो—प्रभाव-रेखाएँ जिनके मादि तथा मन्त में कोई चिह्न हो—प्रभाव-रेखाएँ जिनके मादि तथा मन्त मोने स्थानों पर चिह्न हो—शुक्र-मेखला-लक्षण मीर फल—भिन्त-भिन्न प्रकार के हाथों में भिन्त-भिन्न फल—रेखा के स्वरूप के भनुसार फल में विभिन्तता, शिन मुद्रिका—लक्षण भीर फल—खिण्डत शिन मुद्रिका का प्रभाव—वृहस्पति मुद्रिका, लक्षण भीर फल

280-380

१ दवाँ प्रकरण—-यात्रा-रेखा ग्रादि शेष पाँच रेखाएँ यात्रा-रेखाग्रों के विविध स्थान—चन्द्र-क्षेत्र पर यात्रा रेखाएँ — मणवन्ध से प्रारम्भ होने वाली रेखाएँ — जीवन-रेखा से निकलने वाली रेखाएँ — यात्रा-सम्बन्धी दुर्घटनायें — सन्तान-रेखाएँ — भारतीय मत — भविष्य पुराण का वचन — प्रयोग-पारिजात का मत — पाइचात्य मत, कीरो का मत — भ्रातृ-रेखा नक्षण ग्रीर फल — स्वास्थ्य-रेखा की सहायिका रेखा — लक्षण ग्रीर फल — ग्रातीन्द्रिय ज्ञान किसे कहते हैं — ग्रतीन्द्रिय ज्ञान-रेखा — लक्षण ग्रीर फल ।

१६वा प्रकरण--करतल में चिह्न

भारतीय मत—भविष्य पुराण का मत—वराह मिहिर का मत—स्कन्द पुराण का मत—ग्रह-क्षेत्रों पर विविध चिह्न—तारे का चिह्न—गृहस्पित-क्षेत्र पर—शिव-क्षेत्र पर—सूर्य-क्षेत्र पर—क्ष्रां का पर—बुध-क्षेत्र पर—चन्द्र-क्षेत्र पर—ग्रुक-क्षेत्र पर—क्षांस का चिह्न—गृहस्पित-क्षेत्र पर इसका प्रभाव—शिव-क्षेत्र पर—सूर्यं क्षेत्र पर फल—गृध-क्षेत्र पर—मंगल-क्षेत्र पर—चन्द्र-क्षेत्र पर—गृक-क्षेत्र पर—चन्द्र-क्षेत्र पर—गृक-क्षेत्र पर—चन्द्र-क्षेत्र पर—गृक-क्षेत्र पर—चन्द्र-क्षेत्र पर—विविध गृहत-क्षेत्रों पर वर्ग-चिह्नों के प्रभाव—जाल चिह्न—लक्षण ग्रीर फल—श्रिकोण-चिह्न—शिश्ल-चिह्न—गृह-क्षेत्रों पर एक या ग्रिक सीधी या ग्राड़ी रेलाग्रों का फल—गृहत चतुष्कोण में विविध चिह्न ग्रीर उनका फल।

378-353

२०वाँ प्रकरण—ग्रॅग्ठे ग्रौर उंगिलयों पर चिह्न भारतीय मत—पाइचात्य मत—ग्रॅग्ठे के प्रथम पर्व पर चिह्न— खड़ी रेखायों का फल—क्रॉस-चिह्न—तारे का चिह्न—त्रिकोण चिह्न—वृत्त-चिह्न—वर्ग-चिह्न—जाल-चिह्न—दितीय पर्व पर विविध चिह्नों का फल—उंगिलयों पर चिह्न—सामान्य लक्षण ग्रौर उनका फल—तर्जनी पर खड़ी रेखा—ग्राड़ी रेखा—क्रॉस-चिन्ह—मध्यमा उंगली पर विविध चिन्हों के लक्षण ग्रौर फल— ग्रनामिका उंगली पर विविध चिन्ह ग्रौर उनका फल।

३६४-३७७

## चतुर्थ-खण्ड

#### शरीर-लक्षण

#### २१वां प्रकरण-सामान्य लक्षण

लक्षण-शास्त्र का महत्व, भारतीय लक्षण-शास्त्र की उपयोगिता श्रीर महत्व-वाल्मीकी ऋषि द्वारा शरीर-लक्षणों का उल्लेख-उयोतिष श्रीर लक्षण शास्त्र का सम्बन्ध—विविध लक्षणों का समन्वय—लक्षण-शास्त्र में विणित शरीर के विवध श्रंग—वाहिना भाग प्रधान या वार्यां—मनुष्य की ऊँचाई—वजन—धाल—अंगों का मिलान—सत्व—वर्षं—स्तेह—स्वर—मनुष्य की प्रकृति श्रीर स्वर—किसी पत्नु या पक्षी की श्राकृति से सामानता—शरीर-कांति—गन्ध-लक्षण—रुधिर-लक्षण—शरीर के दस भागों के श्रनुसार जीवन का श्रद्युभ काल।

इ७८-४१३

#### २२वां प्रकरण-मनुष्य का पैर

भविष्य पुराण तणा गरुड़ पुराण के अनुसार पैर का लक्षण—
स्कन्द पुराण काशीखण्ड का मंत—ज्योतिनिबन्ध में विणत
लक्षण भीर फल—पैर के तलुए—गर्ग संहिता का मत—रेखा
और चिन्हों का फल—पैर का धँगूठा—लक्षण भीर फल—
सामुद्रतिलक का मत—पैरों की उंगलियाँ—समुद्र ऋषि का
मत—पैर के नाखून—पाद-पृष्ठ लक्षण, टखने—एड़ी—पैर की
लम्बाई, चौड़ाई और मोटाई—पैर की उंगलियी की लम्बाई—
लंका देश के प्राचीन विद्वान् का मत—स्त्रियों के पैर—
भविष्य पुराण का मत—गरुड़ पुराण का मत—पादतल लक्षण—सामुद्रतिलक का वचन—पाद-रेखा लक्षण—
विविध—चिन्हों का फल—अंगुष्ठ-लक्षण—स्कन्द पुराण का
मत—पैर के तलुए—पराशर ऋषि का मत—समुद्र ऋषि का मत
—पैरों के नाखून—चरणपृष्ठ लक्षण—एड़ी—स्कान्द शारीरक के अनुसार पैर की रेखाओं का फलादेश—ऊर्ध्व रेखा

868-83E

२३वाँ प्रकरण (प्रथम भाग)---पुरुष-लक्षण

पिडिलियों का लक्षण—रोम-लक्षण—सामुद्रतिलक का मत—जाँध-लक्षण—किट-लक्षण—वराह मिहिर का मत—कुव्टि-लक्षण—पादवं लक्षण—उदर-लक्षण—हृदय-लक्षण—वक्ष—जन्नु—कक्षाः—न्नाहु—पृष्ठ-लक्षण—ग्रीवा-लक्षण—चित्रक—हनु—दाढ़ी-मूंछ —कपोल —मुख—ग्रधर—ग्रीष्ठ—गन्ध-लक्षण—जिह्वा-लक्षण—तालु—हँसना—-नासिका—-धींक—नेत्र-लक्षण—गरुड़ पुराण का मत—वृहत-संहिता का मत—महाभारत का मत—समुद्र ऋषि का मत—हिट-लक्षण—पदम—ग्रांख की वरौनी—तिमेष-लक्षण—रुधर-लक्षण—भौं-लक्षण—कान-लक्षण—सर्वगात्र-लक्षण—गरीरी का लक्षण।

880-865

२३वाँ प्रकरण (द्वितीय भाग) स्त्री-लक्षण

लक्षणों का मिलान — विवेक-विलास का मत— स्त्री-लक्षण का प्रयो नन — कन्या-निरीक्षण का काल — यातातप ऋषि का मत — गम्ह पुराण का मत — विष्णुधर्मोत्तर पुराण तथा ध्रग्नि पुराण में विणत शुभ लक्षण — कन्या के दोष — कन्या का नाम — बहुधान ऋषि का मत — भविष्य पुराण का मत — वृहन्तारदीय पुराण का मत — पृथ्वी चन्द्रीदय का वचन — कन्या-परीक्षण के धन्य प्रकार — कण्ठ-लक्षण — भविष्य पुराण का मत — गर्ग-ऋषि का मत — चित्रुक तथा हुनु-लक्षण — स्कन्य पुराण काशी-खण्ड का मत — कपोल - लक्षण — मुख - लक्षण — अधर - लक्षण कपर का भोष्ठ — दन्त - लक्षण — जिल्ला - लक्षण — तालु - लक्षण — हिसत - लक्षण — नासा - लक्षण — श्रौर फल — छोंक — नेत्र - लक्षण भौर फल — छोंक — नेत्र - लक्षण भौर फल — ग्रौरी — गन्ध - लक्षण — - खाया - लक्षण — सत्त्व — स्वर — गरित — वर्ष ।

¥ \$ 3

२४वाँ प्रकरण—मनुष्य का सिर सिर का महत्त्व —पाश्चात्य मत —सिर का परिमाण —सिर की नाप —ललाट —सिर का प्राकार —सिर के विविध भागों के सम, विषम, उन्तत या प्रवनत होने से फल में विभिन्नता —

पुरुषों के सिर के लक्षण और फल—भारतीय मत—लक्षण और फल—वराहिमिहिर का मत—लंका द्वीप के विद्वान् का मत—हित्रयों का सिर लक्षण—स्कन्द पुराण का मत—फल— पुरुषों के केश—िस्त्रयों के केश—पुरुषों का ललाट—वराह- मिहिर का मत—समुद्र ऋषि का मत—ललाट-लक्षण से ग्रायु- विचार—स्त्रयों के ललाट-लक्षण ग्रीर फल—समुद्र ऋषि का मत—शरीर में तिल, मस्से ग्रीर लहसन का फल। ४५४-५१२

२५वाँ प्रकरण--- तिल-विचार

 हस्तरेखा तथा शरीर-लक्षण-सम्बन्धी निम्नलिखित संस्कृत तथा अंग्रेजी पुस्तकों से सहायता ली गई हैं—

१. वृहत्सामुद्रिक शास्त्र

२. बृहत्संहिता

३. सामुद्रिक चिन्तामणि

४. हस्त संजीवनी

५. रणवीर ज्योतिमंहानिवन्ध

६. हस्तामलक

७. शैव सामुद्रिक

८. भोजकृत सामुद्रिक

६. विवेक विलास

१०. रेखा विम्शिनी

११. स्कान्द शारीरक

१२. सामुद्रिक रहस्य

१३. दैवज्ञ कामघेनु

१४. वीर मित्रोदय

१५. भविष्य पुराण

१६. गहड़ पुराण १७. भ्रानि पुराण

१८. स्कन्द पुराण

१६ वृहन्नारदीय पुराण

१६ वृहन्नारदाय पुराण

२०. विष्णु धर्मातर पुराण

Practical Palmistry by Saint Germain.
 Scientific Palmistry by Neel Jaquin.

3. How to read Heads and Faces by James Coates Ph. D. F. A. S.

4. The Study of Palmistry for Professional Purposes by Comte C. De. Saint Germain.

 Complete book of the Occult and Fortune telling by M.C. PoinSot.

6. Laws of Scientific Hand Reading by W. G. Benham.

२१. गर्गे संहिता

२२. नारदीय संहिता

२३. प्रयोग पारिजात

२४. महाभारत

२५. वाल्मीकीय रामायण

२६. मनुस्मृति

२७. याज्ञवल्क्य स्मृति

२८. भ्रापस्तम्बघर्मसूत्र

२१. बीधायन धर्मसूत्र

३०. शातातप स्मृति

३१. जातकाभरण

३२. जातक सुधार

३३. जातक पारिजात

३४. सारावली

३५. वृहज्जातक

३६. फलदीपिका

३७. वृहत्पाराशर होराशास्त्र

३८. पाराशर स्मृति

३६. जैनमत पताका (हिन्दी)

४०. करलक्खण (प्राकृत)

- 7. How To Choose Vocation From the Hands by W. Benham.
- 8. Cheiro's Language of the Hand.
- 9. Hands What Do They Tell? by Alferetta G. Bell.
- 10. Comfort's Palmistry Guide.
- 1x. Practical Palmistry by Henry Frith.
- 12. The book of the Hand by Katharine St. Hill.
- 13. Hand reading by M. N. Laffan.
- 14. The Hand and the Mind by M. N. Laffan.
- 15. Palmistry by Elmo Jean La Seer.
- 16. How to know your future by Martini.
- 17. Palmistry made plain. by Ina Oxenford.
- 18. Characteristic Hands by Ina Oxenford.
- 19. The mystery of your Palm by Psychos.
- 20. Masters of Destiny by Josef Ranald.
- 21. My mysteries and my story by Velma.
- 22. Hands Up. by Capini Vequin.
- 23. Scientific Palmistry and its use by Joseph Wood.
- 24. New Complete Palmistry by Prof. and Mme Zancig.
- 25. Character reading from the face. by Grace A. Rees M. B. E.
- 26. Faces and How To Read Them by Irma Blood.
- 27. Students Course in Characterology by L. Hamilton Me Cormic.
- 28. Faces-What They Mean and How to Read Them by John Spon.
- 29. Character Reading at Sight by David steel.
- 30. Clues to Character by R. Dimsdalo Stocker.
- 31. Moles and their meaning by Harry Windt.
- 32. The Face is Indicative of Character by Alfred T Story.
- 33. Heads and how to read them by Stackpool O'Dell.
- 34. Reminiscences of Dr. Supurzheim and George Combe.
- 35. Evolution and Phrenology by Alfred Thomas story.
- 36. How to Become Rich. Prof. Wm. Windsor.

## हस्त-रेखा-विज्ञान

## प्रथम खएड

## श्ला प्रकरण हाथ देखने की विधि

सर्वप्रथम हस्तरेखा के मूल सिद्धान्तों को हृदयस्य कर लेन। चाहिये। यह पुस्तक के कई बार पठन ग्रीर मनन से होगा। जो लोग इस पुस्तक को कहीं से भी लोलकर किसी एक रेखा का फला-देश मिलाने की चेष्टा करेंगे उनका फलादेश बहुत से स्थानों में ग़लत हो जायगा। इसका कारण यह है कि ज्योतिष-शास्त्र की भाँति हस्त-रेखा-विज्ञान में भी गुण-दोष की तुलना करना, किस गुण की स्रोर सव लक्षण भुकते हैं या दोषों की ऋधिकता है तो, किस दोप का मार्जन (दूर होना) होता है किसका नहीं, यह परमावश्यक है। ज्योतिष-शास्त्र में किसी एक भाव (जैसे धन-विचार या मातृ-सुख विचार) का विचार करने के लिये जैसे यह देखा जाता है कि इस भाव का स्वामी किस राशि में है, किस नवांश में है, दशवर्गों में -- ग्रुभ वर्गों में है या पाप वर्गों में -- मित्र-वर्गों में या शत्रु वर्गों में, भाव का स्वामी किन ग्रहों से हब्ट या ग्रुत है, वह देखने वाले ग्रह बलवान हैं- ग्रुभ वर्गों में या श्रग्रुभ वर्गों में ; किन ग्रहों से स्थान-विनिमय है, ग्रपने ग्रष्टक वर्ग में इस भाव के स्वामी की कितनी शुभ रेखा हैं, सर्वाष्टक वर्ग में इस भाव में कूल कितनी रेखा हैं; भावेश को काल, दिक्, चेष्टाबल कितना प्राप्त है तथा भाव से नवम-पंचम, द्वितीय-द्वादश या चतुर्थ-ग्रव्टम में कितने श्रीर कैसे ग्रह हैं; भाव का स्थिर-कारक वलवान् है या निर्वल, उसी प्रकार किसी एक रेखा का विचार करते समय निम्नलिखित वातों की ग्रोर सदैव ध्यान रखना चाहिये कि—

(१) दाहिने हाथ में रेखा कैसी है, वायें हाथ में कैसी।

(२) हाथ का आकार कैसा है, उंगलियाँ मोटी हैं या पतली, उंगलियों में गाँठें निकली हैं या नहीं, उंगलियों के अग्रभाग कैसे हैं, चौकोर, नुकीले या आगे की ओर फैले हुए तथा नाखून कैसे हैं।

(३) हाथ चुस्त है या ढीला, माँसल है या सूखा, हथेली का रंग कैंसा है, लंबी है या चौड़ी, हथेली का माँस सख्त है या मुलायम।

(४) हाथों के ग्रह-क्षेत्र उन्नत हैं या ग्रवनत, ग्रह-क्षेत्र ग्रपने-ग्रपने उचित स्थान पर हैं या कुछ सरके हुए हैं।

(५) हाथ में या उंगलियों पर कोई विशेष चिह्न हैं क्या ? यदि

हैं तो किस स्थान पर तथा कितने चिल्ल हैं।

(६) हाथ में जिस रेखा का विचार कर रहे हैं उस रेखा से मिलते-जुलते हुए हाथ में अन्य लक्षण हैं या उनसे विरुद्ध ।

(७) शरीर तथा मुखाकृति से क्या परिणाम निकलता है।

ये सब वातें ध्यान में तभी रह सकती हैं जब वारम्बार इस पुस्तक का अध्ययन किया जावे और अने कहाथ देखे जावें। जिस प्रकार केवल पाकशास्त्र की पुस्तक पढ़ लेने से कोई भोजन बनाने में चतुर नहीं हो जाता उसी प्रकार केवल हस्त-रेखा की एक या दो पुस्तकें पढ़ लेने से मनुष्य फलादेश करने में पूर्ण समर्थ नहीं होता। इस बात की आवश्यकता है कि अनेक प्रकार के लोगों के हाथ देखे जावें—धिनकों के तथा गरीवों के; अकस्मात् धनी होने वालों के और निरंतर जीवन-भर परिश्रम कर धनिक होने वालों के; विद्वानों के तथा मूर्खों के, जो अनेक वर्ष स्कूल में गँवाकर, पैसा खर्च कर मास्टरों के रखने पर भी पढ़ नहीं सके; कुलीन पतिव्रता स्त्रियों

के तथा श्रनुचित श्राचार-विचार वाली स्त्रियों के; स्वस्य पुरुषों के तथा जीर्ण रोगियों के; जिससे एक ही प्रकार के गुण-दोष, सैकड़ों हाथों में देखते-देखते वे गुण-दोष हृदय में खचित हो जावें।

कहावत है कि 'शतमारी' वैद्य होता है भ्रयांत् सैकड़ों-हजारों व्यक्तियों का इलाज करते-करते जब अपनी ग़लती से (ग़लत निदान और ग़लत भ्रोषिय देकर) एक सौ रोगियों को मार चुकता है तब कहीं वैद्य की बुद्धि, ज्ञान और अनुभव परिपक्व होते हैं। उसी प्रकार हजार-दो हजार, तीन हज़ार हाथ देख लेने के बाद अच्छा अनुभव प्राप्त होता है। यदि किसी हाथ में कोई लक्षण देखने में आवे तो नवीन हस्त-परीक्षकों को चाहिये कि उनके अनुमान से जो फलादेश आता है वह जातक के जीवन में घटित हुआ या नहीं यह पूछें। यदि, फल, जिस अवस्था में होना चाहिये, जातक की वह अवस्था बीत चुकी है तो अनुसंघान करना चाहिये कि किस अन्य लक्षण के कारण वह फल घटित नहीं हुआ।

इसके अतिरिक्त देश, काल, पात्र का जिस प्रकार ज्योतिषशास्त्र में पूर्ण विचार किया जाता है उस प्रकार हस्तरेखा-विचार
में भी रखना चाहिये। जिन देशों में परस्पर स्त्री-पुरुषों के अन्यथा
सम्बन्ध-विशेष होते हैं वहाँ हृदय-रेखा, विवाह-रेखा या शुक-क्षेत्र
(तथा वहाँ से प्रारम्भ होने वाली प्रभाव रेखाओं) का फलादेश
भिन्न होता है। इसी प्रकार जहाँ विधवा-विवाह प्रचलित है वहाँ
स्त्रियों के भी २-३ विवाह तक बताये जा सकते हैं परन्तु भारतवर्ष
में जहाँ सामाजिक वातावरण भिन्न है यदि पाश्चात्य हस्त-परीक्षा
सिद्धान्तों को अक्षरशः घटाने का प्रचार किया जाएगा तो परिणाम
ठीक नहीं बैठेगा। इस कारण पाश्चात्य हस्त-परीक्षा के केवल मूल
सिद्धान्तों को अपनाना चाहिये। जैसे समाज के लोगों की हस्तपरीक्षा- करनी है तो उसके अनुसार अपनी बुद्धि से तारतम्य कर
फलादेश करना उचित है।

जब हाथ देखते-देखते पर्याप्त अभ्यास हो जाय तब शुद्ध तथा शांत चित्त से ऐसे स्थान में हाथ देखना चाहिये जहाँ अनेक लोगों की भीड़ न हो, कोलाहल न हो। क्या ज्योतिष-शास्त्र, क्या मन्त्र-शास्त्र सभी गम्भीर शास्त्रों का अनुशीलन तथा उपयोग करते समय बुद्धि का एकाग्र होना परमावश्यक है। बुद्धि की एकाग्रता होने से अनेक रेखाओं तथा हाथ के अन्य लक्षणों का स्मरण बराबर बना रहता है। इस कारण एक लक्षण का दूसरे लक्षण से बुद्धि तत्काल समन्वय और सामंजस्य कर लेती है। किन्तु जहाँ हाथ देखा जा रहा हो वहाँ अनेक मनुष्य बैठे हों तो हस्त-परीक्षक का ध्यान बट जाता है। इस कारण चित्त में वह एकाग्रता नहीं आने पाती जो परमावश्यक है। जब एकाग्र चित्त का बुद्धि से संयोग होता है तो हस्त्य में भीतर से स्फूर्ति होती है। उस स्फूर्ति के अनुसार फलादेश किया जाता है। यदि चित्त की एकाग्रता नहीं होती तो स्फूर्ति भी नहीं होती।

शास्त्र का नियम है कि जहाँ हँसी-दिल्लगी या चुहलबाजी हो रही हो, जहाँ हस्तपरीक्षा में विश्वास न करने वाले कुतर्की हों, किसी स्थान पर खड़े-खड़े, रास्ते में, घोर रात्रि में, जहाँ पूर्ण प्रकाश न हो वहाँ हस्तपरीक्षा नहीं करनी चाहिये। जो जातक हस्त-परीक्षक से विवाद या बहस करे, बिना ग्रावश्यकता के बीच-बीच में बात कर विघ्न डालता जावे, ग्रिभमानी हो, हस्त-परीक्षक की ग्रवहेलना करे, उसका हाथ न देखे।

हस्तपरीक्षा कराने वाले को उचित है कि शांत चित्त हो, फल-फूल या द्रव्य भेंट कर हस्त-परीक्षक को नमस्कार कर विनीत भाव से शुभाशुभ पूछे।

शास्त्रों में यह जो लिखा है कि सभा में, विद्वानों के बीच या मूर्खों की मंडली में हाथ न देखे तो इसका कारण यह है कि मूर्खों के बीच में उपहास का भय होता है। श्रनेक विद्वानों के बीच में बैठने से उनके मस्तिष्क का प्रभाव हस्त-परीक्षक पर पड़ता है। इस कारण हस्त-परीक्षक के विचार स्वाभाविक रीति से एकाग्र नहीं हो पाते । विचारों की एकाग्रता के बग़ैर बुद्धि से गुद्ध संयोग नहीं होता। जिस समय हस्तपरीक्षा की जावे हस्त-परीक्षक के चित्त में क्रोध, भ्रान्ति, उद्वेग, भय, लज्जा, घृणा, श्रवहेलना या त्वरा नहीं होनी चाहिये। यदि हाथ देखते-देखते कौदुम्बिक परिस्थितिवश ऐसा हो जावे (बाहर से कोई मेहमान आ जायें, जिनके आतिथ्य की ओर ध्यान ग्राकृष्ट हो गया या किसी की सहसा बीमारी के कारण चिता का उद्वेग हो जावे) तो हस्तपरीक्षा स्थिगत कर किंसी दूसरे दिन हस्त-रेखाओं का, गुद्ध तथा भ्रचल चित्त से, विचार करना चाहिए।

हस्त-परीक्षक को उसके तथा अपने स्वरूपानुरूप भेंट देना श्रावश्यक है, 'रिक्तपाणि' (खाली हाथ) पंडित या ज्योतिषी के पास जाकर फल पूछना शास्त्रीय मर्यादा के विरुद्ध है। इस शास्त्रीय परिपाटी का उल्लंघन करने से फल ठीक नहीं मिलता। इसी कारण लिखा है---

'हस्तं श्रीफल पुष्पाद्यैः प्रपूर्यं विनयान्वितः ।' दाहिना हाथ या. बायाँ हाथ

भारतीय मत यह है कि पुरुषों का दाहिना हाथ तथा स्त्रियों का बायाँ हाथ प्रधान होता है। पाश्चात्य मत इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न हैं। कुछ पाश्चात्य हस्त-परीक्षक स्त्री-पुरुष दोनों के बायें हाथ को ही प्रधानता देते हैं, कुछ दाहिने को । ईसा से ३५० वर्ष पूर्व सिकन्दर महान् के गुरु सुप्रसिद्ध दार्शनिक एरिस्टोटिल हुए। उन्होंने लिखा है कि हृदय के विशेष समीप होने के कारण 'बायें' हाथ का अधिक महत्व है। किन्तु अधिक सम्मत मत यह है कि दाहिने हाथ को प्रधान मानना चाहिये। बायें हाथ में जन्मजात गुण-ग्रवगुण अविकल रूप से रहते हैं। दाहिने हाथ में जन्म के गुण-अवगुणों में जातक ने अपने आचार-विचार-व्यवहार से क्या

परिवर्तन उपस्थित किया, यह विशेष स्पष्ट होता है। इस कारण हमारा विचार यह है कि दोनों हाथों की रेखाओं को घ्यानपूर्वक देखकर पुरुषों के दाहिने हाथ तथा स्त्रियों के बायें हाथ को विशेष महत्व देना चाहिये।

दोनों हाथों में एक से लक्षण हों तो उस फल की पुष्टि होती है। इस विषय में यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि बहुत से ऐसे मनुष्यों के हाथ देखने का हमें अवसर प्राप्त हुआ जिनका दाहिने की अपेक्षा वार्यां हाथ विशेष कियाशील है—अर्थात् यदि उनसे कहा जावे कि आप एक गेंद को पूरी ताकत से दाहिने हाथ से फेंकिये और फिर उनसे ही बायें हाथ से गेंद फिकवाई जाय तो वायें हाथ से फेंकी हुई गेंद अधिक दूर जावेगी। ऐसे व्यक्तियों के वायें हाथ की रेखाओं को विशेष महत्व देने से फलादेश अधिक ठीक बैठा।

समय—हस्तपरीक्षा के लिये प्रातःकाल का समय सबसे उपयुक्त है। हस्त-परीक्षक तथा जातक दोनों का चित्त शांत और स्थिर होता है। शरीर को रात्रि-भर के विश्राम मिल जाने के कारण हाथ का रंग भी विशेष स्वाभाविक रहता है। यदि सबेरे सुविधा न हो तो दोपहर या तीसरे पहर ग्रच्छे प्रकाश में हाथ देखना चाहिए। हाथ को 'ग्राइ ग्लास' से देखने से सूक्ष्म रेखा भी बडी दिखाई देती हैं इसलिये रेखाग्रों का ग्रच्छी प्रकार ग्रनुसंधान हो सकता है। जहाँ रेखा सूक्ष्म हों हथेली के उस भाग को ग्रच्छी तरह दबाने से उन रेखाग्रों का स्वच्छा तरह दिखाई देगा।

वास्तव में हाथ को देखने से जो उसके रंग, रूप, लचक, माँसलता, चमक भ्रादि का भ्रनुमान हो सकता है वह उसके चित्र से नहीं। तथापि जहाँ 'हाथ' देखना संभव नहीं वहाँ हाथ के रंग, रूप भ्रादि का विवरण भ्रलम से मँगाकर, हाथ के चित्र से रेखाओं का विचार किया जा सकता है।

#### हाथ का चित्र लेने का प्रकार

हाथ का चित्र लेने का सबसे मुन्दर और सरल प्रकार यह है कि एक मोटे काँच पर छापे की स्याही डालकर उसे रवर के 'रोलर' से (जैसा छापाखानों में स्याही लगाने के काम में लिया जाता है) घोटना चाहिये। जब सारे 'रोलर' पर समान रूप से पतली स्याही लग जावे तो जातक के सारे हाथ पर रोलर से ही हल्की-सी स्याही लग जावे तो जातक के सारे हाथ पर रोलर से ही हल्की-सी स्याही लगा देनी चाहिए। जब स्याही हाथ पर लग जाय तो किसी सफ़ेद कागज पर हाथ की छाप ले ली जाय। हाथ का मध्य भाग कुछ गड्ढेयुक्त होता है इसलिये जिस कागज पर हाथ की छाप ली जावे उसके नीचे मध्य भाग में थोड़ी सी रुई की पतली-सी गद्दी रख दी जावे तो हाथ के मध्य भाग की छाप भी ग्रच्छी प्रकार ग्रा जावेगी।

हाथ की छाप लेते समय ग्रर्थात् जब कागज पर हाथ रखा हो एक काली पेंसिल से उंगली, ग्रँगूठे तथा हथेली के ग्राकार स्पष्ट करने के लिये उनके चारों ग्रोर बिलकुल भिड़ाकर रेखा खींचनी चाहिये। इस प्रकार हाथ तथा उंगलियों का ग्राकार पेंसिल से खींची हुई रेखा से स्पष्ट हो जावेगा ग्रौर करतल की रेखाग्रों की छाप ज्यों-की-त्यों कागज पर ग्रा जावेगी।

प्रारम्भ में श्रभ्यास न होने से हाथ की छाप स्पष्ट न श्रावेगी। किन्तु श्रभ्यास कर लेने से यह कार्य श्रत्यन्त सुगम हो जाता है।

हाथ की छाप एक प्रकार से हाथ का स्थायी 'रिकार्ड' या नक्शा हो गया। किन्तु इसे सर्वांग सम्पूर्ण वनाने के लिये हाथ की बनावट, हथेली का रंग, ग्राकार, नखों, श्रँगुष्ठों तथा उंगलियों की वनावट, लम्वाई, मोटाई, पारस्परिक ग्रन्तर, रेखाग्रों तथा चिह्नों का विवरण लिख लेने से कोई वात भूलने की गुंजाइश नहीं रहती।

इस पुस्तक में हस्त-रेखा-विज्ञान पर जितने प्रकरण दिये गये हैं उतने ही शीर्षक वनाकर—विवरण लिखना विशेष सुविधाजनक होता है। फिर सब लक्षणों का संतुलन ग्रौर समन्वय कर देश, काल, पात्र, परिस्थित का विचार कर फलादेश करना उचित है।

#### २रा प्रकरण

## हाथ का आकार [बनावट]

हस्तपरीक्षा को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं— (१) हाथ का ग्राकार ग्रीर (२) रेखाएँ तथा चिह्न। हाथ की बनावट में हथेली, उंगलियों तथा ग्रँगूठे की बनावट, ग्राकार, माँस-लता, करपृष्ठ, नाखून ग्रादि ग्रा जाते हैं। हथेली के ग्राकार के साथ-साथ, कौन सा भाग उठा हुग्रा है, कौन सा दवा हुग्रा है, यह भी एक प्रकार से हाथ की बनावट में ही ग्रा जाता है। हाथ की रेखाग्रों ग्रीर चिह्नों के ग्रन्तगंत सभी प्रधान ग्रीर ग्रप्रधान रेखाएँ ग्रीर चिह्न ग्रा जाते हैं।

हाथ की बनावट—ग्राकार, करपृष्ठ ग्रादि से केवल मनुष्य की प्रवृत्ति, वौद्धिक शक्ति तथा नैतिक चरित्र का पता लगता है। वह कियाशोल होगा, पुरुषार्थी ग्रौर परिश्रमी ग्रथवा मुस्त, ग्रारामतलव श्रौर निकम्मा, वह विद्या या कला के क्षेत्र में ग्रागे बढ़ेगा या व्यापार में, कोधी ग्रौर विलासी होगा या संयमी वा मुशील; इन सव गुणों ग्रौर ग्रवगुणों का पता लगता है। नाखूनों तथा हथेली के रंग से उसके स्वास्थ्य के विषय में भी बहुत जानकारी होती है। इन सब गुणों का यद्यपि भाग्योदय, धन-संग्रह ग्रादि से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है किन्तु हाथ के केवल ग्राकार से यह पता नहीं चल सकता कि किस वर्ष में भाग्योदय होगा या किस वर्ष में व्यक्ति वीमार होगा। इन बातों का पता रेखाग्रों से ही चलता है।

इस कारण इस हस्तपरीक्षा-विचार को तीन खंडों में विभक्त किया गया है। प्रथम खण्ड में निम्नलिखित विषयों को समकाया गया है:—

- (१) मणिवन्ध (कलाई)
- (२) हाथ का ग्राकार या बनावट
- (३) करपृष्ठ (हथेली के दूसरी ग्रोर वाला हिस्सा)
- (४) नाखून
- (५) हाथों की उंगलियाँ
- (६) श्रॅगूठा
- (७) हथेली के दस भाग—सूर्य क्षेत्र, (२) चन्द्र क्षेत्र, (३) मंगल का प्रथम क्षेत्र, (४) मंगल का द्वितीय क्षेत्र, (५) बुध क्षेत्र, (६) बृहस्पित क्षेत्र, (७) शुक्र क्षेत्र, (६) शित्र, (७) शुक्र क्षेत्र, (६) शित्र, (६) करतल-मध्य प्रथम भाग—जीवन-रेखा, शीर्ष-रेखा एवं स्वास्थ्य-रेखा के बीच का स्थान, (१०) करतल-मध्य द्वितीय भाग—शीर्ष-रेखा तथा हृदय-रेखा के बीच का स्थान। ग्रह-क्षेत्रों पर करतल-मध्य में चिह्नों का फल दृतीय खण्ड में विणित किया गया है।

लोगों के हाथ भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ के बड़े कुछ के छोटे। किसी के ग्रागे से नुकीली उंगिलयों सहित, किसी के ग्रागे से फैले हुए। जब तक हस्तपरीक्षा-विषय में दिलचस्पी न हो लोग एक-दूसरे के हाथों की ग्रोर ग़ौर से नहीं देखते; परन्तु जब एक वार इस विषय में रुचि हो जाती है तो पहले-पहल हिंट हाथ की ग्रोर ही जाती है। यदि ग्राप दूर वैठे हुए भी लोगों के हाथों की ग्रोर देखेंगे तो पता चलेगा कि जिस प्रकार दो ग्रादिमयों के चेहरे एक-से नहीं होते उसी प्रकार लोगों के हाथ भी भिन्न-भिन्न बनावट के होते हैं।

यह नियम नहीं है कि लम्बे श्रादिमयों के हाथ लम्बे हों श्रौर छोटे श्रादिमयों के छोटे। यदि श्राप एक ही लम्बाई के द-१० व्यक्तियों के हाथ नापें तो पता चलेगा कि किन्हीं के हाथ श्रपेक्षा-कृत लम्बे हैं किन्हीं के छोटे। कलाई से मध्यमा (बीच की उंगली) के अन्त तक, हाथ की लम्बाई होती है। एक ही लम्बाई के हाथों में भी आप भिन्नता पावेंगे—कुछ की हथेली लम्बी, उंगलियाँ छोटी होंगी और दूसरों की हथेली छोटी, उंलियाँ लम्बी। इसी प्रकार कुछ व्यक्तियों के हाथ अधिक चौड़े होते हैं कुछ के सँकड़े। इन्हीं सब भेदों के कारण सैकड़ों प्रकार के हाथ होते हैं। परन्तु जैसे भिन्न-भिन्न वर्ण (रंग) के आदिमियों को भी हम चार विभाग (१) अति गौर (२) गौर (३) स्थाम (४) अति स्थाम में विभक्त कर देते हैं उसी प्रकार हस्त-परीक्षकों ने हाथ को सात वर्गों में विभाजत किया है:—

- (१) सबसे निम्न प्रकार का हाथ (ग्रथीत् ऐसे व्यक्ति का हाथ जिसकी मानसिक उन्नित या मस्तिष्क का विकास बहुत कम हुग्रा हो)—हाथों की शिराग्रों (नसों) ग्रौर हिंडुयों का साक्षात् सम्बन्ध मस्तिष्क से है। मानसिक विचारों ग्रौर क्रियाग्रों का प्रभाव सीधा हाथ पर पड़ता है। जो बुद्धिमान्, विद्वान्, क्रियाशील, चतुर होते हैं उनके हाथ सुन्दर, विकसित ग्रौर सुसंस्कृत होते हैं। इसके विपरीत जो कुल परम्परागत मूर्ख, उजड्ड, ग्रसंस्कृत, ग्रपरिष्कृत व जंगली होते हैं उनके हाथ निम्न श्रेणी के होते हैं। इनके लक्षण विस्तार से ग्रागे वताये जायेंगे। इनमें तामसिक वृत्ति प्रधान होती है।
- (२) वर्गाकार हाथ उपयोगिता की दृष्टि से इस प्रकार का हाथ सर्वप्रथम कोटि का होता है। ऐसे व्यक्तियों में रजोगुण प्रधान होता है।
- (३) आगे से फैला हुआ हाथ—ऐसे व्यक्तियों में क्रियाशीलता अधिक होती है। वे परिश्रमी व कार्य करने वाले होते हैं, साथ ही उनका स्नायु-मंडल भी बहुत 'चल' (ग्रस्थिर-क्रियान्त्रित) होता है। इसमें रजोगुण प्रधान होता है।
- (४) दार्शनिक हाथ—इन हाथों की उंगलियों में गाँठें निकली रहती हैं। ये लोग उच्च कोटि के विचारक होते हैं। इनमें सत्त्वगुण-

प्रधान रजोगुण का मिश्रण होता है।

(प्र) आगे से कुछ नुकीले हाथ—ये लोग कलाकार होते हैं या उस ओर उनकी प्रवृत्ति होती है। इन में भी रजोगुण प्रधान होता है।

- (६) शान्तिनिष्ठ हाथ—शान्त प्रकृति के लोगों का हाथ, जो कोई कार्य करना पसन्द नहीं करते। म्रालसी नहीं होते किन्तु सांसा-रिक वस्तुग्रों में उन्हें रुचि नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों में सत्त्वगुण प्रधान होता है। न उन्हें काम-क्रोधादि मन के वेगों से विशेष उद्वेग होता है न सांसारिक उन्नित के साधनों में क्रियाशीलता। ऐसे शुद्ध सात्त्विक हाथ प्रायः देखने में नहीं म्राते।
- (७) मिश्रित हाय—जिसमें उपर्युक्त छः प्रकार के हाथों के लक्षणों में से कई मिश्रित रहते हैं।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो गया होगा कि भिन्न-भिन्न प्रकार के हाथों वाले व्यक्तियों की मनोवृत्ति, रुचि योग्यता भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है। ग्रभ्यास ग्रौर परिश्रम से, जिस कार्य के योग्य मनुष्य नहीं होता है, उस कार्य के योग्य भी ग्रपने को बना लेता है परन्तु जिस ग्रोर जन्मजात प्रवृत्ति ग्रौर विशेष वौद्धिक साधन-सम्पन्नता हो उसमें मनुष्य विशेष सफल होता है यह प्राकृतिक नियम है।

ऊपर आकार या बनावट के दृष्टिक्येण से हाथ के सात विभाग बताये गए हैं। अब प्रत्येक प्रकार के हाथ का लक्षण और उसका फल बताया जाता है। उंगलियों के वर्गाकार 'फैली हुई' 'नुकीली' आदि विशेषणों का साधारण उल्लेख इस प्रकरण में कर दिया है। 'वर्गाकार' या 'नुकीली' या 'मागे फैली हुई' कैसी होती हैं तथा एक-दूसरे के लक्षण और फलादेश में क्या अन्तर है, इसकी विस्तृत आलोचना 'उंगलियों', के प्रकरण में पृथक् की गई है। (देखिये प्रकरण ६)।

### सब से निम्न श्रेणी का हाथ

सब से निम्न श्रेणी के हाथ वाले व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास बहुत कम होता है। ऐसा हाथ बेढंगा, ग्रपरिष्कृत व गंवारू होता है। हाथ की जिल्द मोटी, खुरदरी होती है। हथेली बहुत मोटी श्रीर भारी होती है। उंगलियाँ छोटी होती हैं श्रीर नाखून भी छोटे होते हैं। यह साधारण नियम है कि उंगलियाँ यदि लम्बी हों तो विशेष बौद्धिक विकास होता है। हाथ में उंगलियों की अपेक्षा हथेली जितनी अधिक बड़ी और भारी होगी उसी अनुपात से मनुष्य में पश्वृत्ति विशेष होगी । निम्न श्रेणी के हाथ में यही लक्षण विशेष होता है। न केवल उंगलियाँ छोटी होती हैं स्रिपतु वे बेढंगी, अपरिष्कृत, गंवारू मालूम होती हैं। हथेली में रेखायें भी कम होती हैं। ऐसे लोग जानवर की तरह खाते-पीते हैं, परिश्रम करते हैं, सोते हैं, लड़ते हैं, विषय-वासना में प्रवृत्त होते हैं। उनमें कोई नफ़ासत या सौन्दर्यप्रियता नहीं होती । पशुवृत्ति ग्रौर ग्रसंयम इनके कार्य भ्रौर व्यवहार में प्रधान होता है। ऐसे व्यक्तियों का अंगूठा छोटा और बहुत मोटा होता है। ग्रँगूठे का प्रथम पर्व मोटा, भारी श्रीर प्रायः चौकोर होता है। ऐसे लोगों में ग्रात्मवल या साहस नहीं होता । क्रोधी बहुत होंगे, वासनाग्रों में प्रचण्ड वेग भी होगा परन्तु जैसे गुरीने वाला मोटा कुत्ता जरा डंडा दिखाने से भागता है वसे ही इन लोगों के मन में कायरता होती है। ऐसे लोगों में चालाकी प्राकृतिक होती है, बुद्धि से उत्पन्न तर्क के कारण चतुरता नहीं होती । क्रोध के त्रावेश में ये लोग कत्ल भी कर बैठते हैं। इनको एक प्रकार पशु-वृत्ति का श्रसंस्कृत रूप कहना चाहिए। भ्राजकल सभ्यता के युग में शिक्षा के क्रमिक विस्तार के कारण बिलकूल पशुदृत्ति का उपर्युक्त लक्षण-युक्त हाथ कम देखने को मिलता है। फिर भी निम्न श्रेणी के लोगों में काफ़ी लक्षण मिलेंगे। संस्कृत का एक श्लोक है कि आहार, निद्रा, भय, विषय-वासना, मनुष्य में

यदि केवल यही हों (अर्थात् विद्या, विचार शान्ति, साहित्य, सगीत कला श्रादि न हो) तो वह पशुके समान है। देखिये चित्र नं० १



सबसे निम्न श्रेणी का हाय (चित्र नं० १)

वर्गाकार हाथ

जिस हाथ में हथेली का नीचे का भाग (कलाई के पास) तथा

उपर का भाग (उंगलियों के जड़ के पास) वर्गाकार हो, श्रर्थात् हथेली जितनी लम्बी हो प्रायः उतनी ही चौड़ी श्रीर उंगलियों के ग्रयमाग भी समचतुष्कोणाकृति या वर्गाकृति हों (ग्रर्थात् उंगलियाँ न श्रागे की ग्रोर फैली हुई हों न नुकीली) उसे वर्गाकार हाथ कहते हैं। ऐसे हाथों में नाखून भी प्रायः छोटे श्रीर वर्गाकार होते हैं। ऐसे हाथ वाले व्यक्ति कार्यकुशल होते हैं इसलिये इस प्रकार के हाथ को उपयोगी हाथ भी कहते हैं। (देखिये चित्र नं० २)

ऐसे व्यक्ति तरतीव वाले, समय के पावन्द, ठीक-ठीक उचित रीति से कार्य करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के विचार तथा कार्य दोनों में सुव्यवस्था होती है। ये लोग कानून तोड़ना पसन्द नहीं करते और अधिकारी-वर्ग का सम्मान करते हैं। स्वयं भगड़ालू नहीं होते न ग्रागे वढ़कर भगड़ा मोल लेते हैं परन्तु यदि कोई इनका विरोध करे तो ये भी अपनी पूरी ताकत से विरोध करते हैं। इनमें प्रत्येक बात का भ्रागा-पीछा सोचकर कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। इनमें धैर्य और कार्य-तत्परता भी होती है। काव्य या कला में इनका मन इतना नहीं लगता जितना किसी उपयोगी कार्य में, ग्रर्थात् प्रत्येक बात का मूल्य ये लोग उपयोगितावाद, सांसारिक व्यवहार या व्यापार के दृष्टिकोण से ग्रांकते हैं। धार्मिक ग्रन्थविश्वास भी इनमें नहीं होता। इनमें नवीन ग्राविष्कार करने की शक्ति या विशेष कल्पना नहीं होती परन्तु परिश्रम ग्रौर लगन के कारण ग्रधिक बुद्धिमान व्यक्तियों से भी ये बाजी मार ले जाते हैं, क्योंकि सांसारिक सफलता बहुत श्रंशों तक परिश्रम ग्रीर ग्रध्यवसाय पर निर्भर है। ऐसे व्यक्ति कृषि, व्यापार ग्रादि कार्यों में सफल होते हैं। जिस भी कार्य में हिसाब-किताब ग्रीर नाप-तोल, व्यवस्था, ढंग या व्यावहारिकता की ग्रावश्यकता ग्रधिक होती है उसे ये लोग खुबी से ग्रंजाम देते हैं। ये लोग घर के प्रेम, कौटुम्बिक परिस्थिति को पसन्द करने वाले होते

हैं परन्तु इनके प्रेम में प्रदर्शन या दिखावा नहीं होता । ये लोग सच्चे, मित्रता निभाने वाले व ईमानदार होते हैं । किन्तु एक वड़ा



वर्गाकार हाथ (चित्र नं० २) अवगुण इनमें यह होता है कि हरेक बात की इस क़दर जाँच-

पड़ताल करते हैं कि दूसरा श्राजिज हो जाता है श्रीर जो बात इनके पूरी तौर से समक्त में नहीं श्रा जाती उसे मानने को तैयार नहीं होते। वर्गाकार हाथ में यदि उंगलियाँ भिन्न-भिन्न प्रकार की हों तो वर्गाकार हाथ के भी कई भेद हो जाते हैं—

- (१) वर्गाकार हाथ श्रीर छोटी वर्गाकार उंगलियाँ
- (२) ,, ,, लम्बी वर्गाकार उंगलियाँ
- (३) ,, ,, गाँठदार उंगलियाँ (जिनकी उंगलियों के जोड़ गठीले भ्रीर बाहर निकले हुए हों)
- (४) वर्गाकार हाथ किन्तु आगे से फैली हुई उंगलियाँ
- (५) वर्गाकार हाथ किन्तु आगे से नुकीली उंगलियाँ
- (६) वर्गाकार हाथ किन्तु शांतिप्रियता सूचित करने वाले उंगलियों के श्रग्रभाग
- (७) वर्गाकार हाथ किन्तु भिन्न-भिन्न प्रकार (श्राकार) की उंगलियाँ।

श्रव इनका प्रत्येक का विस्तृत लक्षण श्रीर फल दिया जाता है-

# वर्गाकार हाथ श्रीर छोटी वर्गाकार उंगलियाँ

प्रायः ऐसे हाथ देखते ही स्पष्ट पहचान लिये जाते हैं क्योंकि हाथ तथा उंगलियाँ दोनों वर्गाकार होते हैं। यदि उंगलियाँ लम्बो किन्तु आगे से वर्गाकार या समचतुष्कोण की आकृति की हों तो उंगलियों को देखने से भ्रम हो सकता है कि अन्य प्रकार की उंगलियाँ हैं या वर्गाकार। किन्तु उंगलियाँ छोटी और वर्गाकार होती हैं तो ऐसा भ्रम नहीं हो सकता।

उपर्युक्त प्रकार के लोग धन संचय करने के प्रयत्न में रहते हैं ग्रीर परिश्रमी होने के कारण धन संचय कर लेते हैं। ये लोग चाहे कंजूस न हों परन्तु प्रत्येक बात में उनका व्यावहारिक दिष्टकोण प्रधान रहता है ग्रीर व्यापारिक दृष्टि से प्रत्येक वात का मूल्य ग्राँकते हैं। ये लोग जिस बात की जाँच-पड़ताल स्वयं कर लेते हैं उसे ही ठीक मानते हैं। इनका चित्त उदार नहीं होता श्रौर कुछ हठी स्वभाव के भी होते हैं। इनमें सांसारिकता व धन-संचय की वृत्ति ही प्रधान होती है।

# <mark>वर्गाकार हाथ किन्तु बड़ी वर्गाकार उंगलियौ</mark>

उपर्युक्त प्रकार से इस हाथ में यही भिन्नता होती है कि उंग-लियाँ लम्बी होती हैं। छोटी उंगलियों की बजाय बड़ी उंगलियाँ होने से मानसिक विकास और उदारता इनमें अधिक होती है। ये लोग प्रत्येक बात में तर्क करते हैं और इनके काम में तरतीब भौर ढंग होता है। ये लोग भी प्रत्येक बात में सोच-विचार कर कदम रखते हैं, परन्तु उतने अविश्वासी नहीं होते और ऐसे कार्यों में सफल होते हैं जिनमें तर्क तथा वैज्ञानिक ढंग से, तरतीब से कार्य करने की आवश्यकता हो।

# वर्गाकार हाथ भ्रोर गाँठदार उंगलियां

प्रायः बड़ी उंगलियाँ जिन हाथों में होती हैं उन्हीं (उंगलियों) में गाँठें उन्नत होती हैं। ऐसे लोग प्रत्येक बात की तफ़सील में जाते हैं। उस विषय की छोटी-छोटी बारीकियों को भी स्वयं देखते हैं। ये लोग 'निर्माण-प्रिय' होते हैं और मकान या मशीनों के निर्माण, कल-कार-खाने के चलाने में सफल होते है। गणित विद्या में भी ये लोग प्रवीण हो सकते हैं। जिस किसी भी काम में छोटी-से-छोटी बारीकी पर श्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता हो उसमें ये लोग विशेष सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

# वर्गाकार हाथ और भ्रागे से फैली हुई उंगलियाँ

आगे से फैली हुई उंगलियाँ होने से मनुष्य में आविष्कारक बुद्धि होती है। साथ ही वर्गाकार हाथ होने से मनुष्य में व्यावहारिकता काफ़ी अधिक मात्रा में होती हैं। इस कारण ये लोग अपनी बुद्धि को ऐसे कार्यों में लगाते हैं जिनमें उपयोगिता हो। मशीन, पुर्जे, घरेलू कार्यों में बाने वाले नये यन्त्र या साधन, या इसी प्रकार अन्य वस्तुएँ निर्माण करते हैं। इंजीनियरिंग या मशीनरी, विजली आदि के उपयोगी कार्यों में इन्हें विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है।

# वर्गाकार हाथ यौर ब्रागे से कुछ नुकीली उंगलियाँ

यद्यपि वर्गाकार हाथ में 'उपयोगितावाद' ही प्रधान होता है तथापि ग्रागे से कुछ नुकीली उंगलियाँ होने से बाजा बजाने, गायन, साहित्यिक रचना श्रादि कार्यों में भी ऐसे हाथ वाले सफल होते हैं।

शुद्ध कलाकार का हाथ लम्बोतरा श्रीर उंगलियों का अग्रभाग
भी कुछ नुकीला होता है इस कारण बहुत से लोगों को यह कुछ
श्राश्चर्यं की बात मालूम होगी कि वर्गाकार हाथ वाले व्यक्ति भी
संगीत, साहित्य ग्रादि में सफल हो सकते हैं। किन्तु वास्तव में इसका
रहस्य यह है कि हाथ भी लम्बोतरा ग्रीर उंगलियाँ भी नुकीली हों
तो शुद्ध कलाकार तो मनुष्य होता है किन्तु स्वनात्मक योग्यता का
ग्रभाव होने के कारण ग्रपने कार्य का सम्पादन वह इतने ग्रच्छे रूप
में नहीं कर सकता कि उसका संसार में नाम हो या घन प्राप्त हो।
इसे, वर्गाकार हाथ और कुछ नुकीली उंगलियाँ, इन दोनों गुणों के
सम्मिश्रण से कलात्मक योग्यता ग्रीर सांसारिक दृष्टि से उसका प्रसार
श्रीर व्यवहारिक रूप देने में सफलता होती है।

# वर्गाकार हाथ और बहुत नुकीली उंगलियाँ

वर्गाकार हाथ का गुण है—व्यावहारिकता और उपयोगिता-वाद। अत्यन्त नुकीली उंगलियों का गुण है—आत्म-चिन्तन, निष्कि-यता, मानसिक जगत् में विचरण करना—सांसारिकता से मतलब नहीं। ये दोनों गुण प्रायः एक हाथ में नहीं मिलते परन्तु यदि हों तो व्यावहारिकता या उपयोगिता का गुण होने से मनुष्य प्रायः कलात्मक या अन्य व्यापार-सम्बन्धी कामों का प्रारम्भ तो खूब जोर-शोर से करता है किन्तु उन्हें आखिर तक पूरा नहीं करता और बहुत से अच्छी प्रकार प्रारम्भ किये कार्य बीच में ही रह जाते हैं।

### वर्गाकार हाथ और मिश्रित लक्षणों वाली उंगलियाँ

यदि हाथ वर्गाकार हो और उंगलियाँ भिन्न-भिन्न प्रकार की हों—कोई नुकीली, कोई समचतुष्कोण (वर्गाकृति), कोई आगे से फंनी हुई और कोई बहुत नुकीली तो ऐसे हाथ की उंगलियों को मिश्रित लक्षण की उंगलियों वाला कहेंगे। स्त्रियों को अपेक्षा प्रायः पुरुषों में ऐसे हाथ विशेष पाये जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का अगूठा प्रायः लचकदार होता है और बीच में पीछे की ओर काफ़ी मुड़ता है। तजंनी प्रायः नुकीली, मध्यमा चतुष्कोण (वर्गाकृति), अनामिका आगे से फंनी हुई और किनिष्ठका भी नुकीली होती है। ऐसे लोग बहु-विषयज्ञ होते हैं। अनेक विषयों में चतुर होने के कारण क्या साहित्य, क्या विज्ञान प्रत्येक विषय में वे अच्छा ज्ञान रखते हैं और अनेक कार्यों का योग्यतापूर्वक सम्पादन कर सकते हैं, किन्तु यह बहु प्रकार की योग्यता उनके लिए हानिप्रद साबित होती है। किसी एक काम में वे जम कर नहीं लगते। इस कारण थोड़ा-थोड़ा अनेक ढंग का काम करने के कारण वे किसी एक में भी चोटी पर नहीं पहुँच पाते और उन्हें सफलता नहीं मिलती।

# ग्रागे से फैला हुम्रा हाथ

फैले हुए हाथ में न केवल उंगिलयों के अग्र भाग आगे से फैले होते हैं बिल्क हथेली भी (या तो कलाई के पास वाला भाग, या उंगिलयों के मूल के पास का स्थान) फैली हुई होती है। समचतुष्कोण या वर्गाकृति हाथ में हथेली दोनों ग्रोर करीब-करीब बराबर रहती है किन्तु फैले हुए हाथ में एक ग्रोर फैली हुई, यह दोनों प्रकार



बागे से फैला हुबा हाथ (चित्र नं० ३)

के हाथों में अन्तर है (देखिये चित्र नं० २ और ३) यदि फैला हुआ हाथ, सख्त और मजबूत हो तो ऐसे मनुष्य के मन में स्थिरता नहीं होती, उसमें उत्साह श्रीर जोश, कुछ करने की प्रवृत्ति, उत्तेजना श्रिषक मात्रा में होती है। किन्तु यदि हाथ मुलायम हो श्रीर माँस भी ढीला हो तो चित्त में श्रस्थिरता व चिड़चिड़ापन होता है। ऐसा व्यक्ति कभी-कभी जोश में श्राकर कार्य श्रारम्भ करता है किन्तु उसमें लगा नहीं रहता। श्रध्यवसाय की कमी होती है।

प्रायः 'फैले हुए हाथ' बड़े होते हैं, उंगलियां भी पुष्ट श्रीर लम्बी होती हैं। इन व्यक्तियों में स्वतन्त्रता, स्वयं काम करने की प्रवृत्ति, कियाशक्ति, उत्साह तथा श्रात्मिन भैरता विशेष मात्रा में होती है। ये लोग खाली नहीं बैठ सकते। 'कर्मण्यता' इनका गुण है। इस कारण नवीन स्थानों की खोज, समुद्र-यात्रा या कल-कारखानों में नवीन श्राविष्कार या किसी भी काम में श्रनोखी सूभ-बूभ में ये लोग लगे रहते हैं श्रीर सफल होते हैं।

इनमें कर्मकीलता के साथ-साथ जो दूसरा गुण है, वह है अपना नया स्वतन्त्र रास्ता निकालना। मशीन, कल-पुर्जों या बिजली या अन्य वैज्ञानिक कार्यों में ये नई चीज ईजाद करेंगे या पुरानो चीज का भी किसी नवीन ढंग से उपयोग करेंगे। जैसे एक भेड़ दूसरी भेड़ के पीछे चलती है वैसे ये नहीं चल सकते। इसलिए चाहे गायन या कला में, सिनेमा या धर्मोपदेश में, राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में, डाक्टरी या किसी भी विभाग में ऐसे व्यक्ति किसी नये तरीके से चलते हैं। चाहे इनकी नवीन योजना या प्रकार ग़र्लंत साबित हो, या उसकी कद्र तत्काल न हो, किन्तु आविष्कार या नवीन मार्ग से कार्य करने का इनका स्वभाव होता है।

ऊपर बताया गया है कि फैले हुए हाथ में हथेली (१) या तो उंगलियों के मूल में ग्रधिक फैली हुई होती है या (२) कलाई के पास । यदि उंगलियों की जड़ के पास ग्रधिक फैली हो तो ग्राविष्का-रक प्रवृत्ति को व्यावहारिकता या उपयोगिता का रूप देने में ऐसे व्यक्ति विशेष सफल होते हैं। कल-कारखाने-सम्बन्धी ग्राविष्कार करेंगे तो जनता के उपयोगी रेल, जहाज आदि में काम आने वाले पन्त्र बनावेंगे। किन्तु यदि मणिबन्ध या कलाई के पास वाला भाग विशेष बौड़ा हो तो आविष्कारक बुद्धि का उपयोग 'विचार' या 'मानसिक' क्षेत्र में विशेष होता है। नवीन वैज्ञानिक या साहित्यिक अनुसंघान, विशेष फूल-पौधों की बारीकियों का अन्वेषण आदि चाहे उस नवीन आविष्कार से कोई जनहित कार्य न होता हो। यदि वह नवीन आविष्कार-मात्र है तो उनकी प्रवृत्ति की पूर्ति हो जाती है।

# बार्शनिक हाथ

ऐसा हाथ प्रायः लम्बा और नुकीला होता है, उंगलियों में हड़ी का ढाँचा विशेष प्रमुख, उंगलियों की गाँठें भी उन्नत और निकली हुई और नाखून भी लम्बे होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत 'विचारक' होते हैं। इनकी दृष्टि में बुद्धि और ज्ञान का महत्त्व द्रव्य से ग्रधिक होता है इस कारण द्रव्य की परवाह न कर ये लोग 'विचार'-प्रधान या मान-सिक विकास-सम्बन्धी कार्यों में विशेष प्रवृत्त होते हैं। इस कारण साधारण जनसमुदाय से (जो केवल द्रव्य के ही पीछे लगा रहता है) इनका मार्ग मिन्न रहता है। चाहे कठिनाइयाँ सहनी पड़ें, ये ग्रपनी विचार-प्रधान, बौद्धिक गवेषणा में ही लगे रहते हैं। इनके विचार में रहस्यवाद की भी गहरी छाप रहती है। चाहे ग्रन्थ लिखें, या उपदेश हें, या काव्य लिखें सभी पर दार्शनिक दृष्टिकोण या ग्रात्मिक ग्रन्वेषण का रंग चढ़ा रहता है। सुप्रसिद्ध हस्तपरीक्षक 'कैरो' ने लिखा है कि ज्ञान और दर्शन की तपोसूमि भारत में ऐसे विचारवादियों के हाथ, विशेषतः ब्राह्मणों में प्राप्त होते हैं।

ऐसे व्यक्ति गंभीर विचारक होते हैं। कम बोलते हैं और उनकी चित्तबृत्ति अन्तर्मुखी होती है। इनमें गौरव की भावना विशेष होती है और छोटी-सी भी बात विचार कर बोलते हैं। इनमें घैर्य होता है परन्तु यदि घार्मिकता की स्रोर अन्य लक्षणों से स्रिधिक प्रघृत्ति मालूम

हो तो ऐसे व्यक्तियों में प्रायः घर्मान्धता होती है—अर्थात् अपने धर्म के अतिरिक्त और किसी धर्म को कुछ नहीं समभते।



दार्शनिक हाय (चिंत्र नं० ४)

जंगलियों में गाँठें निकला होना 'विचारक' होने की प्रवृत्ति प्रकट करता है। प्रत्येक बात का विश्लेषण करना इनका स्वभाव होता है। जंगलियों के अग्रभाग चतुष्कोणाकृति या कुछ नुकीले होने से इनमें आदिमक स्फूर्ति होती है। वर्गाकृति जंगलियों के कारण इनमें धैर्य और अध्यवसाय तथा कुछ नुकीली जंगलियों के कारण आदम-त्याग की भावना रहती है।

# कुछ नुकीला हाथ

ऐसा हाथ प्रायः मंभोले (न बहुत बड़ा न छोटा) आकार का होता है। हथेली आगे की अंद कुछ कम चौड़ी होती है। उंगलियाँ जहाँ हथेली से प्रारम्भ होती हैं—पुष्ट होती हैं किन्तु नाखूनों तक पहुँचते-पहुँचते कुछ नुकीली हो जाती हैं। (देखिये चित्र नं० ५)

ऐसे व्यक्तियों में इच्छा-शक्ति श्रौर मन की सूभ की प्रधानता होती है। 'इच्छा-शक्ति' से तात्पर्य है कि जब चित्त की जैसी सहसा रुचि हुई काम कर डाला। 'विचार' कर—ऊहापोह कर, गुण-दोष मीमांसा कर कार्य नहीं करते। चित्त में लहर श्राई काम कर डाला। इनके मन में सूभ हुई, एक स्फूर्ति हुई कि यह सौदा करने में फ़ायदा होगा, तुरन्त वह सौदा कर डालेगे। वर्गाकृति हाथ वाले व्यक्ति की तरह हिसाब-किताब फैलाकर व्यापारिक हिंडट से नहीं सोचेंगे।

ऐसे व्यक्तियों में कलात्मक भावना, चित्त का आवेश, इच्छा की प्रधानता होती है। साथ ही ये लोग आरामपसन्द, विलासी और आलसी होते हैं। ये लोग चतुर होते हैं और तुरन्त ही मन में उमंग आते ही कार्य कर डालते हैं और वे कार्य लाभप्रद भी हो सकते हैं। परन्तु ऐसे लोगों में धैर्य और अध्यवसाय की कमी होती है। इसलिए इनके संकल्प (योजना) पूरे नहीं होते।

ऐसे व्यक्ति बातचीत में निपुण होते हैं। पाँच-सात ग्रादिमयों में बैठे हों तो तुरन्त दूसरे के मन की बात का अन्दाज लगा, खूबी से ग्रीर फबती हुई बात करेंगे परन्तु इनके ज्ञान में ऊपरी 'कलई' ग्रिधिक होती है। ठोस योग्यता नहीं ग्राने पाती। ठोस योग्यता केवल



कुछ नुकीसा हाय (चित्र नं० ४) परिश्रमपूर्ण अध्ययन से स्राती है और इसकी इनमें बहुत कमी होती

है। धैर्यपूर्वक किसी काम में न लग सकने के कारण इनकी मैत्री या प्रेम भी स्थिर नहीं रहता। जरा सी बात पर नाराज हो जाते हैं। पर क्रोध श्रधिक देर नहीं रहता।

ये लोग जिस वातावरण में रहते हैं या जिनके सम्पर्क में आते हैं उनसे शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं। प्रेम-सम्बन्ध भी शीघ्र स्थापित हो जाता है परन्तु चिरस्थायी नहीं होता। ये उदार और सहानु-भूतिपूर्ण होते हैं परन्तु स्पष्ट-वक्ता होते हैं। अपने शरीर-सुख के विचार से ये स्वार्थी परन्तु दूसरों को द्रव्य देने में उदारता का परिचय देते हैं। नाम या यश के लिए दान देने की भावना इतनी नहीं होती, मन की उमंग प्रधान होती है।

ये स्वयं चाहे कलाकार न हों परन्तु कला, संगीत, नाटक, श्रीरों के हर्ष-दु:ख ग्रादि का इनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

यदि इस प्रकार का हाथ सख्त ग्रीर लचकदार हो तो ऐसा व्यक्ति स्वयं कलाकार भी होता है। इनमें तात्कालिक स्फूर्ति ग्रीर सभा या गोष्ठी में वात करने की प्रभावशाली शक्ति होती है। इस-लिये रंगमंच, राजनीतिक सभा या ग्रन्य स्थानों में जहाँ तत्काल लोगों को ग्रपनी ग्रीर ग्राकित करना हो ये लोग विशेष सफल होते हैं। इनमें तर्क या युक्ति की प्रधानता नहीं होती। तात्कालिक हृदय का जोश ही इनका सबसे बड़ा गुण या शक्ति है ग्रीर यही इनकी सफलता का ग्राधार होता है।

### वान्तिनिष्ठ हाथ

शान्तिप्रियता तथा निष्क्रियता प्रकट करने वाले हाथ के आकार में यह विशेषता होती है कि वह लम्बा, पतला और कोमल होता है। यह देखने में अत्यन्त सुकुमार और सुन्दर होता है। हाथों की उंगलियां भी लम्बी, पतली, आगे से नुकीली व सुन्दर होती हैं। नाखून भी लम्बे, बादाम की आकार के मनोहर होते हैं। एक प्रकार से यह कह सकते हैं कि सबसे सुन्दर यही हाथ होता है, परन्तु ऐसे हाथ वाले व्यक्ति 'भाग्यहीन' होते हैं। क्योंकि 'भाग्य' का निर्माण मनुष्य



वान्तिनिष्ठ हाथ (चित्र नं॰ ६)

अपने प्रयत्न और कर्म से करता है और 'कर्मण्यता' के दृष्टिकोण से ये लोग जून्य होते हैं। (देखिये चित्र नं० ६) इन हाथों की अत्यन्त सुन्दरता श्रीर सुकुमारता से ही पता चलता है कि ये लोग परिश्रम करने में विलकुल ग्रक्षम होते हैं। ये लोग सौन्दर्यप्रिय, सुशील, नम्र श्रीर शान्त होते हैं। जो इनके साथ दयालुता का व्यवहार करता है उसका तुरन्त विश्वास कर लेते हैं। इन सब गुणों के होने पर भी परिश्रमशीलता, सांसारिक चतुरता या व्यावहारिकता न होने के कारण ये कोई कार्य सम्पादन नहीं कर सकते हैं। केवल अपने विचारों की शान्त दुनिया में अमण करने से जीवन के संघर्ष में ये श्रागे नहीं बढ़ सकते। इनमें धार्मिक भावना की प्रधानता होती है श्रीर गुद्ध चित्त होने के कारण दूसरों के मन की बात समक्षने की भी विशेष योग्यता होती है। परन्तु उसका उपयोग ये नहीं कर सकते। प्रायः जीवन में असफल होने के कारण इनमें एक प्रकार की मनोहानि या दु:ख की भावना पैदा हो जाती है।

### मिश्रित लक्षण वाले हाथ

ऊपर विविध प्रकार के हाथों के लक्षण वताये गये हैं परन्तु ईश्वर की सृष्टि में हाथ इन छः प्रकार के साँचों में ढाल कर नही बनाये जाते हैं कि फौरन यह कह दिया जावे कि वह ग्रमुक साँचे में ढला हुग्रा है।

बहुत-से हाथ ऐसे होते हैं जिनमें कुछ लक्षण किसी के और कुछ किसी के दिखाई देते हैं। उंगलियाँ भी अलग-अलग प्रकार की होती हैं—कोई नुकीली तो कोई आगे से फैली हुई। ऐसे हाथ वाले ब्यक्ति अनेक गुणों से युक्त होते हैं, परन्तु बहुगुण होने के कारण कुछ-कुछ बुद्धि और समय भिन्न-भिन्न बातों में लगने से किसी एक बात की खूबी उनमें नहीं आ पाती। (देखिये चित्र नं० ७)

यदि ऐसे हाथ में शीर्ष-रेखा बलवान् हो तो ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में अपनी बुद्धि लगाएगा जिसमें उसकी योग्यता विशेष हो और उस कार्य में उसके अन्य गुण सहायक होंगे। जिस किसी भी कार्य में नीति और चतुरता की आवश्यकता हो ये लोग विशेष सफल होते हैं। ये लोग परिस्थिति के श्रनुकूल श्रपने को शीझ ही बना लेते हैं। इनमें श्रस्थिरता, परिवर्तनशीलता बहुत होती है।



मिश्रित लक्षण वाते हाथ (चित्र नं०७) यदि हथेली किसी एक प्रकार की हो स्रौर उंगलियाँ भिन्न-भिन्न

प्रकार की हों तो हथेली का गुण प्रधान होता है स्रौर उंगलियाँ जिस-जिस ढंग की हों वे गुण मनुष्य में स्राने के कारण उसमें विविध प्रकार की योग्यता होती है। परन्तु हाथ की रेखास्रों से यह निश्चित करना चाहिए कि बुद्धि स्रौर योग्यता बहुत प्रकार की हो जाने से सफलता में वाधा होगी या सहायता।

ये संक्षेप में हाथ के आकार के लक्षण और फल बताये गए हैं। आगे के प्रकरण में हथेली के विविध भागों तथा उंगलियों के प्रकरण हैं। उनको पढ़कर सब लक्षणों का मिलान कर किसी निर्णय पर पहुँचना उचित है।

#### ३रा प्रकरण

# मणिबन्ध

हाथ जहाँ से ग्रारम्भ होता है वहाँ कलाई पर भीतर की ग्रीर (हथेली की तरफ़) जो रेखाएँ होती हैं उन्हें संस्कृत में मणि-बन्ध कहते हैं। इस स्थान को सामुद्रिक शास्त्र में 'पाणिमूल' या

हाथ की जड़ या प्रारम्भ भी कहा गया है। यदि कलाई का यह भाग मांसल (मांसयुक्त-जिसमें हड्डी दिखाई न दे), पुष्ट, श्रच्छी सन्धि सहित (ग्रच्छी तरह जुड़ा हुग्रा अर्थात् हढ़) हो तो जातक भाग्य-शाली होता है। यदि इसके विपरीत हो अर्थात् देखने से यह मालूम हो कि हाय ग्रीर बाहू का, जो कलाई के पास जोड़ है वह ढीला, लटकता भणियन्व हाव (चित्र नं० ६)



हुआ, असुन्दर कमजोर है और हाथ को हिलाने से वहाँ कुछ आवाज होती है (हड्डी का जोड़ पुष्ट न होने के कारण) तो मनुष्य निर्धन होता है और यदि अन्य अशुभ लक्षण हों तो राज-दण्ड का भागी हो या किसी दुर्घटना के कारण हाथ पर श्राघात लगे। 'गरुड़ पुराण' तथा 'वाराही संहिता' दोनों के अनुसार मणिबन्ध की हडि्डयाँ दिखाई नहीं देनी चाहिए ग्रीर वह जोड़ हढ़ होना सौभाग्य का लक्षण है।

इसी स्थान पर हथेली के प्रारम्भ में ही रेखा होती है। 'सामुद्र-तिलक' में लिखा है--

रेखाभिः पूर्णाभिस्तिसृभिः कर मूलमंकितं यस्य। धन काञ्चन रत्नयुतं श्रीपितिमिव भजित लुब्धं च।। त्रिपिरिक्षेपा व्यक्ता यवमाला भवित यस्य मणिबन्धे। नियतं महार्थं सिहतः स सार्वभौमो नराधिपितः।। करमूले यवमाला द्विपिरिक्षेपा मनोहरा यस्य। मनुजः स राजमंत्री विपुल मितर्जायते स मितमान्।। सुभगैक परिक्षेपा यवमाला यस्य पाणितले स्यात्। भवित धनधान्य युतः श्रेष्ठो जनपूजितो मनुजः।।

श्रर्थात् यदि तीन रेखा पूर्ण (कहीं से खण्डित न हों) कलाई के चारों भ्रोर हों तो घन, सुवर्ण, रत्न का स्वामी होता है। यदि इन चारों ग्रोर पूर्ण रहने वाली मणिबन्ध की तीनों रेखाग्रों में निरन्तर यवमाला (जौ के स्राकार की लड़ियाँ) स्पष्ट हों तो राजा होता है। यदि कलाई के चारों श्रोर दो रेखा हों श्रीर सुन्दर यवमाला उनमें निरन्तर हो तो ऐसा व्यक्ति ऋत्यन्त बुद्धिमान ग्रीर राजा का मंत्री होता है। यदि एक सुन्दर यवमाला-युक्त रेखा कलाई के चारो ग्रोर हो तो ऐसा व्यक्ति धन-धान्य पूर्ण होता है ग्रौर उसकी लोग प्रतिष्ठा करते हैं। यहाँ तीन बातों पर जोर दिया गया है-प्रथम यह कि केवल रेखा होना पर्याप्त नहीं है, उन रेखाओं में यवमाला (एक जौ से दूसरा जौ जुड़ा हुआ) का चिह्न निरन्तर होना चाहिये। दूसरी बात यह कि यह यवमाला सुन्दर होनी चाहिये। अर्थात् जैसे सुन्दर (बराबर एक से) निरन्तर मोती की माला बहुमूल्य होती हैं, किन्तु छोटे-बड़े या कहीं नजदीक कही दूर ऐसी माला ग्रच्छी नहीं समभी जाती, इसी प्रकार 'यवमाला' सुन्दर हो। तीसरी बात यह कि यवमाला कलाई के चारों श्रोर हो-केवल हथेली की ग्रोर नहीं। यदि हस्तपृष्ठ पर भी कलाई के स्थान पर यवमाला होगी तभी पूर्ण फल होगा। म्रन्यथा न्यून फल समिकए।

'विवेक विलास' में लिखा है-

मणिवन्धे यवश्रेण्यः तिस्रश्चेत् स नृपो भवेत् । यदि ताः पाणिपृष्ठेऽपि ततोऽधिकतरं फलम् ॥

स्त्रियों के मणिवन्घ के विषय में 'भविष्यपुराण' में लिखा है कि मणिवन्ध यदि तीन रेखायुत, सम्पूर्ण (बीच में दूटा नहीं) श्रीर सुन्दर हो तो ऐसी स्त्री भाग्यशालिनी होती है, श्रीर रतन तथा सुदर्ण-जटित हाथ के श्राभूषण पहनने वाली होती है—

मणिबन्घोऽव्यवच्छिन्नो रेखात्रयविभूषितः । ददाति न चिरादेव मणिकाञ्चन मण्डनम् ॥

#### पाश्चात्य मत

मणिबन्ध से रेखाओं का निकलकर उंगलियों की ओर जान। अच्छा माना गया है किन्तु हथेली की कोई रेखा नीचे की भ्रोर मणिबन्ध की भ्रोर स्रावे तो यह श्रच्छा नहीं।

- (१) यदि मणिबन्ध पर एक ही रेखा हो और दूटी न हो तो २३-२ वर्ष तक की स्रायु जातक की होगी।
  - (२) यदि दो रेखा हों तो श्रायु ४६ से ५६ तक।
- (३) यदि तीन रेखा सम्पूर्ण हों तो ६६ से ८४ वर्ष तक जातक का जीव-योग समभना चाहिये।

यदि मणिवन्ध की रेखा अच्छी हों किन्तु जीवन-रेखा अच्छी न हो तो भाग्य अच्छा किन्तु स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा।

यदि स्त्रियों के हाथ में मिणबन्ध की प्रथम रेखा हथेली की श्रोर बढ़ी हुई हो श्रौर उसी श्रोर गोलाई लिये हुए हो तो प्रसव कठिनता से होता है।

यदि मणिबन्ध की तीनों रेखायें सुस्पष्ट, सुन्दर श्रीर श्रच्छे वर्ण की हों तो जातक दीर्घायु, स्वस्थ श्रीर भाग्यशाली होता है। यदि सुस्पष्ट न हों तो जातक श्रपव्ययी होने के कारण धन का संग्रह नहीं कर पाता श्रीर यदि श्रन्य लक्षण भी पाये जावें तो विषय-भोग के कारण स्वास्थ्य-हानि भी करता है।

यदि प्रथम रेखा (हाथ की ग्रोर से गिनना चाहिये) शृंखलाकार हो तो परिश्रम ग्रीर चिन्तायुक्त जीवन रहता है किन्तु परिणाम में सफलता प्राप्त होती है।

#### मणिबन्ध से जाने वाली रेखायें

यदि मणिवन्य से कोई रेखा निकलकर शुक्रक्षेत्र पर होती हुई बृहस्पति के क्षेत्र पर जावे तो किसी लम्बी यात्रा द्वारा सफलता प्राप्त होती है। यदि मिणवन्य से निकलकर दो रेखा शनिक्षेत्र को जावें श्रीर यदि ये दोनों रेखा एक-दूसरे को काटें तो दुर्भाग्य प्रकट करती हैं। संभवतः जातक दूर देश को जाकर वापस न श्रावे।

यदि मणिवन्ध से निकलकर कोई रेखा सूर्य के क्षेत्र पर जावे तो यात्रा के फलस्वरूप विशिष्ट व्यक्तियों के सम्पर्क में ग्राने से मनुष्य को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। यदि सूर्यक्षेत्र की बजाय यह रेखा बुधक्षेत्र पर ग्रावे तो ग्रकस्मात् धन-प्राप्ति होती है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य-रेखा के पास ही यह दिखाई देगी।

मणिबन्ध से निकलकर यदि रेखा चन्द्रक्षेत्र पर ग्रावे तो जल-यात्रा ग्रर्थात् समुद्र-पार देशों को मनुष्य जाता है। जितनी रेखा हों उतनी ही यात्रायें समभनी चाहियें। लम्बी रेखा हो तो लम्बी यात्रा, छोटी हो तो छोटी। किन्तु यदि दो रेखा बिलकुल समानान्तर रूप से चन्द्रक्षेत्र पर ग्रावें तो लाभयुक्त होने के साथ-साथ यात्रा में भय भी रहता है।

यदि मणिवन्ध की तीनों रेखा एक के ऊपर एक—एक ही स्थान पर खंडित हों तो ग्रसत्य-भाषण तथा वृथा ग्रभिमान के कारण कष्ट पाता है।

यदि मणिबन्ध से कोई रेखा निकलकर जीवन-रेखा पर आकर समाप्त हो जावे तो यह प्रकट करता है कि किसी यात्रा में ही जातक की मृत्यु होगी। यदि मणिबन्ध से श्रस्पष्ट, लहरदार रेखा निकलकर स्वास्थ्य-रेखां को काटे तो जातक ग्राजीवन मन्दभागी रहता है।

### मिएबन्ध पर चिह्न

- (१) यदि मणिबन्ध की रेखा सुन्दर हों श्रीर प्रथम रेखा के मध्य में 'क्रॉस' का चिह्न हो तो जीवन के प्रथम भाग में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा किन्तु बाद का जीवन सुख श्रीर शान्ति से व्यतीत होगा।
- (२) यदि मणिबन्ध से प्रारम्भ होकर कोई रेखा बृहस्पति के क्षेत्र पर जावे ग्रौर मणिबन्ध की प्रथम रेखा पर 'क्रॉस' या कोण का चिह्न हो तो किसी विशेष सफल यात्रा से धन-लाभ प्रकट करता है।
- (३) यदि मणिवन्ध की प्रथम रेखा के मध्य में कोण-चिह्न हो तो वृद्धावस्था में किसी की विरासत पाने से भाग्योदय होता है। यह त्रिकोण चिह्न हो और त्रिकोण के अन्दर 'क्रॉस' हो तो उत्तराधिकार द्वारा धन-प्राप्ति होती है।
- (४) यदि हाथ में अन्य लक्षण उत्तम हों और प्रथम मणिबन्ध रेखा के मध्य में 'तारे' का चिह्न हो तो विरासत से धन-प्राप्ति । यदि यही चिह्न ऐसे हाथ में हो जिसमें असंयम और दुराचार प्रकट होता हो तो यह व्यभिचारी प्रवृत्ति का द्योतक है ।

#### ४था प्रकरण

# करपृष्ठ (हाथ का ऊपर का भाग)

श्रथ शस्तं करपृष्ठं विस्तीणं पीनमुन्नतं स्निग्धम् । निर्गूढ्शिरं परितः क्षोणिपतेः फणिफणाकारम् ।।

'सामुद्रतिलक' के मतानुसार पृथ्वीपितयों (राजा या उच्चाधि-कारियों) के करपृष्ठ (हाथ के एक ग्रोर हथेली होती है, दूसरी ग्रोर के भाग को करपृष्ठ कहते हैं) ऊँचे उठे हुए, चिकने, चारों ग्रोर से सर्प के फन की ग्राकार के फैले हुए होते हैं। उनमें नसें नहीं दिखाई देनी चाहियें। 'विवेक विलास' में भी उपर्युक्त लक्षणों को ग्रुभ माना गया है। इसके विपरीत यदि करपृष्ठ सूखा, माँसरहित नीचा (मणिबन्ध के समतल, ग्रर्थात् ऊँचा उठा हुग्रा न हो), रोएँ या बाल सहित, खुरदरा ग्रीर जिसका रंग उड़ा हुग्रा या सुन्दर वर्ण न हो तो ग्रच्छा नहीं होता—

विवर्णं पुरुषं रूक्षं रोमशं मांसर्वाजतम् । मणिबन्धं समं निम्नं न श्रेष्ठं करपृष्ठकम् ॥

'सामुद्रतिलक' के मतानुसार यदि करपृष्ठ में रोएँ या बाल हों या नसें दिखाई देती हों तो मनुष्य निर्धन होता है।

# स्त्रियों के करपृष्ठ

स्त्रियों के करपृष्ठ के सम्बन्ध में कहा गया है कि जिस स्त्री के करपृष्ठ उन्नत, रोएँ से रहित हों श्रीर नसें न दिखाई देती हों तो शुभ लक्षण है किन्तु यदि करपृष्ठ माँसरहित (पुष्ट नहीं) हो, उस पर रोएँ बहुत हों श्रीर नसें दिखाई दें तो ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है—

विरोमं विशिरं शस्तं पाणिपृष्ठं समुन्नतम् । वैधव्य हेतु रोमाढ्यं निर्मासं स्नायुमत्त्यजेत् ॥ (स्कंदपुराण-काशीखंड)

रोमशिरा परिहीनं घनमांसं पाणिपृष्ठमवहस्तम् । स्निग्धं सममबलानां समुन्नतं शस्यते प्रायः ॥

(सामुद्रतिलकम्)

यदि मणिबन्ध के समतल करपृष्ठ हो और अन्य गुण हों तो दोष नहीं है। यदि मणिबन्ध की अपेक्षा कुछ ऊँचा हो तो और भी अच्छा। 'माँसलता' को बहुत अधिक गुण माना है और रोओं या बालों का होना, किंवा नसों का दिखाई देना अवगुण माना गया है। स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य विधवा होना या पित-सुख का अभाव माना गया है—आजकल के युग में, जहाँ बहुत अधिक अवस्था तक बहुत सी लड़िकयाँ विवाह नहीं करतीं या जिनके विवाह नहीं होते या पारस्परिक कलह के कारण वैवाहिक सुख नहीं होता इस दोष का लक्षण चिरतार्थ हो जाता है। किन्तु जहाँ विवाह उचित अवस्था में हो गया हो और पित-सुख भी हो वहाँ वैधव्य होने का लक्षण—कम उम्र में वैधव्य नहीं मानना चाहिये। अन्य लक्षण तथा ग्रहों के प्रभाव से कम उम्र में, मध्य उम्र में या वृद्धावस्था में इसका फल कब होगा यह विचारना चाहिये।

पाश्चात्य मत

यदि करपृष्ठ पर रोएँ या बाल हों तो उन्हें तीन कक्षाग्रों में बाँटना चाहिये—

(क) जिनके हाथ पर भूरे या हल्के रंग के सूक्ष्म बाल हों वे मृदु स्वभाव के, सज्जन, शीघ्र दूसरों के प्रभाव में थ्रा जाने वाले होते हैं, किन्तु ये लोग कुछ ग्रालसी स्वभाव के होते हैं ग्रौर ग्रधिक परिश्रम करना पसन्द नहीं करते।

- (ख) यदि दाल काले हों तो मनुष्य के स्वभाव में उग्रता होती है। इनके प्रेम में वासना तथा ईर्ष्या की मात्रा बहुत होती है। ये लोग कुछ चिड़चिड़े मिजाज के होते हैं ग्रौर सहिष्णुता कम होने के कारण इन्हें शीघ्र क्रोध ग्रा जाता है।
- (ग) यदि हाथ के बाल लाल भ्रौर मोटे हों तो काले बाल होने के, जो गुण या अवगुण ऊपर वताये गये हैं वे सब किन्तु तीव मात्रा में, इस प्रकार के व्यक्तियों में पाये जाते हैं। प्रत्येक बात श्रिधक मात्रा में होने से इनकी प्रकृति क्रूर, कोधयुक्त होती है। प्रेम में वासना की मात्रा अधिक होने से ये हर प्रकार से अपनी इच्छापूर्ति करने में तत्पर हो सकते हैं।

करपुष्ठ पर बाज नहीं होना प्रकृति (शरीर और चित्त) की मृदुता का लक्षण है। बाल होना शारीरिक शक्ति का तथा हृदय की कठोरता का सूचक है। बाल जितने पत्ते और विरल हों उतना ही मृदु प्रकृति का मनुष्य होगा किन्तु यदि घने और श्रिधक हों तो इससे विपरीत फल होगा।

# प्रवां प्रकरण

# हाथ के नाखून

पुरुषों के हाथ के नाखून

नखों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। इनसे भाग्य-सम्बन्धी तथा स्वास्थ्य-सम्बन्धी बहुत सी बातों का पता लगता है। भारतीय मत के अनुसार नखों से स्वभाव और सौभाग्य का ही पता लगता है किन्तु पाश्चात्य मतानुसार इनसे स्वास्थ्य के विषय में भी बहुत-सी बातें मालूम हो सकती हैं। पहले भारतीय मत दिया जाता है उसके बाद पाश्चात्य मत दिया जावेगा।

'गरुड़ पुराण' में लिखा है जिनके हाथों के नाखून तुष की तरह होते हैं (अर्थात् पिलाई या पीलापन लिए हुए और जल्दी टूटने वाले) वे व्यक्ति नपुंसक हैं। जिनके नाखून टेढ़े और रेखायुक्त होते हैं वे दिर्द्री होते हैं। जिनके नाखूनों पर धब्बे हों और देखने में अच्छे न हों वे दूसरों की सेवा करके अपना उदर-पोषण करते हैं। 'गर्गसहिता' में लिखा है कि जिनके नाखून एक वर्ण के न हों (कहीं ललाई अधिक, कहीं सफ़ेदी अधिक, कहीं नीलापन या पीलापन), छाजले की तरह उंगलियों के अग्रभाग की ओर फैले हुए हों या सीप की आकार के हों या फटे हुए-से दिखाई दे या बहुत छोटे हों, वे दिरद्र होते हैं और इसके विपरीत जिनके नाखून निर्मल एवं ललाई लिए हुए हों वे भाग्यशाली होते हैं। 'सामुद्र तिलक' के अनुसार कब्रुए की पीठ की तरह कुछ ऊँचाई लिए हुए, मूंगे की तरह लाल, चिकने और चमकदार नाखून होना अच्छा है, उंगलियों का प्रथम पर्व जितना लम्बा हो उसकी आधी लम्बाई नाखूनों की

होना उत्तम है । आगे की आर कुछ बड़े, पीछे की ओर कुछ छोटे हों किन्तु उतार-चढ़ाव बहुत कम और कमशः होना चाहिए। उंगली के मांस से नखों का कुछ आगे निकला रहना अच्छा है। यदि उपर्युक्त गुणयुक्त नाखून हों तो मनुष्य उच्च पद प्राप्त करता है। किनिष्ठिका की अपेक्षा अनामिका का नाखून बड़ा, अनामिका की अपेक्षा मध्यमा का, मध्यमा की अपेक्षा तर्जनी का और तर्जनी की अपेक्षा अंगुष्ठ का नाखून बड़ा होना अच्छा है। यदि नाखून बहुत बड़े हों, टेढ़े या रूखे हों, उंगली की त्वचा में ही धँसे हुए हों और उनमें न तेज हो न कान्ति, तो ऐसे मनुष्य सुखी नहीं होते। जिनके नाखूनों पर सफ़द बिन्दुओं के चिह्न हों वे स्वयं दुःशील (सुशील के विपरीत) होते हैं और पराधीन रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं किन्तु 'सामुद्रतिलक' का उपर्युक्त मत से थोड़ा सा मतभेद है। इनके मत से नाखूनों पर बाद में यदि क्वेत-बिन्दु दिखाई दें तो शुभ लक्षण है। 'विवेक विलास' में लिखा है—

ताम्रस्निग्धोच्छिखोत्तुङ्ग पर्वाधोत्या नखाः शुभाः । श्वेतैर्यतित्वमस्थानै नंखैः पीतैः सरोगता ॥ पुष्पितै दुंष्टशीलत्वं क्रौर्यं व्याष्ट्रोपमैनंखैः । शुक्त्याभैः श्यामलैः स्थूलैः स्फुटिताग्रैश्च नीलकैः ॥ श्रद्योत रूक्षवक्रैश्च नखैः पातिकनोऽधमाः । तर्जन्यादि नखै भंग्नेजातमात्रस्य तु क्रमात् ॥ श्रद्धंत्र्यंश चतुर्थाशाष्टांशाः स्युः सहजायुषः । श्रंगुष्ठस्य नखे भग्ने धर्मतीर्भरतो नरः ॥

श्रंयित् यदि नख कुछ चिकनाई ग्रौर ललाई लिये हुए, खंगली के श्रग्न भाग से कुछ ग्रागे बढ़े हुए, उंगली के पोरवे की लम्बाई से श्राघे, कुछ ऊँचे नाखून हों तो ग्रुभ लक्षण है। यदि इनका रंग कुछ पीलेपन पर हो तो रोग सूचित करते हैं। यदि कुछ सफेदी हो तो

१ निज पर्वार्द्ध परिमिता भवन्ति सर्वेऽपि पाणिनखाः ।'

वैराग्य प्रकृति के द्योतक हैं। यदि उन पर सफ़ेद बिन्दु हों तो उनसे दुष्टता प्रकट होती है और यदि शेर के नाखून की तरह हों तो क्रूरता। जिनके नाखूनों में चमक न हो और टेढ़े व रूखे हों उन्हें प्रधम कोटि का और पातकी समभना चाहिए। यदि पैदा होते ही तर्जनी, मध्यमा, अनामिका या किनिष्ठिका का नाखून टूट जाये तो कम से जो आयु होती उसका आधा, एक तिहाई, चौथाई और अष्ट-मांश रह जाता है। यदि श्रँगुठे का नाखून टूट जाय तो ऐसा जातक धर्माचरण करने वाला होता है।

'सामुद्रतिलक' के अनुसार नाखूनों का कछुए की पीठ के समान कुछ उन्नत होना शुभ लक्षण है किन्तु यह नियम केवल चारों उंगलियों के लिए ही लागू होता है क्योंकि 'विवेक विलास' का विशेष वचन है कि—

''क्रुर्मोन्नतेऽङ्गुष्ठनले नरः स्याद् भाग्यवर्जितः ।'' ग्रर्थात् यदि ग्रॅगूठे का नाखून कछुए की पीठ की तरह उन्नत हो—ऊपर उठा हुग्रा हो, तो मनुष्य भाग्यहीन होता है ।

### स्त्रियों के हाथ के नाखून

स्त्रियों के नखों के विषय में 'भविष्यपुराण' में लिखा है— बन्धु जीवारुणैस्तुङ्गै नंखैरैश्वर्य माप्नुयात्। खरैर्वक्त्रैर्विवर्णाभैः श्वेत पीतैरनीशताम्।।

प्रयात् यदि नख वन्धूक पुष्प की तरह लाल, कुछ ऊँचाई लिए हुए हों तो ऐसी स्त्री ऐश्वयंशालिनी होती है। किन्तु यदि टेढ़े, खुरदरे, कान्तिहीन, सफ़ेद या पीलापन लिये हुए, या चकत्तेदार नाखून हों तो दरिद्रा होती है। 'स्कन्दपुराण काशीखण्ड' में लिखा है कि यदि स्त्रियों के हाथ के नाखून उंगली के ग्रग्रभाग से कुछ ग्रागे निकले हुए, गुलावी वर्ण के हों तो गुभ होते हैं। पीज, कान्तिहीन, नीचे धँसे हुए या सुन्दर रंग से युक्त न हों तो दरिद्रता के सूचक हैं। नखों पर सफेद बिन्दु होना व्यभिचार का लक्षण है। पुरुषों के भी यदि नाखूनों पर सफ़ेद बिन्दु दिखाई दें तो उन्हें दुःखभागी समभना चाहिए। किन्तु 'गर्ग संहिता' का मत इसके विपरीत है। उसके मत से नाखूनों पर सफ़ेद बिन्दु होना सुख का लक्षण है—

(स्कन्दपुराण)

श्लक्ष्णाः सुवर्णाः क्षतजप्रभाश्च वैद्भूयं मुक्ताफल सन्तिभाश्च । पुष्पान्वितः सौख्यकरा भवन्ति कुशेशयाभाश्च नखाः करेषु ॥ (गर्ग संहिता)

#### नख: पाइचात्य-मत

नाखूनों की अच्छी प्रकार परीक्षा कर उनके रंग, आकार बनावट और खुरदरे हैं या चिकने, कोमल हैं या कठोर, दबाव सह सकने वाले हैं या शीघ्र टूटने वाले इसका निर्णय करना चाहिए। इन सव वातों से जातक के स्वास्थ्य और स्वभाव का बहुत पता लगता है। नाखूनों का जो वर्ण हमें दिखाई देता है वह वास्तव में नाखूनों का वर्ण नहीं है विलक नाखूनों के नीचे जो उंगली का भाग है उसका रंग नाखूनों के अन्दर से छनकर आता है। हमारे शरीर में जो स्नायु-जाल व्याप्त है उसका अग्र भाग उंगलियों में व्याप्त है। इस कारण उंगलियों के अग्र भाग का और उस स्थान की दशा बताने वाले नाखूनों का बहुत महत्व है। जब हमारी आन्तरिक शिवतयों में कुछ परिवर्तन होता है तो उनका प्रभाव नाखूनों पर भी पड़ता है। जैसे शरीर की त्वचा (चमड़ा), रंग, रूप, चिकनाई, चमक, कोमलता आदि के विचार से उत्तम, मध्यम और निकृष्ट कोटि की होती है उसी प्रकार नाखून भी रंग, रूप, चिकनाई, ग्राकार,

मृदुलता ग्रादि के विचार से ग्रच्छे ग्रौर बुरे होते हैं। बहुत बार हाथ तो (कोमलता ग्रादि के विचार से) ग्रच्छे प्रतीत होते है किन्तु नाखूनों में सुन्दरता का ग्रभाव होता है। हो सकता है कि स्वास्थ्य विगड़ने से नाखूनों का ग्रच्छापन जाता रहा हो।

जब शरीर में स्नायु-जाल निर्बंल हो जाता है तो उस कारण नाखूनों पर खड़ी धारियाँ दिखाई देती हैं या कुछ ऊँचा-नीचापन (खुरदरापन) मालूम होता है। नाखूनों का चिकना होना शुभ लक्षण है। स्वस्थ मनुष्यों के नाखून मुलायम ग्रीर लचकदार होते हैं।

स्वास्थ्य या ग्रस्वास्थ्य का विचार करने के लिए तीन वातें देखनी चाहिए—

- (१) यदि नाखूनों पर खड़ी-धारी-सी हों तो स्नायु-मंडल का रोग प्रदर्शन होता है।
- (२) यदि शरीर में स्नायु-सम्बन्धी विकार बढ़ गया है तो नाखून भी उतने मुलायम नहीं होंगे, शीघ्र ही तड़कने वाले (जल्दी टूटने वाले)\* ग्रौर कठोर मालूम होंगे।
- (३) नाखून अपने नीचे स्थित माँस से भी अच्छी तरह चिपके हुए नहीं होंगे। यह भी रोग का लक्षण है।

<sup>\*</sup>नोट—'शी छ टूटने वाला' किसे कहते हैं ? यह कैसे समफा जाय कि इस व्यक्ति का नख कठोर और शी छ टूटने वाला है ? एक चतुर नाई से कहिए कि उस व्यक्ति की उंगली का बढ़ा हुआ नाखून इस प्रकार काटे कि धागे की तरह एक ही गोल टुकड़ा नहरनी से निकले । इस गोल तागे की आकार के कटे हुए नाखून को बीच से मोड़ दीजिए । यदि ऐसा करने से शी छ टूट जाए तो उसे शी छ टूटने वाला कहेंगे । यदि इसके विपरीत बीच में से मोड़ने पर भी न टूटे तो उसे मृदु और लचकदार नाखून समफना चाहिए । इसी को हमारे शास्त्र-कारों ने 'तुप' की उपमा दी है । धान का छिलका जब हरा होता है तब मृदुता के कारण मोड़ने पर भी नहीं टूटता किन्तु वही जब सूख कर तुष हो जाता है तो मोड़ने से तुरन्त टूट जाता है ।

तीनों श्रवगुण जितनी श्रधिक मात्रा में हों उतना श्रधिक स्नायु-जाल निर्वल हो चुका है, यह निष्कर्ष निकालना चाहिए।

# नाखूनों पर सफ़ेद धब्बे

जब स्नायुत्रों की शक्ति कम हो जाती है तो उनका एक लक्षण यह भी होता है कि नाखूनों पर सफ़ेद दाग दिखाई देने लगते हैं। कभी-कभी नाखूनों पर ऊँची-नीची खड़ी रेखाएँ दिखाई देने लगती हैं। नाखून कठोर और शीघ्र टूटने वाले हो जाते है और नीचे के माँस से ग्रलग भी होने लगते हैं। यदि ये सब लक्षण ग्रधिक मात्रा में हों तो यह सूचित होता है कि स्नायु-जाल विलकुल जर्जर हो गया है। ऐसे व्यक्तियों को लकवे की बीमारी का भी ग्रन्देशा रहता है। वास्तव में हमारे मस्तिष्क ग्रौर शरीर में जो कुछ ग्रच्छा या बुरा परिवर्तन स्नायुग्रों में हो रहा है उसकी भलक नाखूनों में दिखाई देती है। यदि नाखूनों की दशा ग्रधिक खराव दिखाई दे तो स्नायविक शक्ति में भी विशेष हास समभना चाहिए।

# नालूनों पर ग्राड़ी धारी

यदि नाखूनों पर आड़ी रेखा दिखाई दे तो भी शक्ति में ह्रास प्रकट होता है। देखने में ऐसा मालूम होगा कि आधा नाखून एक प्रकार का है और ऊपर का आधा नाखून दूसरे प्रकार का। इससे यह प्रकट होता है कि नाखून की वृद्धि में बीच के समय में कुछ बाघा हो गई। एक नाखून पूरा बढ़ने में प्रायः ६ महीने लगते हैं। (उदाहरण के लिए यदि एक नाखून किसी कारण से कुचल जाय तो उसके स्थान पर पूरा नया नाखून आने में ६ महीने का समय लगेगा।)

अब आप ध्यान से देखिए कि नाखून में जो एक आड़ी रेखा है वह जहाँ नाखून का अन्त है उससे कितनी दूरी पर है। यदि यह श्राड़ी रेखा नाखून के बीचों-बीच हो तो समिभए कि करीब तीन महीने पहले यह व्यक्ति किसी गहरे रोग से पीड़ित था। उस समय नाखून बढ़ना बन्द हो गया श्रीर जब पूर्ण स्वस्थ हो गया तब फिर नाखून बनना शीघ्रता से प्रारम्भ हुग्रा। नाखून की सम्पूर्ण लम्बाई छ: महीने में पूरी होती है तो इस हिसाब से (बीच वाली रेखा से) यह श्रनुमान लगाना चाहिए कि बीमारी कितने दिन पहले हुई थी।

नाखून का नया निकला हुग्रा भाग यदि स्वस्थ है तो जातक पूर्ण स्वस्थ हो चुका है ग्रीर यदि नवीन भाग में भी रोग-चिह्न हैं

तो स्रभी तक कुछ रोग का शेष है ऐसा समिकए।

यदि पुराना नाखून ग्रच्छा है ग्रौर नये नाखून (जो निकल रहे हैं) पर खड़ी रेखा हों तो स्नायिन दुर्वलता के कारण रोग हुग्रा था। नये नाखून यदि पूर्ण स्वस्थ हों तो ये प्रकट करते हैं कि रोगी विलकुल ग्रच्छा हो गया है किन्तु यदि उन पर कुछ रोग-चिह्न हों तो यह समभना चाहिए कि यद्यपि यह व्यक्ति देखने में स्वस्थ मालूम होता है किन्तु भीतर रोग का कुछ ग्रंश शेष है। नखों से ग्रन्य रोगों के परिज्ञान के विषय में कुछ विशेष वातें ग्रागे वताई जा रही हैं। नाखूनों में यदि ये रोग-चिह्न हों तो किस रोग के कारण जातक बीमार हुग्रा था यह देखकर निश्चय करना चाहिए। पुराने नाखून में ये चिह्न हों तो यह रोग समाप्त हो चुका ग्रौर यदि नये निकले हुए नाखून में इसके ये लक्षरा हों तो रोग शेष है यह परिणाम निकालना उचित है।

# नाखूनों से जारीरिक ज्ञवित का ज्ञान

सामान्य नियम यह है कि नाखून बड़े, चौड़े श्रौर श्रच्छे रंग के हों तो यह श्रच्छे स्वास्थ्य का लक्षण है। जिनके नाखून कम चौड़े होते हैं उनकी माँस-पेशियों में कम बल होता है। ऐसे व्यक्ति जब परिश्रम करते हैं, तो माँस-पेशियों की श्रापेक्षिक निर्वलता के कारण सारा बोक्ता स्नायिवक शक्ति पर पड़ता है और उनकी शारीरिक प्रकृति उतनी दृढ़ नहीं रह पाती। इसी कारण पतले (कम चौड़े) नाखून वाले शारीरिक दृष्टि से बलवान् नहीं होते। कम चौड़े नाखून भी कई रंग के होते हैं। यदि ये लाल रंग के हों तो स्वास्थ्य भ्रच्छा किन्तु इनका रंग सफ़ैदी, या पीलापन या नीलापन लिये हुए हो या जड़ों पर कुछ नीलापन हो तो यह प्रकट होता है कि शरीर में रक्त का प्रवाह और प्रसार ठीक नहीं है। यदि कम चौड़े नाखूनों पर सीधी रेखाएँ भी हों या शीघ्र टूटने वाले हों तो और भी भ्रधिक भ्रस्वास्थ्य प्रकट होता है।

# यदि नाखून चौड़े श्रधिक हों और लम्बे कम

यदि नाखून अधिक चौड़े हों और लम्बे कम तो आलोचनात्मक प्रकृति होती है। साधारणतः उंगली के प्रथम पर्व से आधी नाखून की लम्बाई होनी चाहिए। इस श्रनुमान से यह निश्चय करना चाहिए कि नाखन कितने कम लम्बे हैं। यदि लम्बाई सामान्य से कुछ कम हो, तो प्रकृति श्रालोचनात्मक; विश्लेषणात्मक प्रकृति श्रवगुण नहीं किन्तू अध्ययनशील व्यक्तियों के लिए गुण है। साहित्य, संगीत, व्यापार, व्याख्यान सभी क्षेत्रों में यह गुण सहायक होता है। किन्तु यदि लम्बाई बहुत कम हो ग्रीर चौड़ाई बहुत ग्रधिक तथा इसके ऊपर, तीनों स्रोर से त्वचा बढ़ी हुई हो स्रीर नाखून चपटे हों तो ऐसे व्यक्तियों में व्यर्थ में बहस करने का अवगुण होता है। वे जानते हैं कि जो वे कह रहे हैं वह सही नहीं है किन्तु व्यर्थ की बहस करने में उन्हें मजा ग्राता है ग्रीर वे इस मीके की तलाश में रहते हैं कि किसी की भी बातों में, किसी भी पक्ष का कोई समर्थन करे तो वे उससे विरुद्ध पक्ष का समर्थन करेगे। उनकी ग्रालोचना में सार नहीं होता । जैसे खिलाड़ियों को खेलने में ग्रानन्द ग्राता है इसी प्रकार व्यर्थ में बहुस स्रीर भगड़ा करना इनके मनोविनोद का साधन होता है। ऐसे व्यक्तियों के नाखून वहुत कम लम्बे, व ग्रधिक चीड़े होते हैं ग्रीर उंगलियों का ग्रग्नभाग गदा की तरह गोल होता है। नाखूनों पर पतली त्वचा तीन ग्रीर बढ़ी हुई होती है। ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य तो ग्रच्छा रहता है किन्तु इनकी भगड़ालू ग्रीर व्यथं वहस करने की ग्रादत के कारण लोग इनसे परेशान रहते हैं। यदि ऐसे नाखूनों के साथ हाथ सख्त हो, ग्रँगूठा बड़ा हो, "उंगलियों की गाँठें विशेष निकली हुई हों ग्रौर मंगल का क्षेत्र ग्रधिक उन्नत हो तो भगड़ालूपने के प्रायः सभी लक्षण एकत्रित समिक्तए।

## चौड़े श्रौर चौकोर नाखून

यदि नाखूनों का रंग ललाई लिए हो श्रीर वे चौड़े, चौकोर तथा बगल में गोलाई लिये हुए हों तो व्यक्ति निष्कपट होता है जो इसके दिल में हो वह साफ़-साफ़ कह देता है। यदि नाखूनों का रंग ललाई लिये न हो तो निष्कपटता पूर्णरूप से न होगी। छोटे श्रीर चौकोर नाखन

यदि नाखून छोटे ग्रीर ऊपर की ग्रीर चौकोर हों ग्रीर नीचे की ग्रीर (उंगलियों की जड़ की तरफ़) पतले हो गये हों तो यह हृदय-रोग का लक्षण है। प्रायः वड़े हाथों पर या बड़ी उंगलियों पर ये देखने में ग्रधिक छोटे मालूम होते हैं। यदि इनमें कुछ नीला रंग भी हो ग्रीर नीचे की ग्रीर चन्द्रमा के ग्राकार का चिह्न हो तो हृदय-रोग के लक्षण की पुष्टि होती है। नाखूनों में नीलापन यह प्रकट करता है कि हृदय रक्त का चारों ग्रीर प्रसार ठीक रूप से नहीं कर रहा है ग्रीर जब किसी एक ही रोग के दो-तीन लक्षण मिलें तो उस रोग की पुष्टि होती है। नाखूनों का रंग कुछ नीलापन लिये हो तो यह प्रकट करता है कि शरीर में रक्त-प्रवाह ग्रीर प्रसार ठीक नहीं है; किन्तु यदि १३ वर्ष से १५ वर्ष तक की लड़िकयों के या ४५ वर्ष के ग्रासपास की ग्रवस्था की स्त्रियों के नाखूनों में कुछ नीलापन दिखाई दे तो किसी चिन्ताकारक रोग

का चिह्न नहीं समभना चाहिये क्योंकि मासिकधमें के प्रारम्भ और अन्त होने के समय बहुत सी स्त्रियों के नाखूनों पर कुछ नीला-पन आ जाता है। हाथों में यह ध्यानपूर्वक देखना चाहिए कि कुछ नीलापन सारे नाखूनों पर है या केवल जड़ में। यदि सारे नाखून पर हो तो स्वाभाविक दुर्वलता का लक्षण है किन्तु केवल जड़ों में हो तो हृदय-रोग सूचित करता है।

नाखून से यक्ष्मा या क्षय-रोग का ज्ञान

जिस व्यक्ति में क्षय-रोग बहुत ग्रधिक पुराना ग्रीर बढ़ा हुग्रा होता है उसमें तो यक्ष्मा के लक्षण इतने ग्रधिक दिखाई देने लगते हैं कि दूर से ही वह क्षय-रोगी दिखाई देता है, किन्तु प्रारम्भिक ग्रवस्था में इसका ज्ञान कठिनता से होता है कि साधारण कमजोरी या कुशता है या क्षय-रोग के कारण स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्षय-रोग का पता लगाने के लिए, क्षय-रोगी के नाखूनों के क्या लक्षण हैं यह नीचे बताया जाता है—

- (१) उंगली का अग्रभाग मोटा श्रीर गोलाई लिये हुए हो जाता है। इसके ऊपर नाखून भी गोलाई लिये हुए होता है। देखने तथा छूने से मालूम होता है कि उंगलियों के श्रग्रभाग काँच की गोली की तरह गोल हैं।
  - (२) नाखूनों का रंग नीला होता है।
- (३) इसके अतिरिक्त हाथों के रंग, रोगजन्य माँस-पेशियों की शिथिलता तथा अन्य सामान्य लक्षणों की ओर ध्यान देना चाहिए।

यदि नाखून की ऊपरी सतह गोलाई लिये हो किन्तु उंगली का स्राग्रभाग (माँस वाला भाग) गोल न हो तो गले या फेफड़े की बीमारी का लक्षण है। ऐसे व्यक्ति क्षय के रोगी नहीं होते किन्तु फेफड़े स्रौर गले के कमजोर होने के कारण जल्दी ही उन्हें कफ, खाँसी या गले की वीमारी हो जाती है। यदि इस लक्षण के साथ-साथ स्वास्थ्य-रेखा पर द्वीप-चिह्न हों तो उपर्युक्त लक्षण की पुष्टि होती है।

#### ६ठा प्रकरण

## उंगली-लच्च्ए

पुरुषों के हाथ की उंगलियाँ

हाथ में चार उंगली ग्रीर एक ग्रँगूठा इस प्रकार कुल पाँच उंगैली हुईं। परन्तु ग्रँगूठे का ग्रपना एक विशेष स्थान है। वह ग्रन्य उंगलियों की ग्रपेक्षा मोटा ग्रीर हढ़ होता है। चारों उंगलियाँ पास-ग्रास होती हैं किन्तु ग्रँगूठा उनसे कुछ दूर स्वतंत्र होता है। इस कारण ग्रँगूठे का नाम भी उंगलियों से भिन्न 'ग्रँगूठा' रखा गया है। ग्रँगेजी में भी ग्रँगूठे का नाम उंगलियों से भिन्न है।

श्रंगूठे का विचार पृथक् किया गया है। इस प्रकरण में केवल उंगलियों का विचार किया जायेगा। 'भविष्य पुराण' के मतानुसार जिनकी उंगलियाँ 'विरल' हों ग्रर्थात् छीदी हों वे दिरद्र होते हैं। तथा जिनकी उंगलियाँ 'सघन' श्रर्थात् एक-दूसरे से मिली हुई हों वे धनी होते हैं—

विरलांगुलयो ये तु तान् दरिद्रान् प्रचक्षते । धनिनस्तु महावाहो ये घनांगुलयो नराः ॥ यदि 'विरल' होने के साथ-साथ उंगलियाँ रूखी भी हों तो जातक केवल निर्धन ही नहीं किन्तु दुःखी भी रहता है—

विरलाश्च तथा रूक्षा दृश्यन्तेऽङ्गुलयः करे।
स भवेत् दुःखितो नित्यं नरो दारिद्रच भाजनम्।।
'गरुड़ पुराण' के मतानुसार भी यदि उंगलियाँ सीधी हों तो शुभ हैं
ग्रौर ग्रायु को वढ़ाती हैं। ग्रर्थात् जिनकी उंगलियाँ टेढ़ी न हों वे
दीर्घायु होते हैं; जिनकी उंगली पतली हों उनकी स्मरण-शक्ति ग्रच्छी

होती है। किन्तु जिनकी उंगली चपटी हों वे दूसरों को नौकरी कर ग्रपना पालन करते हैं। जिनकी उंगली बहुत मोटी हों वे भी निर्धन होते है ग्रौर यदि पीछे ग्रर्थात् करपृष्ठ की ग्रोर उंगलियाँ भुकी हुई हों तो शस्त्र से मृत्यु होती है—

> हस्ताङ्गुलय एव स्युरायुर्वाविलताः ग्रुभाः । मेधाविनां च सूक्ष्माः स्युर्भृत्यानां चिपिटाः स्मृताः ॥ स्थूलांगुलीभिनिस्वाः स्युर्नताभिः शस्त्रमृत्यवः ।

'विवेकविलास' के मतानुसार भी उंगलियों का छीदा, सूखा, सित-स्थूल या टेढ़ा होना निर्धनता का लक्षण है। यदि उंगलियों के पर्व (पोरवे) लम्बे हों ग्रीर ग्रॅंगूठे की जड़ पर ग्रर्थात् गुक्रस्थान पर रेखाएँ हों तो ऐसे मनुष्य के ग्रनेक पुत्र होते हैं ग्रीर वह दीर्घायु तथा धनी भी होता है—-

> यच्छन्ति विरलाः शुष्काः स्थूला वका दरिद्रताम् । शस्त्रघातं वहिनंम्रा श्चेटत्त्वं चिपिटाश्च ताः ॥ म्रंगुष्ठ मूलजै पुत्री स्याद्दीर्घांगुलि पर्वकः । दीर्घायुः सधनश्चैव निर्धनो विरलांगुलिः ॥

यहाँ केवल उंगलियों के विषय में ही बताया जा रहा है इस । कारण श्रॅंगूठे के मूल में सन्तान-प्रदर्शक रेखाओं के विषय में यहाँ विशेष नहीं लिखा जाता है। दूसरे प्रकरण में इसका विशव विचार किया गया है। यहाँ केवल यह बताना है कि यदि उंगलियाँ छीदी हों तो ऐसे व्यक्ति के पास द्रव्य जमा नहीं होता और यदि जमा होता भी है तो थोड़ा जमा होता है।

साधारणतः उंगलियों को देखने से यह ग्रच्छी तरह मालूम नहीं पड़ता कि उंगलियाँ सटी हुई हैं या छीदी। इसका ग्रच्छी तरह निश्चय करने के लिए जातक को कहना चाहिए कि वह चारों उंग-लियों को एक-दूसरे से भिड़ाकर परीक्षक की ग्राँखों के सामने रखे। यदि हस्त-परीक्षक को उन परस्पर मिली हुई उंगलियों के वीच

उंगली-लक्षण ६७

छिद्र या दरार दिखाई दें श्रीर उनमें होकर वाहर की वस्तु को देख सके तो उंगलियों को विरल या छींदा समभना चाहिए। इसके विपरीत यदि उंगलियों के परस्पर भिड़े रहने के कारण उन उंग-लियों के बीच से प्रकाश दिखाई न दे तो उंगलियों को सघन या भिड़ा हुग्रा समभना उचित है।

#### उंगलियों की परस्पर लम्बाई

लंका के प्राचीन विद्वान् ग्रवनमदर्शी का मत है कि 'दीर्घाङ्ग ुलिकः पुरुषो बहुयोषित समागमः' ग्रथीत् जिसकी उंगलियाँ लम्बी
हों उसका बहुत स्त्रियों से समागम होता है। जातक की मध्यम
उंगली का मध्य पर्व जितना चौड़ा हो उसे एक ग्रँगुल चौड़ा मानना
चाहिए। इस नाप से जातक के हाथ की लम्बाई—मणिबन्ध से
प्रारम्भ कर मध्यमा उंगली के ग्रन्त तक, बारह ग्रँगुल होनी चाहिए।
इसमें हथेली का भाग सात ग्रँगुल चौड़ा ग्रौर बीच की उंगली का
प्र ग्रँगुल चौड़ा।

## सप्त तलं पंच मध्यमांगुलिकः

बीच की उंगली की अपेक्षा तर्जनी आधा पर्व कम होती है। अर्थात् तर्जनी उंगली मध्यमा उंगली के नख वाले पर्व की आधी लम्बाई तक पहुँचनी चाहिए। तर्जनी के बराबर ही अनामिका होती है और इससे एक पर्व हीन कनिष्ठका होतो है अर्थात् अनामिका उंगली का नख वाला पर्व जहाँ प्रारम्भ होता है उसी लम्बाई की चिटली उंगली होनी चाहिए—

मध्याऽङ्गुली विहीना प्रदेशिनी भवती पर्वणार्द्धेन । तत्समाना उनामा किनिष्ठका पर्व परिहीना ॥ 'सामुद्रतिलक' के मतानुसार यदि चिटली उंगली का नाखून श्रना-मिका के दूसरे पर्व से ग्रागे निकल जाय (ग्रर्थात् चिटली उंगली इतनी लम्बी हो कि ग्रनामिका के खतीय पर्व तक पहुँचे) तो प्रायः मनुष्य अधिक धनी होता है। यदि उंगलियाँ लम्बी हों ग्रौर उनके पोरवे भी लम्बे हों तो ऐसा पुरुष सौभाग्यशाली होता है। उंगलियों के विरल, कुटिल तथा सूखे होने से मनुष्य निर्धन होता है—

नियतं किनिष्ठिकाङ्गुलिरनामिका पर्व युगलमुल्लंघ्य । यद्यधिकतरा पुँसाँ धनमधिकं जायते प्रायः ॥ दीर्घाभिरङ्गुलीभिः सौभाग्ययुतः सदीर्घ पर्वाभिः । विरलाभिः कृटिलाभिः गुष्काभिभवति धनहीनः ॥

प्रायः सभी शास्त्रकारों ने उंगलियों का छीदा होना निर्घनता का लक्षण बताया है। इस कारण यहाँ यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि सब उंगलियों के वीच में समान रूप से छिद्र या दरार हों तो उसका क्या फल है और यदि छिद्र केवल (१) किनिष्ठिका-अनामिका के बीच में या (२) ग्रनामिका-मध्यमा के वीच में या (३) मध्यमा-तर्जनी के बीच में हो तो क्या फल ? किन्हीं दो उंगलियों के वीच में श्रिधिक चौड़ी दरार हो ग्रीर ग्रन्य उंगलियों के वीच कम या इससे विपरीत क्रम हो तो क्या फल ? इस शंका का समाधान निम्न-लिखित शास्त्रवचनों से होता है—

छिद्रं मिथः कनिष्ठाऽनामा मध्या प्रदेशिनीनां स्यात् । वृद्धत्वे तारुण्ये वाल्ये क्रमशो नरस्य दुःखम् ।। (सामुद्रतिलक)

तर्जनी मध्यमा रंध्रे मध्यमानामिकान्तरे।
श्रनामिका कनिष्ठान्तिरुछद्रे सित यथा क्रमम्।।
जन्मतः प्रथमे त्वंशे द्वितीयेऽथ दृतीयके।
भोजनावसरे दुःखं केप्याहुः श्रीमतामि।।
(विवेक विलास)

यदि तर्जनी अभीर मध्यमा के बीच में छिद्र या दरार हो तो जीवन के प्रथम भाग में धनहीनता; यदि मध्यमा ग्रीर ग्रनामिका के बीच में छिद्र या दरार हो तो जीवन के मध्य भाग में धनहीनता ग्रीर यदि श्रनामिका श्रीर किनिष्ठिका के बीच छिद्र या दरार हो तो वृद्धावस्था में धन की कमी होती है। जिसकी उंगलियों में किसी दो उंगलियों के बीच में छिद्र या दरार न हो तो ऊपर बताये हुए क्रम से जीवन के उस भाग में धन-कष्ट नहीं होता। यदि सभी उंगलियों के बीच में छिद्र या दरार हों तो जीवन के तीनों ही भाग कष्टमय होंगे। संस्कृत का ही भाव लेकर 'कर-लक्षण' में प्राकृत भाषा में निम्नलिखित गाथा दी गई है—

\*''बालत्तणिमि १ सुलहं १ पएसिणी १-मज्भ ४ मंतर ४ घणिमि १ मिजिभम ७-ग्रणामियाणं तरुणत्तणे सुक्खं १ ।। श्रथांत् प्रदेशिनी और मध्यमा सघन (मिली हुई) हों तो वचपन में सुख, मध्यमा और ग्रनामिका सघन हों तो युवावस्था में सुख होता है। पावई १ एचछा १ २ सुक्खं १ ३ किणिट्टिग्रा १ ४ णामि अन्तर १ घणिमि ॥ सघंगुलि १ ६ घणिम १ श्र हो इ २ ९ सुही २ १ घण २ २ सिम द्वो २ इग्र ॥

यदि कनिष्ठिका और ग्रनामिका एक-दूसरे से मिली हुई हों तो उसको बुढ़ापे में धन-सुख होता है। यदि सभी उंगलियाँ एक-दूसरे से भिड़ी हुई सघन हों तो सदैव धन समृद्ध रहता है।

'विवेक-विलास' नामक ग्रन्थ में यह विशेष रूप से वताया गया है कि श्वनामिका के नख बाले पर्व पर यदि कनिष्ठिका पहुँच जाय तो ऐसे जातक की धन-वृद्धि होती है ग्रीर माता का पक्ष (मामा, नाना, मौसा, मौसी ग्रादि) सवल होता है—

म्रनामिकान्त्यरेखायाः कनिष्ठेह यदाधिका । धनवृद्धिस्तदा पुँसां मातृपक्षो वहस्तथा ॥

<sup>\*</sup>१. बचपन में २. सुलभ, ३ प्रदेशिनी ४. मध्यमा में ५. ग्रन्तर ६. सघन ७. मध्यमा ८. ग्रनामिका १. जवानी में १०. सुख।

<sup>\*</sup>११. पाता है १२. पीछे १३. सुख १४. किनिष्ठिका १५. अनामिका १६. अन्तर १७. घना १८. सब उंगली १६. सघन २०. होवे २१. सुखी २२. घन २३. समृद्ध।

## कनिष्ठिका उंगली की लम्बाई से ब्रायु-विचार

'नारद-संहिता' में लिखा है कि अनामिका का मध्यम पर्व लांध-कर कनिष्ठिका आगे बढ़ जाय तो जातक सौ वर्ष तक जीता है। यदि कनिष्ठिका का अग्र भाग अनामिका के मध्यम पर्व तक पहुँचे तो ५० वर्ष। उससे कुछ कम हो तो ७० वर्ष और यदि अनामिका के मध्य पर्व के मध्यम भाग तक पहुँचे तो जातक की आग्रु केवल ६० वर्ष की होती है—

> "ग्रनामिका पर्व यदा विलङ्घय्ते कनिष्ठिकाग्रेण शतं स जीवति। समे त्वशीति विषमे तु सप्तिति पर्वार्थं हीने खलु पष्टिमादिशेत्॥

यह उस समय के शास्त्र का वचन है जब साधारणतयः लोगों की ८०-६० वर्ष की ग्रायु होती थी। इसलिए ऊपर जो १००, ८० तथा ६० वर्ष की ग्रायु वताई गई है उसे क्रमशः दीर्घायु, मध्य-ग्रायु तथा ग्रल्प-ग्रायु समभकर श्रायु-निर्णय करना चाहिए।

'गर्ग-संहिता' का भी इसी ग्राशय का वचन है कि— ग्रनामिकान्तिमं पर्व समानीता कनिष्ठिका। ग्रायामशुद्ध पर्शाण येषां ते चिरजीविनः॥

यदि कनिष्ठिका के पर्व लम्बे हों ग्रौर कटे न हों तभी उक्त फल चिरतार्थ होगा। किसी एक लक्षण से फल नहीं कहना चाहिए, ग्रन्य लक्षणों से तुलना कर फलादेश करना उचित है।

## स्त्रियों के हाथ की उंगलियाँ

स्त्रियों के उंगली के विषय में 'भविष्य-पुराण' में लिखा है कि जिसकी उंगलियाँ गोलाई लिए हुए, बराबर पर्व (पोरवे) वाली, श्रागे से पतली, कोमल त्वचा वाली तथा गाँठ रहित हों वह स्त्री सुख भोगती है। यहाँ उंगलियों के पाँच ग्रुण बताये गये हैं—(१)

उंगली-लक्षण . ७१

चपटी न हों किन्तु गोन हों ग्रथीत् उंगली के किसी भाग में छल्ला पहनाया जाये तो छिद्र न रहे। (२) उंगलियों के पर्व या पोरवे वरा- बर हों ग्रथीत् तर्जनी के तीनों पर्वों की लम्बाई एक-सी हो; मध्यमा के तीनों पर्वों की लम्बाई एक-सी हों; ग्रमानिका के तीनों पर्वों की लम्बाई बराबर हो ग्रौर इसी प्रकार किनिष्ठिका के तीनों पर्वों की लम्बाई बराबर हो । (३) ग्रागे से पतली हों ग्रथीत् नखवाले पर्व की ग्रोर पतली हों। उंगलियों का ग्रग्न भाग जितना पतला हो उतना ही ग्रच्छा। (४) उंगलियों की त्वचा ग्रत्यन्त कोमल हो। पीछे की ग्रोर रोयें (बाल) या खुरदरापन न हो। (५) उंगलियों में गाँठें न हों ग्रीर टेढ़ी भी न हों। ये पाँचों ग्रण होने से स्त्रियों की उंगलियाँ ग्रच्छी मानी जाती है।

इसके विपरीत किन-किन लक्षणों से स्त्री दु:खभागिनी होती है अर्थात् कष्ट पाती है यह 'स्कन्द-पुराण काशीखण्ड' में बताया गया है—यदि (१) उंगलियों में बहुत पर्व हों—किसी उंगली में तीन की जगह चार। (२) कृश हों—अर्थात् सूखी हुई माँसरहित हों। (३) बहुत लाल हों। (४) बहुत छोटी हों। (१) विरल ग्रर्थात् छोदी हों तो जुभ लक्षण नहीं हैं। स्त्रियों की उंगलियों के पिछले भाग में यदि रोम या बाल हों तो यह भी ग्रुभ लक्षण नहीं है—

चिपिटाः स्थपुटा रूक्षाः पृष्ठरोमयुजोऽजुभाः । ग्रतिह्रस्वाः कृशा रक्ता विरला रोग हेतुकाः ॥ दुःलायाङ्गुलयः स्त्रीणां बहु पर्वं समन्विताः ।

जिस स्त्री की उंगिलियाँ बहुत छोटी हों ग्रीर दोनों हाथों से ग्रंजली बनाने से उंगिलयों के बीच में छिद्र रहे तो वह स्त्री ग्रपने पित के घर को खाली कर देती है—ग्रपने पित का सारा धन खर्च कर देती है, द्रव्य-संग्रह-शील नहीं होती।

## हाथों की उंगलियां (वाइचात्य-मत)

पाश्चात्य मतानुसार भी भ्रँगूठे का उंगलियों की अपेक्षा विशेष महत्व है। इस कारण चारों उंगलियों का एक प्रकरण में विचार किया जाता है। भ्रँगुष्ठ का आगे के प्रकरण में पृथक् विचार किया जायेगा। उंगलियों का विचार करते समय प्रत्येक उंगली का अलग-अलग विचार करना चाहिए। तर्जनी के नीचे वृहस्पति वा क्षेत्र होता है इसलिए तर्जनी उंगलीं पुष्ट, बलिष्ठ और लम्बी हो तो वृह-स्पति के गुण जातक में विशेष पाये जायेंगे। इसी प्रकार मध्यमा यदि विशेष पुष्ट और सामान्य से अधिक लम्बी हो तो शनि का प्रभाव जातक पर विशेष होगा। अमानिका के नीचे सूर्य का क्षेत्र होता है इसलिए अनामिका यदि सामान्य से विशेष लम्बी और बलिष्ठ हो तो सूर्य-क्षेत्र के जो विशेष गुण हैं वे जातक में अधिक



विश्व नं ० ह

उंगली नं १. ग्रागे से अनुष्कोणाकृति है। गाँठें निकसी हुई नहीं हैं।

- २. ग्रामें से नुकीली है। गाँठें नुकीली नहीं हैं।
- ३. इसमें प्रन्थियां उन्मन हैं प्रथात् गाँठें निकली हुई हैं।

मात्रा में पाये जायेंगे। सबसे छोटी उंगली के नीचे बुध का क्षेत्र है इसलिए इस उंगली के सामान्य से ग्रधिक लम्बे ग्रीर पृष्ट होने से बुध-क्षेत्र के गुण जातक में विशेष होंगे। एक प्रकार से जो गुण, बृह-स्पति, शनि, सूर्य तथा बुध-क्षेत्रों के उन्नत ग्रीर विस्तृत होने से मनुष्य में होते हैं वही ऋमशः तर्जनी ग्रादि उंगलियों के पूष्ट, वलिष्ठ ग्रीर लम्बे होने से समभने चाहिएँ। इन चारों ग्रह-क्षेत्रों में यदि कोई क्षेत्र सुन्दर, विस्तृत या उन्नत न हो (ग्रर्थात् नीचा घँसा हुन्ना हो) किन्त्र उसके ऊपर वाली उंगली लम्बी ग्रौर प्रमुख हो तो उस क्षेत्र के गुणों की कमी को पूरा करती है। उदाहरण के लिए वृहस्पति का क्षेत्र उन्नत ग्रीर विस्तृत हो ग्रीर उसके ऊपर वाली उंगली तर्जनी भी प्रमुख, प्रशस्त हो तो बृहस्पति का विशेष और अच्छा प्रभाव, उत्कृष्ट कोटि का समभना चाहिए। यदि बुध का क्षेत्र नीचा और दवा हुया हो ग्रीर उसके ऊपर की उंगली कनिष्ठिका भी छोटी तथा सामान्य से अधिक पतला हो तो बुध का निकृष्ट प्रभाव, जातक पर होगा। सूर्य ग्रौर शनि इन दोनों क्षेत्रों का भी इसी प्रकार विचार करना चाहिए। यदि सूर्य का क्षेत्र नीचा और श्रमुन्दर हो किन्तू सूर्य की उंगली प्रमुख ग्रीर पुष्ट हो तो क्षेत्र का निकृष्ट प्रभाव तथा उंगली का उत्कृष्ट प्रभाव-इस प्रकार दोनों का मिलकर, सूर्य-ग्रह का मध्यमकल समभा जायेगा। शुक्र, मंगल तथा चन्द्र क्षेत्रों के ऊपर उंगलियाँ नहीं होतीं इसलिए इन ग्रहों के विषय में केवल उनके क्षेत्रों से ही विचार किया जाता है।

## उंगलियों की लम्बाई

इसके ग्रतिरिक्त यह देखना च।हिए कि उंगलियाँ कितनी लम्बी हैं। वीच की उंगली सबैब सब उंगलियों में ग्रधिक लम्बी होती है। इससे छोटी तर्जनी ग्रीर ग्रनामिका ये दोनों प्रायः एक ही लंबाई की होती हैं। यदि तर्जनी ग्रनामिका से विशेष लम्बी हो तो बृहस्पति का प्रभाव ग्रधिक ग्रीर यदि ग्रनामिका तर्जनी से विशेष लम्बी हो तो सूर्य का विशेष प्रभाव समभना चाहिए। छोटी उंगली सबसे छोटी होती है। इसका ग्रग्न भाग ग्रनामिका के प्रथम पर्व के ग्रन्त तक पहुँ-चना चाहिए। यदि कनिष्ठिका इससे छोटी हो तो उसे छोटी ग्रीर यदि इससे ग्रधिक लम्बी हो तो उसे लम्बी कहेंगे।

#### उंगलियों के अग्रभाग

उंगलियों के अग्रभाग को चार कक्षाग्रों में विभाजित किया जाता है—(१) अत्यन्त नुकीले, (२) नुकीले, (३) चतुष्कोण आकार के तथा (४) फैले हुए। उंगलियों के अग्रभाग से जातक की प्रकृति, स्वभाव तथा किस क्षेत्र में वह सफलता प्राप्त करेगा इसका परिचय मिजता है। अतः यह पहचान कर लेना ग्रावश्यक है कि उंगली उपर्युक्त चारों प्रकारों में से किस प्रकार की है—

- (१) उंगली की म्रोर ध्यान से देखिये, यदि जड़ से लेकर (म्रर्थात् जहाँ से उंगली प्रारम्भ होती है) ऊपर तक (जहाँ मन्त होती है) कमशः उंगली पतली होती जावे ग्रीर ग्रम्भाग प्रत्यन्त नुकीला हो तो इसे म्रत्यन्त नुकीली उंगली कहेंगे।
- (२) यह उंगली जड़ से लेकर नीचे की गाँठ (हाथ की श्रोर से प्रारम्भ करने पर उंगली में जो प्रथम गाँठ होती है) तक समान रूप से मोटी हो श्रीर उसके बाद क्रमशः पतली हो तथा श्रग्रभाग गोलाई लिये हुए नुकीला हो तो ऐसी उंगली को नुकीली कहेंगे।
- (३) यदि नीचे से लेकर ऊपर तक उंगली सनान रूप से मोटी हो और अग्रभाग चतुष्कोण आकार का या आगे से कुछ गोलाई लिये हो तो ऐसी उंगलियों को चतुष्कोण आकार की उंगली कहेंगे। (देखिये चित्र नं० ६)
- (४) यदि उंगली नीचे से द्वितीय ग्रंथि (जहाँ नखवाला पर्व अन्त होता है) तक समान रूप से चौड़ी हो स्रौर ऊपर की ग्रन्थि

उगर्नी-लक्षण ७४

के बाद अधिक चौड़ी हो जावे तथा नाखून तक पहुँचते-पहुँचते विलकुल चौड़ी मालूम पड़े तो इसे फैली हुई कहेंगे।

इन चारों प्रकार के अग्रभागों में अत्यन्त नुकीले अग्रभाग वाले वहुत विचारशील होते हैं; इनमें क्रियाकुशलता (सांसारिक, व्यापा-रिक या व्यावहारिक कार्यों में चतुरता) कम होती है। इसके वाद क्रमशः जो अग्रभागों के लक्षण दिये गये हैं उनमें विचारशीलता क्रमशः कम तथा क्रिया-कुशलता अर्थात् कार्य-सम्पादन की योग्यता अधिक होती है। यह निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट किया जाता है—

## उंगलियों के ग्रग्नभाग के ग्रनुसार

दार्शनिक, कलात्मक या सांसारिक चतुरता या विचारात्मक प्रवृत्ति कार्यसम्पादन योग्यता

| (१) ग्रत्यन्त नुकीला श्रग्रभाग    | 50% | २०% |
|-----------------------------------|-----|-----|
| (२) नुकीला ग्रग्रभाग              | 90% | ₹ % |
| (३) चतुष्कोण ग्रग्रभाग            | ५०% | ५०% |
| (४) ग्रागे से फैला हुग्रा अग्रभाग | २०% | 50% |
|                                   |     |     |

#### उंगलियों की लचक

प्रत्येक उंगली की ग्रलग-ग्रलग परीक्षा करनी चाहिए कि उसमें कितनी लचक है। लचक से तात्पर्य है कि वह पीछे की ग्रोर कितनी मुड़ सकती है। यदि किसी उंगली में ग्रधिक लचक है तो उस उंगली के नीचे वाले ग्रह-क्षेत्र के प्रभाव की विशेष पुष्टि होती है। उदाहरण के लिए यदि ग्रनामिका में विशेष लचक हो तो सूर्य-सम्बन्धी प्रभाव का जातक पर ग्रधिक प्रभाव होगा। यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित है कि केवल एक ग्रण लचक, लम्बाई इत्यादि से सहसा किसी नतीजे पर नहीं पहुँचना चाहिए। सब लक्षणों का विचार कर उनका सन्तुलन ग्रीर सामञ्जस्य करने के बाद ही ग्रिन्तम नतीजे पर पहुँचा जा सकता है।

#### उंगलियों का फैलाव

यदि कोई उंगली वायीं तथा दायीं दोनों ग्रोर दूर तक फैल सकती है तो यह भी ग्रपने-ग्रपने सम्वन्धित ग्रह-क्षेत्र के ग्रच्छे-ग्रच्छे प्रभाव को वढ़ाती है। उंगलियों के फैलाव की परीक्षा करने का प्रकार यह है कि जातक से कहिए कि ग्रपने हाथ को मेज पर इस प्रकार रखे कि हथेली ग्राँर उंगलियों के नीचे का भाग मेज को स्पर्श करे। ग्रव जातक से कहिए कि तीनों उंगलियों को, हथेली को तथा ग्राँगुठे को न उठाये ग्राँर चौथी उंगली को उठाकर दाहिने या बायों ग्रोर ले जावे। जो उंगली दाहिनी ग्राँर वायों ग्रोर ग्रधिक जा सके तो उसे ग्रधिक चुस्त समभना उचित है ग्राँर उस उंगली से सम्बन्धित ग्रह (बृहस्पति, शनि, सूर्य, ब्रुध) के कार्यों में वह विशेष चतुर होगा।

## उंगलियों का एक-दूसरे की ग्रोर भुका होना

जातक से किहए कि अपना हाथ आपके सामने इस प्रकार ऊँचा करे कि हाथ फैला हुआ हो, हथेली आपकी ओर हो और उंगिलयों के अग्रभाग ऊपर की ओर हों। जातक के ऐसा करने पर देखिए कि कौनसी उंगिली अपने स्थान पर विल्कुल सीधी है और कौनसी किसी दूसरी उंगिली की तरफ मुखातिव (आकृष्ट) मालूम होती है। जो उंगिली अपने स्थान पर सीधी हो उसे प्रधान और अन्य जो उसकी ओर मुखातिव हों उन्हें अप्रधान समिन्छ। अप्रधान उंगिलयाँ अपने गुए। और शिक्त का थोड़ा ग्रंश प्रधान उंगिली को देती हैं। उदाहरण के लिए यदि तीनों उंगिलयाँ तर्जिनी की ओर मुकी हों तो तर्जिनी को वल प्राप्त हो रहा है और इस कारण बृहस्पित क्षेत्र-सम्बन्धी प्रभाव को बढ़ावेगा। यदि छोटी उंगिली की तरफ सब उंगिलयाँ भुकी हुई हैं तो बुध के प्रभाव में वृद्धि समभनी चाहिए।

उँगली-लक्षण ७७

यहाँ यह बताना आवश्यक है कि यदि अप्रधान उंगलियाँ सीघों होकर दूसरे की ओर ग्राकृष्ट हों किन्तु यदि अप्रधान उंगली टेढ़ी हो तो वह प्रधान उंगली के गुण और शक्ति को नहीं बढ़ाती किन्तु अपने ही नीचे स्थित ग्रह के प्रभाव को बढ़ाती है। उंगलियों के प्रारम्भ होने का स्थान

उंगलियों के प्रारम्भ होने का स्थान करीय-करीब एक ही ऊँचाई पर होना चाहिए। यदि कोई उंगली ग्रन्य उंगलियों की ग्रपेक्षा नीचे से प्रारम्भ होती है, तो इससे उस उंगली की शक्ति की कमी प्रकट होती है ग्रीर यदि कोई उंगली ग्रधिक ऊँचे स्थान से प्रारम्भ होती है तो उस उंगली की विशेष शक्ति प्रदर्शित होती है।

#### उगलियों के फैलने पर उनमें परस्पर अन्तर

जातक से किहिये कि अपने हाथ को इस प्रकार आपके सम्मुख खड़ा करे कि उंगलियों के अग्रभाग ऊपर की ग्रोर हों। उंगलियाँ न परस्पर भिड़ी हों न उद्योग कर फैलाई जाएँ। हाथ की खुली हुई स्थिति होनी चाहिए। ग्रव ध्यान से देखिए कि किन-किन उंगलियों के बीच विशेष ग्रन्तर है—

- (१) यदि भँगुष्ठ तथा तर्जनी में समान से श्रियक श्रन्तर हो तो जातक उदार तथा स्वतंत्रता-प्रिय होगा श्रौर कड़े श्रनुशासन में रहना पसन्द नहीं करेगा।
- (२) यदि तर्जनी श्रौर मध्यमा में विशेष अन्तर हो तो जातक स्वतन्त्र विचार का होता है ग्रौर किसी भी विषय पर ग्रपनी स्वतंत्र राय कायम करता है। अन्य व्यक्तियों की राय से पात्रंद नहीं होता।
- (३) यदि मध्यमा और अनामिका में सामान्य से अधिक अन्तर हो तो जातक भविष्य के विषय में चिन्ता नहीं करता। मिलनसार और ऊँच-नीच का विचार किए विना सब में घुल-मिल जाता है।

(४) यदि अनामिका और किनिष्ठिका में विशेष अन्तर हो तो जातक मनमानी करता है।

यदि किन्हीं दो उंगलियों के बीच में सामान्य से कम अन्तर हो तो अन्तर अधिक होने का जो फल दिया गया है उसके विपरीत समक्तना चाहिए। यदि सभी उंगलियाँ वहुत पास-पास रहें तो जातक में कृपणता होती है तथा मिलनसारी कुछ कम होती है। उंगलियों के पर्व

साधारणतः प्रत्येक उंगली में तीन-तीन पर्व होते हैं तथा श्रुँगुष्ठ में दो। यदि किसी की उंगली १० सेंटीमीटर लम्बी हो तो



उंगलियों के पर्व (चित्र नं० १०)

साधारणतः प्रथम पर्व २ सें० मी० ; द्वितीय पर्व ३ ई सें० मी० तथा नृतीय पर्व ४ दे सें० मी० लम्वा होना चाहिए । ग्रथीत् उंगली जितनी लम्बी हो उसका पंचमांश प्रथम पर्व, ३३/१० द्वितीय पर्व तथा ४ ई/१० रतीय पर्व लम्बाई में होना चाहिए। इस अनुपात से कोई पर्व बड़ा हो तो लम्बा ग्रीर छोटा हो तो छोटा समभना चाहिए। यदि किसी उंगली का पहला पर्व (जिस पर्व में नख होता है) लम्बा श्रीर बड़ा हो तो उस उंगली के नीचे वाले ग्रह का मस्तिम्क-सम्बन्धी कार्यो पर (ग्रध्ययन,

पुस्तक-लेखन, दार्शनिक विचार, हुक्कमत करने की भावना) विशेष प्रभाव होगा। यदि मध्यम पर्व सबसे अधिक लम्बा और बड़ा हो तो उस उंगली से सम्बन्धित ग्रह का प्रभाव व्यापारिक क्षेत्र में ग्रिधिक होगा और यदि तृतीय पर्व सबसे ग्रिधिक बलवान हो तो शारीरिक सुख-भोग, विलास की प्रवृत्ति ग्रिधिक होगी। यदि तृतीय पर्व बहुत मोटा ग्रीर फैला हुग्रा हो तो ऐसा जातक खाने-पीने का बहुत शौकीन होता है। यदि सब उंगलियों के तृतीय पर्व लम्बे, फैले ग्रीर उठे हुए हों तो खूब खाने-पीने की इच्छा ग्रिधिक मात्रा में होगी। इस फलादेश को मनुष्य के स्वरूप तथा हाथ के ग्रन्य लक्षणों का सामञ्जस्य कर कहना उचित है। उदाहरण के लिए यदि किसी जातक की उंगलियों के तृनीय पर्व उन्नत, बिस्तृत तथा फूले हुए हों ग्रीर ग्रन्य लक्षणों से बृहस्पित या मंगल का प्रभाव उस पर ग्रिधिक दिखाई देता हो तो खाने-पीने का बहुत ही ग्रिधिक शांकीन होगा। किन्तु यदि उस पर बृहस्पित या मंगल के बजाय शिन का प्रभाव विशेष हो तो खाने-पीने की उतनी ग्रिधक प्रवृत्ति नहीं होगा।

यदि उंगलियों के नृतीय पर्व सिकुड़े और जड़ों के पास इतने भीतर बँसे हुए हों कि उंगलियों के भिड़ाने पर भी नृतीय पर्वों के बीच दुवंस होने के कारण छिद्र दिखाई दें तो ऐसा मनुष्य चिन्तन- शीस होता है।

## हाथ की बनावट तथा पर्वो की लम्बाई का सम्मिलित प्रभाव

ऊपर यताया जा चुका है कि उंगली के प्रथम पर्व का सम्बन्ध मस्तिष्क के कार्यों तथा मानिसक जगन् से है। यदि हाथ नुकीला या अत्यन्त नुकीला हो तो उपर्यक्त दोनों गुण—हाथ की बनावट तथा पर्व का एक ही गुण की पुष्टि करने के कारण विशेष बलवान हो जायँगे। इसी प्रकार यदि हाथ 'चतुष्कोण' हो ग्रौर दितीय पर्व लम्बे ग्रौर पुष्ट हों तो दोनों गुण ब्यापारिक या व्यावसायिक क्षेत्र में लासप्रद होने के कारण, इस क्षेत्र में जातक विशेष

सफल होगा। किन्तु यदि हाथ की बनावट तो हो नुकीली तथा दार्शनिक ढंग की और मध्यम पर्व अर्थात् व्यापारिक भावना का पर्व लम्बा हो तो विरुद्ध गुणों के मिलने से न जातक दार्शनिक ही हो सकेगा और न सफल व्यापारी ही।

## उंगलियों की लम्बाई

- (१) मिद उंगलियाँ वहुत लम्बी हों तो दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे लोग दूसरों के कार्यों में छिद्रान्वेपण करते रहते हैं ग्रोर इनकी प्रकृति में क्रूरता होती है।
- (२) यदि उंगलियाँ श्रित लम्बी तो नहीं किन्तु लम्बी हों तो विश्लेषणात्मक योग्यता श्रिधिक होती है। ऐसे श्रादमी हर एक काम को तरतीब से करते हैं श्रौर छोटी-छोटी वारी कियों पर जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि इनके हाथ में कोई प्रवन्ध साँपा जाय तो प्रवन्ध-सम्बन्धी छोटी-से-छोटी वात पर भी ये स्वयं ध्यान देंगे।
- (३) यदि उंगलियाँ लम्बी ग्रीर पतली हों ग्रीर हाथ में ग्रन्य लक्षण ग्रच्छे हों तो जातक नीतिज्ञ तथा चतुर होता है। यदि ग्रन्य लक्षण ग्रच्छे न हों तो ताश खेलने में वेईमानी करना, किसी का जैव काट लेना या ग्रन्थ ऐसी ही वातों में चतुरता काम में ग्राती है।
- (४) यदि उंगलियाँ साधारण लम्वाई की हों ग्रर्थात् न उन्हें लम्बी कह सकें ग्रौर न छोटी, तो ऐसे मनुष्य में कोई वात विशेष मात्रा में नहीं होती।
- (५) यदि उंगलियाँ छोटी हों तो, मनुष्य को यदि कोई वात समक्काई जाय तो वह तुरन्त समक्क जाता है। ऐसे लोग ग्रनेक विचार-धाराग्रों का संतुलन ग्रीर समन्वय करके परिणाम निकालने में सफल होते हैं। ग्रर्थात् इनमें संश्लेपणात्मक योग्यता विशेष होती है। यदि साथ ही उंगलियों की गांठें निकली हुई न हों ता

रंगली-सक्षण

ऐसे लोग विना किसी हेतु के भी यह समक्ष जाते हैं कि दूसरों के हृदय का भाव या इरादा क्या है। इनमें Intuition की मात्रा अधिक होती है।

(६) यदि उगलियाँ बहुत छोटी हों तो ऐसे जातक प्राय. सुम्त भ्रौर स्वार्थी होते हैं। अपना समय आमोद-प्रमोद में लगाते हैं। ऐसे लोग कुछ क्रूर प्रकृति के होते हैं श्रौर अपना कर्त्तव्य पालन नहीं करते हैं।

उंगलियों की लम्बाई की विचार से ये सामान्य नियम बताये गए हैं कि लम्बी उंगलियों या छोटी उंगलियों के होने से मनुष्य की प्रकृति और स्वभाव में क्या अन्तर होता है। किन्तु हाथ में सब उंगलियों की अनुपात से एक-सी लग्बाई न होकर कोई वहुत बड़ी या कोई बहुत छोटी हो इसका क्या फल होगा यह विस्तारपूर्वक बताया जाता है—

#### तर्जनी

(१) यदि तर्जनी साधारणतः लम्बी हो तो ऐसा जातक हुकूमत करना चाहता है। यदि बहुत लम्बी हो तो उसकी प्रकृति में कूरता आ जाती है। यदि बहुत छोटी हो तो जातक अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेना नहीं चाहता। यदि टेढ़ी हो तो उसको सम्मान प्राप्त नहीं होता।

#### मध्यमा

(२) यदि मध्यमा साघारण लम्बी हो तो मनुष्य में दूरदिशता होती है। यदि अत्यधिक लम्बी हो तो ऐसा मनुष्य ग्रमगीन (दु:बी) रहता है। यदि चपटी भी हो तो ऐसा स्वभाव अवश्य होता है। यदि चपटी भी हो तो ऐसा स्वभाव अवश्य होता है। यदि बहुत छोटी हो तो गम्भीरता की कमी अर्थात् छिछोरपन। यदि टेढ़ी हो तो या तो जातक को हिस्टीरिया रोग होता है या हिसात्मक प्रवृत्ति प्रकट होती है।

#### द्यनाभिका

(३) यदि ग्रनामिका साधारणतः लम्बी हो तो सौन्दर्य-प्रियता; यदि अधिक लम्बी हो तो सट्टा या जुग्रा खेलने की इच्छा; यदि बहुत छोटी हो तो कलात्मक प्रकृति नहीं होती, केवल रुपये कमाने की तरफ़ ध्यान होता है, यदि टेढ़ी हो तो कला के विषय में ठीक ग्रादर्श नहीं होता परन्तु उसका उपयोग ग़लत बातों के लिए किया जाता है।

#### कनिष्ठिका

(४) यदि कनिष्ठिका लम्बी हो तो ऐसा जातक अनेक विषयों में चतुर होता है। यदि बहुत अधिक लम्बी हो तो प्रकृति में कूरता। यदि बहुत छोटी हो तो ऐसे भादमी बहुत जल्दबाजी से किसी निश्चय या परिणाम पर पहुँच जाते हैं। (अत्यधिक जल्दबाजी को अवगुण समभना चाहिए) यदि यह उंगली टेढ़ी हो तो बेईमानी की प्रकृति होती है।

## लम्बाई की हिंड से उंगलियों की तुलना

(१) यदि तर्जंनी मध्यमा के वरावर हो तो ऐसे व्यक्ति की हुकूमत करने की बहुत प्रवल इच्छा रहती है। नेपोलियन की तर्जनी मध्यमा के वरावर थी। यदि तर्जनी मध्यमा से भी बढ़ जावे तो प्रकृति में ग्रत्यन्त तानाशाही या नादिरशाही हुक्म की उग्र प्रवृत्ति होती है।

यदि तर्जनी ग्रपनी स्वाभाविक लम्बाई से कम हो तो भीरुता की द्योतक है। ऐसा व्यक्ति ग्रागे बढ़ने से भिभकता है।

यदि तर्जंनी अनामिका से बहुत बड़ी हो तो महत्वाकांक्षा अति मात्रा में बढ़ी हुई होती है। यदि अनामिका के वरावर हो तो यश तथा धन की बहुत लिप्सा होती है। यदि अनामिका की अपेक्षा छोटी हो तो महत्वाकांक्षा नहीं होती। जातक के जीवन का जैसा ढर्रा चल रहा है उसी से संतुष्ट रहता है। (२) यदि मध्यमा तर्जनी की श्रपेक्षा बहुत बड़ी हो तो जातक दुःखी रहता है। यदि अन्य बुद्धिमत्ता के लक्षण हाथ में न हों तो ग्रमगीन (दुःखी) अन्तः करण के प्रभाव से जातक मूर्खता भी कर बैठता है यथा घर-वार छोड़ देना या हताश होकर किये-कराये पर पानी फेर देना।

यदि मध्यमा तर्जनी के बरावर हो तो जैसा ऊपर वताया जा चुका है, उच्चपद तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करने की तीव्र ग्रभिलाषा जातक के हृदय में रहती है।

यदि मध्यमा तर्जनी की अपेक्षा भी छोटी हो तो पागलपन का लक्षण है। ऐसा व्यक्ति विना योग्यता या क्षमता हुए, वड़े पद प्राप्त करने के खयाली पुलाव पकाया करता है।

यदि मध्यमा स्रनामिका की अपेक्षा बहुत बड़ी हो तो उसके हृदय की गमगीन वृत्ति (अन्तःकरण दुःखी तथा निराश रहने) के कारण जातक कला, साहित्य, विद्या या धर्म-उपार्जन में सफल नहीं होता

यदि मध्यमा ग्रनामिका के वरावर हो तो जुआ या सट्टा करने की इच्छा। यदि ग्रनामिका से छोटी हो तो जातक ऐसे कारोवार करता है जिसमें लाभ की कोई ग्राशा नहीं किन्तु मूर्खतावश वह समकता है कि इसमें लाभ होगा ग्रौर ग्रपनी मूर्खता से ऐसे घंधों में घाटा उठाता है।

(३) यदि अनामिका तर्जनी से बड़ी हो तो कला तथा साहित्य से प्रेम होता है। महत्वाकांक्षा की कभी के कारण कोई सफल परिणाम नहीं निकलता। यदि तर्जनी के बराबर हो तो यश तथा धन-लिप्सा। यदि तर्जनी से छोटी हो तो महत्वाकांक्षा के आधिक्य के कारण अपनी योग्यता को बहुत बढ़ी हुई समभता है।

यदि ग्रनामिका मध्यमा से वहुत बढ़ी हुई हो तो ऐसा व्यक्ति ऐसा कारोब्यर करता है जिसमें ग्रत्यधिक लाभ हो या फिर ग्रत्यधिक घाटा लग जावे । यदि मध्यमा के बराबर हो तो जुग्रा तथा सट्टा द्वारा द्रव्य-उपार्जन की विशेष स्रिभलाषा रहती है। यदि मध्यमा की स्रिपेक्षा बहुत छोटी हो तो दुःखी स्वभाव के कारण कोई उन्नित नहीं कर सकता।

यदि ग्रनामिका कनिष्ठिका की बजाय बहुत ग्रधिक लम्बी हो तो कला, साहित्य, संगीत ग्रादि के क्षेत्र में ही महत्वाकांक्षा होगी ग्रीर जातक को उसमें सफलता मिलेगी।

यदि ग्रनामिका किनिष्ठिका के बराबर हो तो जातक ग्रनेक विषयों में चतुर होता है ग्रौर दूसरों को समभाकर ग्रपना दृष्टिकोण उनके हृदय में खिनत कर सकता है।

(४) यदि कनिष्ठिका तर्जनी के वरावर हो तो जातक कुशल राजनीतिज्ञ होता है। छल तथा प्रपंच से भी ग्रपना पक्ष प्रवल करने में उसे कोई हिचिकचाहट नहीं होती।

यदि कनिष्ठिका मध्यमा के वरावर हो तो विज्ञान-सम्बन्धी बहुत विशिष्ट योग्यता होती है।

यदि किनिष्ठिका अनामिका के बरावर हो तो वहु-विषयज्ञता तथा वाक्-चातुर्यं का लक्षण है। ऐसा आदमी दूसरों को प्रभावित कर अपना कार्यं करा सकता है। किन्तु यदि हाथ में अन्य चालाकी या बेईमानो के लक्षण हों तो धोखेबाजी का भी लक्षण है।

ऊपर तर्जनी तथा मध्यमा वरावर हों तो इसका फल तर्जनी के प्रसंग में भी दिया गया है और फिर मध्यमा के प्रसंग में भी। इसका कारण यह है कि (१) मध्यमा स्वाभाविक लम्वाई की हो ग्रौर तर्जनी उसके बरावर हो तो पृथक् फल होगा तथा (२) तर्जनी स्वाभाविक लम्वाई की हो ग्रौर मध्यमा उसके बरावर तो पृथक् फल। इसके ग्रतिरिक्त जिस उंगली का जिस प्रसंग में प्रधानतया वर्णन किया जा रहा है, वह यदि लम्बी होने के साथ-साथ ग्रन्यगुण तथा ग्रुभ लक्षणों से युक्त है, उसके नीचे का ग्रह-क्षेत्र विस्तृत ग्रौर उन्नतं है तो ग्रुभ लक्षण पूर्ण मात्रा में घटित होंगे ग्रौर यदि ग्रन्य

अगुभ लक्षण विशेष हैं (यथा निम्न ग्रह क्षेत्र ग्रादि) तो ग्रजुभ लक्षण पूर्ण घटित होंगे ।

इस प्रकार सब लक्षणों का तारतम्य कर ग्रन्तिम परिणाम पर पहुँचना चाहिये। उंगलियों में गाँठें

चारों उंगलियों में दो-दो गाँठें होती हैं। यदि ये ग्रंथियाँ न हों तो हम लोगों की उंगलियाँ सीधी रहें, मुड़ न सकें। इसलिए सभी हाथों की उंगलियों में ग्रंथियाँ होती हैं। परन्तु जिन मनुष्यों की उंगलियों में ग्रंथियाँ होती तथा हाथ माँसल होने के कारण दिखाई नहीं देतीं उनकी उंगलियाँ सीधी और चिकनी मालूम होतीं हैं, जैसे उनके हाथों में गाँठें हों ही नहीं। इसके विपरीत कुछ लोगों के हाथों में गाँठें इतनी बड़ी तथा निकजी हुई होती हैं कि दूर से ही दिखाई देती हैं। नाखूनों की ग्रोर से प्रारम्भ करने पर जो पहली गाँठ होती है उसे ऊपर की गाँठ तथा जो दूसरी होती है उसे नीचे की गाँठ कहते हैं।

(१) यदि उंगलियां बिल्कुल चिकनी हों अर्थात् दोनों गाँठों में से एक भी दिखाई न दे श्रौर उंगलियों के अग्रभाग अद्भन्त नुकीले हों तो ऐसा जातक साहित्य श्रौर कला का प्रेमी तथा धार्मिक विचारों का होता है। वह कल्पना के मनोराज्य में विचरण करता है किन्तु कार्यक्षम बिल्कुल नहीं होता। उसके विचारों में कार्यक्रम या तरतीव नहीं होती। ऐसे आदमी सांसारिक दृष्टि से निकम्मे तथा अत्यन्त सुस्त होते हैं परन्तु इनमें दूसरों के मनोभावों को जानने की विशेष शक्ति होती है।

यदि ऐसे हाथों में ऊपर की ग्रन्थि दिखाई दे तो कुछ-कुछ कार्यक्षमता होती है। परन्तु काव्य या कला में उतनी विशिष्टता नहीं होती जितनी कि ऊपर बताई गई है।

यदि उंगलियों की दूसरी ग्रन्थि उन्नत हो तो उंगलियों के

नुकीले होने के कारण साहित्य और कला की ग्रोर मुकाब तो होता है किन्तु साथ ही द्रव्य कमाने की ग्रोर खयाल भी होता है ग्रौर इस विषय में कुछ चतुरता ग्रा जाने से सांसारिक हिष्ट से जातक सफल रहता है।

यदि उंगलियाँ तो अत्यन्त नुकीली हों किन्तु दोनों गाँठें मोटी और निकली हुई हों तो दो प्रकार के विरुद्ध गुणों का एकत्र समन्त्रय होने से जातक विशेष उन्नति नहीं कर सकता।

(२) यदि उंगलियाँ साधारणतः नुकीली ग्रौर चिकनी हों तो जातक के विचार ग्रौर व्यवहार स्वतन्त्रता लिए होते हैं। वह ग्रपना ग्रादर्श स्वयं कायम करता है ग्रौर सांनारिक बन्धनों की परवाह नहीं करता। उसकी मानसिक वृत्ति भी सौन्दर्य की ग्रोर नहीं किन्तु वासनामय होती है।

यदि ऐसे हाथों में पहली (ऊपर की) गाँठ वड़ी हो ग्रीर दिख-लाई दे तो संगीत, साहित्य किंवा ग्रन्य कलाग्रों में निपुणता के साय-साथ जातक में सांसारिक सफलता की भावना भी हढ़ होती है। प्रायः सफल गायक, कलाकार एवं रंगमंच पर ग्रभिनय करने वाले लोगों की उंगलियाँ इस तरह की होती हैं।

यदि अपर की गाँठ उन्नत न हो श्रौर केवल नीचे की गाँठ ही उन्नत हो तो जातक व्यावहारिक हिन्ट से ग्रपनी कला का मूल्य श्रांकता है कि उसे श्रार्थिक लाभ कितना होगा।

यदि दोनों गाँठें उन्नत हों तो साहित्य, संगीत तथा कला से मनुष्य भच्छा द्रव्य उत्पन्न करता है।

यह स्मरण रखना चाहिए कि उंगलियों का नुकीलापन या अत्यन्त नुकीलापन साहित्यिक, कलात्मक किंवा दार्शनिक प्रवृत्ति का द्योतक है भ्रोर उंगलियों की गाँठें सांसारिक कार्यक्षमता भ्रीर व्याव-हारिक कुशलता की द्योतक हैं। इस कारण विरुद्ध गुणों का सिम्मश्रण कम दिखाई देता है। नुकीले या अत्यन्त नुकीले हाथों में

गाँठें होंगी तो बहुत हल्की या कम निकली हुई दिखाई देंगी।

(३) यदि उंगलियों का अग्र-भाग चतुष्कोणाकार का हो तो जातक काव्य, साहित्य, दर्शन आदि में रुचि रखता हुआ भी व्या-वहारिकता और सांसारिक सफलता को हमेशा विचार में रखता है। व्यापारिक क्षेत्र में भी ऐसे जातक की बुद्धि अच्छी चलती है। ऐसे लोग प्रायः सफल होते हैं।

ऐसे जातक की उंगलियाँ चाहे चिकनी हों या गठीली, वह कुछ हद तक स्वतन्त्र प्रकृति का होता है श्रीर सच्चाँभी होता है।

यदि ऐसी उंगलियों में केवल ऊपर की गाँठ उन्नत हों तो तकं-शक्ति ग्रच्छी होती है ग्रीर इस कारण यह गुण सफलता में सहायक होता है। किन्तु यदि ऊपर की गाँठ उन्नत न हो ग्रीर केवल नीचे की गाँठ उन्नत हो तो व्यावहारिक ग्रनुशासन, कर्त्तव्यपालन ग्रादि की ग्रोर विशेष भुकाव रहता है। यदि दोनों गाँठें उन्नत हों तो विज्ञान, कानून, बंकिंग ग्रादि व्यावहारिक शास्त्रों के क्षेत्रों में विशेष सफलता प्राप्त होतो है। काव्य या कला को जातक उतना महत्व नहीं देता। उंगलियों के ग्रग्र-भाग जब चतुष्कोणाकार के होते हैं तो नीचे की गाँठें प्रायः उन्नत होती हैं।

(४) यदि उंगलियों के ग्रग्र-भाग फैले हुए हों तो जातक खेल-कूद तथा ग्रन्य ऐसे कार्यों का शौकीन होता है जिनमें बहुत से मनुष्यों के कार्य की जाँच, देख-भाल या ग्रन्य प्रवन्ध का कार्य हो।

यदि ऐसी उंगलियों में ऊपर की ग्रन्थि विशेष उन्नत हो तो जातक श्रादर्शवादी नहीं होता। वह क्रियावादी होता है। वह प्रत्येक नवीन श्रनुसंघान या श्राविष्कार का मूल्य उपयोगिता की दृष्टि से श्रांकता है।

यदि केवल नीचे की गाँठें उन्नत हों तो उपर्युक्त गुण ही विशेष मात्रा में समभने चाहिए। यदि दोनों गाँठें उन्नत हों तो ऐसा आदमी बहुत अधिक क्रियाशील होता है और जब तक काम करते-करते थक न जाये तब तक इसे सन्तोष नहीं होता।

#### ७वा प्रकरण

# हाथ का अँगूठा

ग्रॅगूठे का शुभ लक्षण

यद्यपि ग्रँगूठा पाँच उंगलियों में से एक है किन्तु उसका महत्व इतना अधिक है कि अनादिकाल से इसकी मुख्यता मानते चले आ रहे हैं। चारों उंगलियों को बड़ी-छोटी होने पर भी उंगलियाँ ही कहा जाता है किन्तू ग्रँगूठे का नाम पाँचवीं उंगली न रखकर ग्रलग नाम इसलिये रखा गया है कि यह इतना सधिक प्रधान है कि चारों उंगलियाँ एक तरफ़ और अँगूठा एक तरफ रखा जाय तो भी अँगूठा विशेष महस्वशाली समभा जावेगा । 'सामुद्रतिलक' में लिखा है कि ग्रंगूठा सीधा, चिकना, ऊँचा, गोल, दाहिनी तरफ घूमा हुग्रा हो, इसके पर्व सघन (ग्रर्थात् एक-दूसरे से ग्रच्छी तरह मिले ग्रीर मांसल हों) और वरावर हों तो जातक धनवान होता है। जिसके ग्रेंगूठे के पर्वी में 'यव' के चिह्न स्पष्ट हों वह भाग्यवान होता है, जिसके ग्रंगूठे की जड़ पर 'यव' हो वह विद्वान् ग्रीर पुत्रवान् होता है। जिसके ग्रँगूठे के बीच में 'यव' चिह्न हो वह धन, सुवर्एा, रत्न ग्रादि प्राप्त करता है और भोगी होता है। यदि अँगुष्ठ के मूल में चारों ग्रोर घूमने वाली तीन 'यवों' की माला हों तो ऐसा व्यक्ति राजा या राजा का मन्त्रो होता है। ग्रनेक हाथी उसके पास रहते हैं। यदि तीन की अपेक्षा दो 'यव माला' हों तो भी व्यक्ति राजपूजित होता है अर्थात् उच्च पदवी प्राप्त करता है । 'प्रयोग-पारिजात' के मतानुसार यदि अँगुष्ठ-भूल में एक भी यवमाला हो तो भी मनुष्य घनाढ्य होता है। यदि अँगूठे के नीचे काक-पद हो तो वृद्धा-वस्था में कष्ट पाता है। 'यवं' का चिह्न दो रेखाओं से बनता है,

एक रेखा ऊपर कुछ गोलाई लिये हुए, एक रेखा नीचे कुछ गोलाई लिये हुए। इन दोनों रेखाश्रों के बीच में जो भाग होता है वह एक 'जौ के दाने' की तरह लम्बा, दोनों सिरों पर पतला श्रौर बीच में मोटा होता है। 'यव' चिह्न को भारतीय शास्त्र में बहुत ग्रधिक शुभ माना गया है—

"ग्रमत्स्यस्य कुतो विद्या श्रयवस्य कुतो धनम् । " (नारदीय संहिता)

श्रर्थात् जिसके हाथ में मत्स्य-चिह्न नहीं होगा वह पूर्ण विद्वान् कैसे हो सकता है। यदि 'यव' चिह्न न हो तो घन कैसे होगा।

'विवेक विलास' के अनुसार अँगुष्ठ के सूल में जितने यव-चिह्न हों उतने ही पुत्र होते हैं। अँगुष्ठ के बीच में 'यव' चिह्न हो तो विद्या, स्थाति और विभूति (ऐश्वर्य) प्राप्त होती है। यदि शुक्ल पक्ष में जन्म हो तो दाहिने हाथ के अँगूठे से विचार करना चाहिये। यदि कृष्ण पक्ष में जन्म हो तो वायें हाथ के अँगूठे से विचार करना उचित है। यदि एक भी 'यव' हो तो मनुष्य श्रीमान होता है। हिन्नयों के अँगठे

यदि स्त्रियों के हाथ में गोल, सीघा, गोल नाखून वाला मुलायम अँगूठा हो तो शुभ होता है। जिन स्त्रियों के अँगुष्ठ तथा उंगलियों में यव-चिह्न हो और यव की ऊपर तथा नीचे की रेखा बराबर हो तो ऐसी स्त्रियाँ बहुत धन-धान्य की स्वामिनी होती हैं और सुख भोगती हैं।

#### पाइचात्य मत

# श्रॅगूठे का मस्तिष्क-शिरा-तंतुश्रों से सम्बन्ध

'जिप्सी' जाति में हाथ देखने की कुल-क्रमागत विद्या है। ये लोग भी हाथ देखने में ग्रँगूठे को बहुत ग्रधिक महत्व देते हैं। क्या चीनी, क्या ग्रँग्रेज सभी ने ग्रँगूठे को बहुत ग्रधिक महत्व दिया है। श्रुंगूठे के अन्दर कुछ शिराओं के अग्रभाग ऐसे हैं जिनका मस्तिष्क से विशेष सम्बन्ध है । लकवा—नायुजनित स्नायुरोग है। जिन लोगों को लकवे की बीमारी होती है उनके शरीर के एक भाग का स्नायुजाल हरकत करना बन्द कर देता है। कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिकों का आविष्कार है कि जिस व्यक्ति को लकवा होने वाला होता है बरसों पहले उसके हाथ के श्रुंगूठे की परीक्षा करके वे बता देते हैं कि इस व्यक्ति को लकवा होगा। बरसों बाद होने वाले लकवे रोग के चिह्न या लक्षण शरीर के किसी भाग में नहीं मिलते किन्तु श्रुँगूठे में मिल जाते हैं। बरसों पहले श्रुँगूठे से केवल रोग मालूम ही नहीं हो जाता है बिल्क आशंकित रोग रोका भी जा सकता है। श्रुँगूठे का श्रांपरेशन कर वहाँ की शिराओं को ठीक कर देने से फिर लकवा होने की आशंका नहीं रहती। इस उदाहरण से अच्छी तरह समभा जा सकता है कि श्रुँगूठे का कितना अधिक महत्व है। श्रुंगुठे का महत्व

श्रंगूठे से श्रात्मवल श्रीर साहस भी प्रकट होता है। वच्चे अपराध व भय की श्रवस्था में प्रायः श्रंगूठों को मुट्ठी में छिपा लेते हैं। जिनके श्रंगूठे मुट्ठी के अन्दर रहें उनमें श्रात्मवल श्रीर श्रात्मिवश्वास की कमी समभनी चाहिए। पैदा होने के बाद जो बच्चे श्रंगूठे को उंगलियों के नीचे दवाये रहते हैं वे प्रायः कमजोर होते हैं। यदि कोई पागलखाने का निरीक्षण करे तो उसकी दृष्टि फ़ौरन इस श्रोर जाएगी कि जो लोग जन्म से ही पागल, श्रधं-विक्षिप्त या भोले होते हैं उनके श्रंगूठे बहुत छोटे श्रीर कमजोर होते हैं। श्रंगूठा चैतन्य-शक्ति का एक प्रधान केन्द्र है। यदि कोई श्रधिक वीमार हो श्रीर श्रंगूठा ढीला होकर हथेली पर गिर पड़े तो समभना चाहिये कि श्रम्ति समय श्रा पहुँचा। यदि श्रंगूठे में कुछ जान हो तो कुछ बचने की श्राशा रहती है।

मनुष्य के प्रामुठे का महत्व इसलिये अधिक है कि वह सब

प्राणियों में विशेष उन्तत श्रार बुद्धिमान है। इस कारण मनुष्य का श्रंपूठा लम्बा होता है। श्रंपूठा जितना ऊँचा श्रोर पुष्ट हो उतना ही श्रच्छा। चिम्पांजी का शरीर बहुत-कुछ मनुष्य के शरीर से मिलता है किन्तु उसका श्रंपूठा तर्जनी उंगली की जड़ तक भी नहीं पहुँचता। इससे यह नतीजा निकलता है कि जितनी ही ऊँचीं श्रंपूठ की जड़ होगी श्रीर श्रंपूठा जितना बड़ा होगा उतनी ही बुद्धि श्रीर शक्ति की प्रवलता होगी। इसके विपरीत यदि श्रंपूठा छोटा हो या हथेली में बहुत नीचा हो तो मनुष्य में श्रात्मशक्ति श्रीर बुद्धि दोनों कम मात्रा में पाई जाएँगी। जिस व्यक्तियों के श्रंपूठे लम्बे श्रीर सुन्दर हों वे बुद्धिमान तथा सभ्य व्यवहार वाले होंगे। ऐसे श्रंपूठे परिष्कृत मस्तिष्क वालों के होते हैं, किन्तु यदि श्रंपूठा श्रागे से मोटा, वेडोल, छोटा ग्रीर हाथ के श्रिधक नीचे हो तो मनुष्य जानवर की तरह उद्दंड, श्रसभ्य श्रीर सुर्ख होता है।

किसी मनुष्य के हाथ को अपने हाथ में लेकर आँगूठे के आकार स्वरूप, नख आदि से जो नतीजे निकाले जा सकते हैं उनका वर्णन आगे किया जावेगा। किन्तु किसी मनुष्य की हस्तपरीक्षा करने का अवसर प्राप्त न हो और किसी बड़े आदमी से, अपने कार्य के लिये मिलने जाना हो तो उसके हाथ के अँगूठे को दूर से ही देखकर उस मनुष्य की प्रकृति और स्वभाव का आप कुछ-कुछ पता लगा सकते हैं। जिससे हमें कुछ कार्य लेना है, उसकी प्रकृति का कुछ पता लगा लेने से उसकी घिन के अनुकूल बातचीत करके उससे आसानी से अपना कार्य निकाला जा सकता है-

१. यदि किसी मनुष्य के ग्रंगूठे का नखवाला पर्व बहुत लम्बा हो तो समिक्तिये कि वह मनुष्य तानाशाही प्रकृति का है, वह सब पर ग्रपना रोव ग्रौर प्रभाव जमाना चाहता है। यदि ऐसे मनुष्य की खुशामद की जावे तो तुरन्त प्रसन्न हो जाता है ग्रौर प्रार्थी के मनोनुकूल कार्य कर देता है।

- २. (क) यदि नखवाला पर्व बहुत छोटा हो तो ऐसे ब्यक्ति के विचार में हढ़ता नहीं होती। ऐसे ब्यक्ति पर जोर डाल कर काम कराया जा सकता है।
- (ख) किन्तु यदि नखवाला पर्व छोटे होने के साथ-साथ चौड़ा भी हो तो ऐसा व्यक्ति जिद्दी होगा, उस पर ग्रधिक जोर नहीं डालना चाहिए वरना वह चिढ़ जायेगा।
- ३. यदि नखवाला पर्व बहुत चौड़ा हो और आगे से गोल हो तो आदमी बहुत जिद्दी तथा गुस्सा करने वाला होता है। यदि अशिष्ट हो तो भगड़ा हो जाने पर मार-पीट करने के लिए भी तैयार हो जाता है।
- ४. यदि ग्रँगूठा पीछे की ग्रोर भुका है तो मनुष्य उदार होगा। यदि पीछे की ग्रोर बहुत भुका हो तो बहुत ग्रधिक उदार होगा। ग्रँगुठे के पर्व

श्रॅंगूठे में दो ही पर्व होते हैं। प्रथम पर्व वह है जिसमें नाखून होता है। द्वितीय पर्व इसके नीचे वाला। तृतीय पर्व नहीं होता। उंगलियों की श्रपेक्षा इसमें यह भिन्तता है।

ग्रँगूठे के प्रथम पर्व से ग्रात्मवल, ग्रात्म-शक्ति, इच्छा की दढ़ता ग्रादि का विचार किया जाता है। दूसरे पर्व से तर्क-शक्ति, विचार-शक्ति, ऊहा-पोह करना ग्रादि।

श्रँगूठे की जड़ से अन्त तक श्रँगूठे की लम्बाई को नापना चाहिए।
यदि इसे पाँच भागों में विभाजित करें तो दो हिस्सा लम्बा प्रथम
पर्व और तीन हिस्सा लम्बा द्वितीय पर्व होना चाहिए। यदि दोनों
पर्वों की लम्बाई इस अनुपात से भिन्न हो तो कौनसा पर्व अपनी
स्वाभाविक लम्बाई से बड़ा है कौनसा छोटा, यह निश्चय करना
चाहिए।

प्रथम पर्व—यदि प्रथम पर्व विशेष हुढ़ और सामान्य से अधिक लम्बा हो तो ऐसा मनुष्य तर्क या विचार को काम में नहीं लेता, केवल श्रपनी इच्छा या प्रवृत्ति के अनुसार काम करता है। यदि द्वितीय पर्व बहुत बड़ा हो और प्रथम पर्व बहुत छोटा हो तो ऐसा मनुष्य किसी बात पर विचार तो बहुत बारीकी और बुद्धिमत्ता से करेगा किन्तु श्रात्म-शक्ति या दृढ़ता न होने के कारण अपने विचारों को कार्यान्वित नहीं कर सकेगा। इस कारण सफलता के लिए दोनों पर्व अच्छी लम्बाई के और पुष्ट होने चाहिए।

श्रुँगूठे का प्रथम पर्व यदि बहुत छोटा श्रीर कमजोर हो तथा शुक-क्षेत्र बहुत उन्नत हो तो मनुष्य कामवासना के वशीभूत हो जाता है; उसके मन में संयम कम होता है। यदि स्त्री का हाथ इस प्रकार का हो तो वह शीघ्र ही परपुरुष के बहुकाने में श्रा सकती है। जिस के श्रुँगूठे का प्रथम पर्व विलष्ठ होता है उसमें विचार की दृढ़ता होती है, इस कारण कोई शीघ्र बहुका नहीं सकता।

यदि पहला पर्व मोटा और भारी हो और नाखून चपटा हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत तेज गुस्सा आता है। वह गुस्से में आपे से बाहर हो जाता है। आँगूठे का आगे का हिस्सा बिलकुल 'गदा' की भाँति हो तो जातक गुस्सा आने पर उचित-अनुचित का विचार कुछ नहीं करता। (देखिये चित्र नं० ११) आँगुष्ठ की प्रथम और द्वितीय पर्व के बीच की सन्धं (गाँठ) यदि सख्त हो तो और भी कोघ का लक्षण है। ऐसे व्यक्ति के लिए मारपीट तो मामूली बात है। कोघ के आवेश में खून भी कर सकता है। यदि प्रथम पर्व चपटा हो तो मनुष्य शान्त प्रकृति का होता है।

हितीय पर्व — ग्रँगूठे के द्वितीय पर्व भी भिन्न-भिन्न प्रकार के पाये जाते हैं। कुछ बीच में पतले होते हैं। ऐसे व्यक्ति नीति-कुशल होते हैं। उनके व्यवहार में चतुरता विशेष होती है। यदि बीच में वह श्रत्यन्त पतला हो तो स्नांयु-शक्ति कमजोर हो जाती है श्रौर जातक विचार करते-करते घवरा जाता है।

यदि द्वितीय पर्व बहुत लम्बा हो तो ऐसा व्यक्ति प्रत्येक विषय

पर लम्बी बात करता है, परन्तु किसी का विश्वास नहीं करता। यदि साधारण लम्बा हो तो ऐसे व्यक्ति में तर्क-शक्ति ग्रच्छी होती है, वह प्रत्येक वात के हरेक पहलू पर विचार करता है। यदि छोटा हो तो तर्क-शक्ति निर्वल होती है, यदि बहुत छोटा हो बुद्धि की



वित्र नं० ११

अंगूठा नं० १---गवा की आकार का अंगूठा।

२-द्वितीय पर्व बीच से मोटा है। भ्रंगूठा भी छोटा है।

३--- हितीय पर्व न मोटा न पतला।

४ — द्वितीय पर्व बीच से पतला है।

५-पीछे धधिक नहीं मुझ्ने वाला झँगूठा ।

६—पोछे ग्रधिक मुक्ते वाला, सन्वकदार ग्रॅगूठा ।

कमी प्रकट होती है। ऐसा भ्रादमी किसी कार्य करने के पहले उस पर विचार करना भी नहीं चाहता। भ्रॅगूठे भ्रौर हथेली का जोड़

श्रँगूठा हथेली से किस प्रकार संयुक्त है यह भी देखना आवश्यक है। यदि श्रँगूठे श्रौर हथेली के बीच में बहुत अन्तर हो अर्थात् श्रँगूठा हथेली से दूर करने पर यदि समकोण बने तो भी अच्छा लक्षण नहीं श्रौर श्रँगूठे और हथेली के बीच में केवल ३०°-३५° को कोण बने तो वह भी उत्तम नहीं। अ्रँगूठे की परीक्षा करते समय जातक से कहिये कि वह श्रँगूठे को उंगलियों से दूर ले जावे श्रौर देखिए कि कितने डिगरी का कोण बनता है। यदि श्रँगूठे और हथेली के बीच में समकोण या अधिक कोण बने तो ऐसा व्यक्ति अत्यन्त स्वतन्त्र स्वभाव का होगा और हर एक कार्य अपनी इच्छा के अनुकूल करेगा। ऐसे व्यक्ति मध्यम मार्ग का अनुसरण नहीं करते, अपनी मनमानी करते हैं। इन लोगों को दवाकर रखना कठिन है।

यदि अँगूठे की बनावट तो अच्छी हो किन्तु वह बिलकुल उंगिलयों के पास ही रहता हो (अर्थात् अँगूठे और हथेलियों के बीच में कोई वहुत छोटा कोण बने तो ऐसे व्यक्तियों में स्वतन्त्रता की बिलकुल कमी होती है। ये लोग सदैव दूसरे पर अवलिम्बत रहने की चेष्टा करते हैं। उनके चित्त में घवराहट तथा शंका बनी रहती है। सदैव सावधान रहते हैं। इतनी हिम्मत नहीं होती कि किसी निर्णय पर स्वयं पहुँच सकें या अपने विचारों को कार्यान्वित करें। ऐसे लोगों के मन में क्या है यह जानना बहुत किठन होता है। वे खुले दिल से अपने विचार प्रकट नहीं करते।

लम्बा या छोटा ऋँगूठा

यदि हाथ के अन्य लक्षण तथा अँगूठे से यह प्रकट हो कि जातक में क्रोध की मात्रा काफ़ी है और उसमें अपने शत्रु से बदला लेने की भावना के साथ-साथ बुद्धि और साहस भी है तो यह देखना चाहिए कि उसका अँगूठा लम्बा है या छोटा। यदि अँगूठा लम्बा होगा तो जातक अपने बुद्धि-वल से अपने शत्रु को हरावेगा। किन्तु यदि

श्रॅंगूठा छोटा श्रीर मोटा हो तो वह चुपचाप ताक में रहेगा श्रीर मौका पाते ही छुरा भोंक देना, गोली मार देना, धक्का दे देना श्रादि हिंसक कार्य करेगा, इस कारण श्रॅंगूठे के विषय में लम्बाई श्रीर बनावट के हिंटिकोण से निम्नलिखित तीन बातें ध्यान में रखनी चाहिए—

- (१) यदि भ्रँगूठा लम्वा भ्रीर सुन्दर बना हो तो बुद्धि भ्रीर साहस (इच्छा-शक्ति) दोनों गुण होते हैं।
- (२) यदि भ्रँगूठा छोटा श्रौर मोटा हो तो पाशविक प्रवृत्ति श्रौर हठ होता है ।
- (३) यदि अँगूठा छोटा और कमजोर हो तो न इच्छा-शक्ति दृढ़ होती है न साहस ।

श्रँगूठे की बनावट के साथ-साथ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हाथ सख्त है या मुलायम। यदि श्रँगूठे से दृढ़ता श्रौर शक्ति मालूम होती हो श्रौर हाथ सख्त हो तो इन गुणों की पुष्टि होगी। ऐसा व्यक्ति श्रपने विचार में दृढ़ होगा श्रौर श्रपनी योजनाश्रों को कार्यान्वित करेगा। किन्तु यदि श्रँगूठे में तो उपर्युक्त गुण हों परन्तु हथेली मुलायम हो तो ऐसा व्यक्ति कभी तो श्रपनी योजनाश्रों को कार्यान्वित करने में तेजी से कदम उठायेगा श्रौर कभी एकदम शिथिल पड़ जाएगा। इच्छा-शक्ति की प्रवलता होने पर भी (श्रँगूठे का लक्षण) हाथ की हथेली मुलायम होने के कारण स्वाभाविक श्रालस्य श्रौर शिथिलता उन्नति में बाधक होती है।

## श्रॅगूठे की लचक

ग्रँगूठे की लचक श्रौर मनुष्य के स्वभाव में बहुत श्रिष्ठक सम्बन्ध है। जिनका श्रँगूठा लचकदार होता है श्रौर पीछे की श्रोर काफ़ी मुड़ जाता है उनमें श्रन्य स्त्री या पुरुष से शीघ्र मेत्री स्थापित करने की क्षमता होती है। किन्तु जिनका श्रँगूठा पोछे की श्रोर न मुड़े विल्क सीघा भ्रौर सस्त हो, वे इस विषय में विशेष भ्रादर्शवादी होते हैं भ्रौर सहसा भ्रन्य लोगों से सम्पर्क स्थापित करने की इच्छा उनकी नहीं होती। (देखिये चित्र नं० ११, भ्रँगूठा नं० ५ व ६)।

जिनके ग्रँगूठों में लचक ग्रधिक होती है उनके ग्रँगूठे पीछे की ग्रोर ग्रधिक मोड़े जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत उदार ग्रीर फिजूल खर्च करने वाले होते हैं। जिस प्रकार द्रव्य के विषय में वे लापरवाह होते हैं उसी प्रकार ग्रपने समय की भी उन्हें परवाह नहीं रहती। उनके विचार में भी बहुत भावुकता होती है। जैसी परि-स्थित में या जैसे लोगों के बीच ये रहते हैं उसी के ग्रनुक्तल ग्रपने को बना लेते हैं। इनमें मिलनसारी विशेष होती है। जीवनधारा में ये लोग बहते हैं। धारा के विरुद्ध कुशल नाविक की तरह परिश्रम कर ग्रपने ध्येय की ग्रोर ये लोग नहीं जा सकते। (देखिए चित्र नं० ११)

इसके विपरीत जिनके अँगूठों में लचक नहीं होती अर्थात् दोनों पर्वों के बीच की संधि जिनकी दृढ़ और सख्त होती है वे लोग धन-संचय करने की चेष्टा करते हैं। समय को व्यर्थ नहीं गँवाते। व्यर्थ के विचारों में नहीं उलभते। व्यवहार-कुशलता के साथ जिस बात को पकड़ते हैं उसको पूर्ण करने की चेष्टा करते हैं और कुशल होते हैं।

संक्षेप में यह समभना चाहिये कि लचक ग्रौर पीछे की ग्रोर मुकाव होने से कल्पना, भावुकता, उदारता ग्रादि गुण तथा फ़िजूल-खर्ची, विचारों की ग्रधिकता के कारण उन्हें कार्यान्वित न कर सकना ग्रादि ग्रवगुण होते हैं। यदि लचक न हो ग्रौर जोड़ हढ़ हों तो सांसारिक कार्यक्षमता, परिश्रम, मितव्ययता ग्रादि गुण होते हैं परन्तु कला ग्रौर सौन्दर्य का ग्राकर्षण, विचारों का विस्तार, प्रेम-प्रदर्शन ग्रादि गुण नहीं होते।

इन सव गुण श्रौर श्रवगुणों का हाथ के श्रन्य लक्षणों से साम-ञ्जस्य कर श्रन्तिम निर्णय पर पहुँचना चाहिये।

## दवाँ प्रकरण

# यह-चेत्र

हाथ के मोटे तौर पर दो हिस्से होते हैं—एक हथेली श्रौर द्सरा भ्रँगूठा श्रौर उंगलियाँ। हथे नी के ग्रध्ययन की सहलियत के लिये दस भाग किये जाते हैं। तर्जनी उंगली के नीचे के स्थान को बृह-स्पति का क्षेत्र कहते हैं। मध्यमा उंगली के नीचे के, हथेली के भाग को शनि-क्षेत्र कहते हैं। ग्रनामिका उंगली के नीचे जो हथेली का हिस्सा है उसे सूर्य-क्षेत्र कहते हैं ग्रौर कनिष्ठिका उंगली के नीचे के भाग को बुध-क्षेत्र । ये चारों क्षेत्र चारों उंगलियों के नीचे (ग्रर्थात् उंगली जहाँ से प्रारम्भ होती है) हथेली के ऊपर होते हैं। इसी प्रकार ग्रॅंगूठे के नीचे, हथेली पर चारों भ्रोर जीवन-रेखा से घिरा हुमा जो भाग है उसे शुक्र-क्षेत्र कहते हैं। यदि ग्राप ग्रपने दाहिने हाथ को देखें तो एक ग्रोर ग्रॅंगूठे के नीचे उठा हुग्रा हिस्सा शुक्र-क्षेत्र होगा यह तो दाहिने हाथ के दाहिने ग्रोर हुग्रा। वायीं ग्रोर जो हथेली का ऊँचा उठा हुन्ना काफ़ी लम्वा हिस्सा है इसे चन्द्र-क्षेत्र कहते हैं। (देखिए चित्र नं० १२) चन्द्र-क्षेत्र काफी दूर तक फैला हुग्रा है। मणिबन्ध की रेखा से प्रारम्भ होकर शीर्ष-रेखा तक यह (दाहिने हाथ का हथेली का वार्यां भाग ऋौर वार्ये हाथ का हथेली का दाहिना भाग) जाता है। इस पर ऊपर या नीचे या मध्य में चिह्न विशेष होने से उनका फलादेश अलग-अलग होता है। इस कारण चित्र में इसे तीन हिस्सों में--(१) ऊपर का भाग (२) मध्य भाग (३) नीचे का भाग—इस प्रकार वाँट कर दिलाया गया है। वास्तव में यह सारा चन्द्र-क्षेत्र ही है।

हृदय-रेखा के नीचे और शीर्ष-रेखा के ऊपर हथेली के किनारे का

जो ऊँचा उठा हुन्रा भाग है इसे मंगल का प्रथम क्षेत्र कहते हैं। इसी प्रकार शुक्र-क्षेत्र के ऊपर, जहाँ से जीवन-रेखा प्रारम्भ होती है ग्रौर बृहस्पित-क्षेत्र के नीचे के भाग को मंगल का द्वितीय क्षेत्र कहते हैं।

इस प्रकार सूर्य, चन्द्र, बुध, बृहस्पित, शुक्र, शिन इन छ: ग्रहों के छ: ग्रह-क्षेत्र ग्रौर मंगल के दो क्षेत्र—इस प्रकार ग्राठ क्षेत्रों में हथेली के चारों ग्रोर का भाग बाँटा गया है। इन ग्रह-क्षेत्रों के ग्रितिरक्त जो हथेली का मध्य भाग कुछ नीचा घँसा हुग्रा होता है उसे करतल-मध्य कहते हैं। उसको भी ग्रध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बाँट दिया गया है—एक शीर्ष-रेखा के ऊपर करतल-मध्य भाग, दूसरा शीर्ष-रेखा के नीचे। इस प्रकार हथेली के दस भाग हुए।

इस प्रकरण में केवल याठों ग्रह-क्षेत्रों का वर्णन किया जावेगा।
यदि ग्राप घ्यान से दस-बीस हाथ देखेंगे तो शीघ्र ही पता चल
जाएगा कि हथेली के मध्य भाग की ग्रपेक्षा ये हिस्से कुछ ऊँचे उठे
हुए रहते हैं। चारों उंगलियों के नीचे जो ग्रह-क्षेत्र हैं उनको ध्यान
से देखने पर ग्राप की हिल्ट में यह बात ग्राएगी कि प्रत्येक ग्रहक्षेत्र के ऊपर एक उठान है। इस उठे हुए स्थान के सर्वोच्च शिखर
के चारों ग्रोर ढलाव है। यह शिखर मानो पर्वत की चोटी है
जिसके चारों ग्रोर कमशः नीचे उतरता हुग्रा मैदान है। इस उठान
ग्रौर 'शिखर' के कारण बहुत से हस्त-परीक्षकों ने इस स्थान को
बृहस्पित पर्वत, शिन पर्वत, सूर्य पर्वत, बुघ पर्वत, गुक्र पर्वत, मंगलपर्वत, चन्द्र पर्वत भी लिखा है। ग्रंग्रेज़ी में इन स्थानों को 'माउण्ट'
कहते हैं।

#### ग्रपने स्थान से सरके हुए ग्रह-क्षेत्र के शिखर

कभी-कभी ग्रह-क्षेत्र की चोटी ठीक मध्य भाग में नहीं होती, बल्कि कुछ दाहिने या बायें सरककर होती है। उदाहरण के लिये गुरु- क्षेत्र की चोटो या शिखर कुछ सरका हुग्रा, शनि-क्षेत्र की ग्रोर हो सकता है। इसी प्रकार शनि-क्षेत्र का उच्च-शिखर या तो ग्रपने स्वाभाविक स्थान—क्षेत्र के मध्य में हो या गुरु-क्षेत्र की ग्रोर सरका हुग्रा या सूर्य-क्षेत्र की ग्रोर सरका हुग्रा हो सकता है। इसी प्रकार सूर्य-क्षेत्र का शिखर (१) क्षेत्र-मध्य में (२) शनि-क्षेत्र की ग्रोर सरका हुग्रा या (३) बुध-क्षेत्र की ग्रोर सरका हुग्रा हो सकता है।

वास्तव में कभी-कभी ग्रह-क्षेत्र का शिखर इतना दाहिनी या वायीं ग्रोर सरका होता है कि यह समभ में नहीं ग्राता कि यह किस ग्रह-क्षेत्र का शिखर है। उदाहरण के लिये कितने ही हाथों में उंग-लियों के ठीक नीचे—ग्रह-क्षेत्र पर उठा हुग्रा 'शिखर' या 'गुम्बद'— ऊँचा भाग नहीं होता परन्तु दो उंगलियों के बीच के भाग के नीचे होता है। यदि ग्रनामिका ग्रौर कनिष्ठिका के बीच के भाग के नीचे हुग्रा तो यह समभने में कठिनता होती है कि यह सूर्य-क्षेत्र की सरकी हुई चोटी है या बुध-क्षेत्र की।

ऐसी स्थिति में निश्चय करने का तरीका यह है कि Magnifying Glass से यह देखना चाहिए कि प्रत्येक ग्रह-क्षेत्र की 'चोटी' या 'शिखर' कहाँ है । हथेली के चमड़े में जो वाल से पतजी सूक्ष्म धारियाँ होती हैं वे प्रत्येक ग्रह-क्षेत्रके शिखर पर ग्राकर मिलती हैं (देखिये चित्र नं० १२)। वस यह स्थान ग्रापके ग्रह-क्षेत्र या ग्रह-स्थान



या ग्रह-पर्वत का शिखर है। चाहे ग्राप दसों हजार हाथों की परीक्षा कर लें, चारों उंगलियों के नीचे का जो हथेली का भाग है उस पर ऐसे चार 'स्थान' ही ग्रापको मिलेंगे जहाँ ग्रह-क्षेत्रों पर फैली हुई सूक्ष्म धारियाँ मिलती हों। जब ग्राप शीशे

चित्र नं १३ फली हुई सूक्ष्म धारियों मिलती हो। जब ग्राप शाश की सहायता से या ध्यान से देखने पर चारों 'शिखरों' का पता लगायेंगे तो यह निश्चय करना कठिन न होगा कि प्रथम बृहस्पति- क्षेत्र का शिखर है; द्वितीय शनि-क्षेत्र का; तृतीय सूर्य-क्षेत्र का;चतुर्यं बुध-क्षेत्र का।

बहुत-से हाथों में ग्रह-क्षेत्र ऊँचे उठे हुए नहीं होते । सारा ग्रह-क्षेत्र का भाग चपटा समतल होता है। ऐसी स्थिति में जब उठान-कोई ऊँचा भाग नजर ही नहीं स्राता तो ग्रह-क्षेत्र की 'चोटी' किसे मुकरिर की जावे यह सवाल पैदा होता है। वास्तव में ऊपर जो चमड़े की सुक्ष्म धारियों के सम्मिलन का स्थान है वही ग्रह-क्षेत्र का शिखर है। चाहे यह भाग ऊँचा हो या नीचा, वही स्थान 'शिखर' कहलावेगा। प्रायः ग्रह-क्षेत्रों का यह मध्य भाग ऊँचा होता है इसी कारण इसे शिखर, सर्वोच्च शिखर, 'चोटी' कहते हैं। किसी भी ग्रह-क्षेत्र का उच्च होना यह प्रकट करता है कि उस ग्रह का प्रभाव उस मनुष्य पर अधिक है और अकसर एक या दो या अधिक ग्रह-क्षेत्र उठे हुए भी पाये जाते हैं। बहुत से हाथों में तो इतने उठे हुए होते हैं कि ग्राप देखते ही कह देंगे कि इस ग्रह-क्षेत्र का शिखर यह विन्दु है। किन्तु जहाँ स्पष्ट दिखाई न दें वहाँ काली स्याही से छाप लेकर या शीशे की सहायता से यह निश्चय करना चाहिये कि कौनसे ग्रह-क्षेत्र का शिखर ग्रपने स्वाभाविक स्थान पर है ग्रीर कौनसा सरका हुन्ना। जब कोई ग्रह-क्षेत्र सरका हुन्ना होता है तब जिस श्रोर के ग्रह-क्षेत्र की ग्रोर सरका होता है उसका भी कुछ प्रभाव उसमें ग्रा जाता है। यथा—यदि सूर्य-क्षेत्र का 'शिखर' ग्रपने ग्रह-क्षेत्र के ठीक मध्य में न हो ग्रौर बुध-क्षेत्र की ग्रोर कुछ सरका हो तो बुध का भी कुछ-कुछ प्रभाव सूर्य में आ जावेगा।

ऊपर बताया जा चुका है कि किन्हीं हाथों में ग्रह-क्षेत्र उठे हुए होते हैं किन्हीं में नहीं, किन्तु यह नहीं समक्षना चाहिये कि परिश्रम करने से, कसरत या हाथों से काम करने से ग्रह-क्षेत्र दव गये। हाथों को ग्रधिक काम में लेने से वे मुलायम नहीं रहते। माँस-पेशियाँ सक्त हो जाती हैं, जिल्द या चमड़ा सक्त या खुरदरा हो जाता है परन्तु ग्रह-क्षेत्रों के उठान या ऊँचाई में कोई ग्रन्तर नहीं ग्राता।

हस्त-परीक्षा में ग्रह-क्षेत्रों का जो इतना महत्व है इसका कारण यह है कि जो ग्रह-क्षेत्र ग्रधिक उठा हुग्रा या शुभ रेखा या चिह्नयुक्त हो उस ग्रह का प्रभाव उस मनुष्य पर विशेष होगा ग्रीर एक बार यह निश्चय हो जाने पर कि इस मनुष्य पर इस ग्रह का प्रभाव ग्रधिक है ग्रन्य लक्षणों से यह तारतम्य करना सरल हो जाता है कि परिणाम में फल क्या होगा। उदाहरण के लिए शनि का विशेष स्वभाव है परिश्रम करना, चिंतन करना, ग्रविश्वास करना, दूरदर्शी होना, ग्राध्यात्मिकता या वैराग्य की ग्रोर प्रवृत्ति, दु:ख या ग्लानि का भाव, ग्रन्तमुंखी मनोवृत्ति ग्रादि।

यदि किसी मनुष्य के ग्रह-क्षेत्रों को देखने से यह मालूम पड़े कि शिन का प्रभाव उस पर विशेष है ग्रौर शीर्ष-रेखा भी चन्द्र-क्षेत्र के नीचे के भाग तक लम्बी ग्रौर ढलावदार गई हो तथा ग्रन्य लक्षण भी ग्रात्महत्या की ग्रोर प्रवृत्ति करने वाले हों तो ऐसा मनुष्य शीघ्र ही ग्रात्महत्या की ग्रोर प्रवृत्त हो जावेगा, किन्तु यदि मनुष्य का शुक्र-क्षेत्र, गुरु-क्षेत्र ग्रादि उन्नत हों ग्रौर बृहस्पति या शुक्र का प्रभाव मनुष्य पर विशेष हो तो जीवन में मामूली कठिनताएँ या मुसीबतें भी मनुष्य को ग्रमगीन या दुःखी नहीं वनावेगी। चन्द्र-क्षेत्र के निचले भाग की ग्रोर जाने वाली लम्बी ढलावदार शीर्ष-रेखा कल्पना को ग्रत्यधिक बढ़ावेगी पर दुःख की ग्रोर मनुष्य को नहीं ले जावेगी।

इसी प्रकार ग्रागे चलकर जीवन-रेखा के सिलसिले में वताया गया है कि जिन पर बृहस्पति का प्रभाव ग्रधिक होता है वे खान-पान में ग्रसंयमी होते है; खासकर यदि उंगलियों के नृतीय पर्व बहुत फूले हुए हों तो वे बहुत खाते-पीते हैं। इस कारण उनको Apoplexy ग्रादि रोग ग्रधिक होने की संभावना होती है। शनि का प्रभाव विशेष हो तो वातरोग, गठिया, पैरों की या कान की बीमारी, वहरापन स्रादि श्रधिक होता है।

इस कारण भाग्य-विचार तथा रोग-विचार ग्रच्छी प्रकार करने के लिए किस ग्रह का मनुष्य पर विशेष प्रभाव है उसकी प्रकृति— शारीरिक ग्रौर मानसिक—कैसी है यह परिज्ञान परमावश्यक है। यदि किसी हाथ को देखने से यह मालूम पड़े कि श्रमुक ग्रह-क्षेत्र सवकी अपेक्षा अधिक उन्नत है और उस ग्रह-क्षेत्र पर एक खड़ी रेखा भी हो तो ग्राप निश्चय कह सकते हैं कि उस ग्रह का मनुष्य पर ग्रधिक प्रभाव है। किन्तु किसी ग्रह-क्षेत्र को बलवान् कहने के पूर्व यह भी देख लेना चाहिए कि उसका रंग विवर्ण तो नहीं है। इसी प्रकार यदि वहाँ का 'माँस' विलकुल ढीला-पोला हो तो उस ग्रह-क्षेत्र को बलवान नहीं कहना चाहिए। ग्रह-क्षेत्र पूर्ण बलवान् तभी होता है जब वह उन्नत, विस्तृत ग्रीर सुन्दर हो ग्रीर उसमें उपर्युक्त ग्रव-गुण न हों। साथ ही जिन ग्रह-क्षेत्रों के ऊपर उंगलियाँ हैं, उन ग्रह-क्षेत्रों का विचार करते समय यह भी ध्यान में रखना च।हिए कि उस ग्रह-क्षेत्र के ऊपर वाली उंगली कैसी है। उदाहरण के लिए यदि बृहस्पति-क्षेत्र के ऊपर वाली उंगली लम्बी, (ग्रपनी स्वाभाविक लम्बाई की —जैसा उंगलियों के प्रकरण में वतलाया गया है।) पुष्ट ग्रीर ग्रपने उचित स्थान से प्रारम्भ हो तो बृहस्पति-क्षेत्र को पूर्ण सुन्दर कहेंगे । अन्यथा यदि बृहस्पति-क्षेत्र सुन्दर, उन्नृत, विस्तृत होते हुए भी तर्जनी उंगली जैसी चाहिए बलिष्ठ न हो तो बृहस्पित-क्षेत्र ग्रपना पूर्ण गुभ फल नहीं करेगा। ऐसा ही ग्रन्य ग्रह-क्षेत्रों (बुघ, सूर्य, शनि, शुक्र) के सम्बन्ध में समक्तना चाहिए। मंगल या चन्द्र-क्षेत्र के ऊपर तो उंगली होती ही नहीं।

गुरु या बृहस्पित-क्षेत्र—बृहस्पित-को ही गुरु कहते हैं। जिस ब्यक्ति के हाथ में बृहस्पित-क्षेत्र उच्च हो उसमें महत्वाकांक्षा, ग्रिभ-मान, उत्साह ग्रौर हुकूमत करने की इच्छा ग्रधिक मात्रा में होती है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में गुरु-क्षेत्र बहुत चपटा हो तो उसमें धार्मिक विश्वास, माता-पिता या गुरु-जनों में श्रद्धा नहीं होती। उचित मात्रा में उन्तत होने से धार्मिक विश्वास, प्रकृति-प्रेम, कुछ खुशामदिप्रयता, बाहरी तड़क-भड़क या दिखावे की भावना होती है। यदि यह क्षेत्र अधिक उन्तत हो तो हृदय में श्रहंकार बहुत अधिक होता है। ऐसा व्यक्ति भूठी शान दिखाने के लिए अपव्यय भी बहुत करता है। दूसरो को दवाने में क्रूरता का उपयोग या श्रहंभाव के कारण ईर्व्या-द्वेष, स्वार्थपरता ग्रादि श्रवगुण भी होते हैं। यदि गुरु-क्षेत्र ग्रति उन्तत हो ग्रीर उंगलियों के श्रग्रभाग (१) नुकीले हों तो श्रन्धविश्वास विशेष होता है, (२) चतुष्कोणाकृति हों तो क्रूरता विशेष होती है। यदि उंगलियों लम्बी हों ग्रीर जोड़ (उंगलियों की गाँठें) निकली हुई न हों ग्रीर गुरु-क्षेत्र ग्रति उन्तत हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ग्रारामपसन्द, विलासी ग्रीर खर्चीले होते हैं।

यदि मनुष्य पर वृहस्पित का प्रभाव ग्रधिक हो (जो ग्रह-क्षेत्र की उन्नित ग्रीर तर्जनी की विलष्ठता से सावित होगा) तो यह देखना चाहिए कि तर्जनी उंगली का कौनसा पर्व लम्बा है। यदि प्रथम पर्व बड़ा हो तो ऐसा व्यक्ति राजनीतिक, धार्मिक या बौद्धिक (पठन-पाठन, ग्रन्थ-लेखन) क्षेत्र में सफल होगा। यदि द्वितीय पर्व बड़ा ग्रीर लम्बा हो तो व्यापारिक क्षेत्र में सफलता होगी। खूब धन कमावेगा। यदि नृतीय पर्व बड़ा ग्रीर पुष्ट हो तो खाने-पीने का शौकीन व विलासी होगा। ऐसे व्यक्ति को ग्रधिक खाने से Apoplexy ग्रादि रोग भी विशेष होते हैं।

शिन-क्षेत्र—यह मध्यमा उंगली के नीचे होता है। इसके स्वा-भाविक गुण हैं एकान्तिप्रयता, शांति, बुद्धिमत्ता, दूरदिशता, परिश्रम-शीलता किसी वस्तु का गंभीरतापूर्वक ग्रध्ययन। धार्मिक संगीत या दु:खान्त, गंभीर स्वर वाले संगीत की इच्छा ग्रादि।

यदि किसी हाथ में शनि-क्षेत्र बिलकुल गुणरहित हो (अर्थात्

न ग्रह-क्षेत्र गुणयुक्त हो, न उस पर कोई रेखा हो ग्रीर न मध्यमा उंगली ही ग्रच्छी, वृलिष्ठ ग्रीर सुन्दर हो) तो उस मनुष्य के जीवन में कोई भी महत्वयुक्त वात नहीं होती। यदि साधारण उन्नत हो तो मनुष्य विचारशील होता है। किसी खतरे के काम में नहीं जाता। ऐसे लोग प्रायः ऐसा काम करते हैं जिसमें परिश्रम ग्रिंबिक हो पर निश्चित कमाई हो, रुपये में घाटा न लगे। प्रायः ऐसे व्यक्तियों की लम्बी उंगलियाँ हों तो प्रथम तथा द्वितीय पर्व के बीच की गाँठ निकली हुई, गठीली होती है। यदि शनि-क्षेत्र बहुत ग्रिंबिक उन्नत हो तो मनुष्य पर शनि का प्रभाव ग्रिंबिक होने से दुःखी, विशेष चिन्तायुक्त, सदैव मृत्यु की वावत सोचता रहता है। उसमें ग्रिंबिक की मात्रा ग्रिंबिक होती है। ग्रन्य ग्रजुभ लक्षण होने से ग्रात्महत्या की प्रवृत्ति ग्रिंबिक होती है।

प्रायः हाथों में शनि-क्षेत्र ग्रति उन्नत दिखाई नहीं देता । किन्तु यदि मध्यमा उंगली वहुत ग्रधिक वड़ो हो (साधारणतः तर्जनी या ग्रनामिका से ग्राधा पर्व लम्बी होती है, यदि इससे भी ग्रधिक लम्बी हो) तो शनि के गुण उस मनुष्य में विशेष होते हैं। यदि मध्यमा विशेष वड़ी ग्रीर विलष्ठ हो ग्रीर ग्रन्य उंगलियाँ मध्यमा उंगली की ग्रीर भुकी हों तो भी शनि-क्षेत्र को वलवान् समभना चाहिए।

सभी ग्रहों के प्रभाव के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि थोड़ी मात्रा में जो गुण होते हैं वही अधिक मात्रा में अवगुण हो जाते हैं। शनि-क्षेत्र थोड़ा उन्नत हो तो विचारशीलता, मितव्ययता, दूरदिशता ग्रादि गुण होते हैं। ग्रधिक मात्रा में उन्नत होने से मनुष्य कंजूस ग्रीर लोभी हो जाता है। दूसरों के साथ रहना पसन्द नहीं करता, विवाह में रुचि नहीं होती, किसी नये कार्य में उत्साह नहीं होता। यदि हाथ में ग्रन्य ग्रशुभ लक्षण हों तो ऐसे व्यक्ति पाप या जुमं करने वाले या ग्रन्य दोषयुक्त होते हैं। यदि उंगलियों के प्रथम पर्व लम्बे हों तो ऐसे व्यक्ति गंभीर शास्त्र-ग्रध्ययन करने वाले, गुप्त

विद्याओं के प्रेमी होते हैं। द्वितीय पर्व लम्बा हो तो जमीन, रसायन, लोहा या खनिज पदार्थों का व्यापार करते हैं। तृतीय पर्व लम्बा हो तो दुनिया की चालाकी या नीच वृत्ति ग्रधिक होगी।

शिन-क्षेत्र यदि बिगड़ा हो तो स्वास्थ्य की दृष्टि से दाँत या कान की वीमारी, वातरोग, गठिया, नसों का फूल जाना या सख्त हो जाना, हड्डी टूटना, दुर्घटना, दम घुटना या लम्बे समय तक जारी रहने वाली वीमारी होती है।

सूर्य-क्षेत्र—यह अनामिका उंगली के नीचे होता है। यह उन्नत होने से मनुष्य में उत्साह ग्रोर सौदर्यप्रियता होती है। चाहे मनुष्य कलाकार या संगीतज्ञ न हो किन्तु काव्य-कला ग्रौर संगीत में उसकी रुचि ग्रवश्य रहती है। ये इस ग्रह-क्षेत्र के साधारण गुण हैं। ग्रव निम्न, साधारण, उच्च या ग्रित उच्च इन तीनों लक्षणों के ग्रलग-ग्रलग फल वताये जाते हैं—

यदि यह क्षेत्र बिलकुल धँसा हुआ हो तो उत्साह-शक्ति कम होती है। कला, काव्य आदि की ओर मन विलकुल नहीं जाता। न अध्ययन की ओर रुचि होती है। तमाशा देखना, खाना-पीना— वस यही जीवन का ध्येय होता है। बुद्धि प्रखर नहीं होती।

यदि साधारण उच्च हो तो जो गुण प्रारम्भ में वताये गये हैं वही होते हैं। कला, काव्य, सौन्दर्यप्रियता आदि की ओर प्रवृत्ति रहते हुए भी सृजन-शक्ति नहीं होती।

यदि स्रच्छी प्रकार उच्च हो तो यश, मान, प्रतिष्ठा, धन-संग्रह स्रादि में सफलता होती है। सौन्दर्यप्रियता विशेष होती है, विवाह की स्रोर रुचि होते हुए भी या विवाह कर लेने पर भी इन्हें पूर्ण वैवाहिक सुख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इनका स्रादर्श बहुत ऊँचा होता है। ये लोग श्राभूषण-प्रेमी होते हैं। धार्मिकता की स्रोर भी इनकी रुचि होती है। यदि उंगलियों का प्रथम पर्व लम्बा हो तो काव्य या साहित्यकर्ता या कलाकार होते हैं।

यदि वहुत अधिक उच्च हो तो 'अति' मात्रा में गुण भी अवगुण हो जाते हैं। 'अहं' भाव या अभिमान बहुत बढ़ जाता है। इनमें ईप्या, खुशामदिप्रयता आदि दुर्गुण होते है। यदि साथ ही अँगूठे का प्रथम पर्व अधिक लम्बा और दितीय पर्व छोटा हो, उंगलियाँ टेढ़ी हों तो ये दुर्गुण विशेष मात्रा में होते हैं।

स्वास्थ्य की दृष्टि से नेत्र-विकार, कम दिखाई देना, हृदय-रोग ग्रादि का सूर्य-क्षेत्र से विशेष सम्बन्ध है। यदि शोर्ष-रेखा पर सूर्य-क्षेत्र के नीचे विन्दु-चिह्न हो तो ग्रन्धापन, यदि हृदय-रेखा द्वीपयुक्त या ग्रन्य दोषयुक्त हो तो हृदय-रोग होता है। यह सब ग्रागे विस्तार-पूर्वक बताया गया है—

बुध-क्षेत्र—यह किनिष्ठिका उंगली के नीचे होता है। इसमें बुद्ध-ग्रह के सब गुण होते हैं यथा, किसी एक स्थान या कार्य से मन उकता जाना ग्रीर दूसरे नवीन स्थानों पर जाना, यात्रा, या नये लोगों से सम्पर्क स्थापित करना, शीघ्र विचार कर लेने की या बोलने की शक्ति, हाजिर-जवाबी, मजाक ग्रादि। यदि हाथ में अन्य ग्रुभ लक्षण हों तो ये सब गुण ग्रुभ फल देने वाले होते हैं। यदि ग्रन्य ग्रुभ लक्षण हों तो ये सब गुण ग्रुभ फल देने वाले होते हैं। यदि ग्रन्य ग्रुभ लक्षण हों ग्रीर बुध-क्षेत्र दोषपुक्त हो तो चालाकी, धोखा देना, जालसाजी ग्रादि द्वारा मनुष्य ग्रपनी बुद्धि का दुरुप-योग करता है।

यदि बुध क्षेत्र नी पा हो तो हिसाव-िकताव, वैज्ञानिक कार्य या िसी ऐसे व्यापारिक कार्य में भी मनुष्य की तिवयत नहीं लगती जिसमें हिसाव-िकताव की विशेष श्रावश्यकता हो।

यदि साधारण उच्च हो तो ऐसा मनुष्य सुन्दर वक्ता, व्यापारिक चतुरतायुक्त, बुद्धिमान, शीघ्र कार्य करने वाला, यात्रा-प्रेमी होता है। उसमें नवीन ग्राविष्कारक बुद्धि भी विशेष होती है। यदि उंगलियों के ग्रग्रभाग (१) नुकीले हों तो वहुत सुन्दर वक्तृत्व-शक्ति होती है, (२) चतुष्कोणाकृति हों तो तर्क-शक्ति वलवान् होती है। (३) यदि श्रागे से फैली हुई हों तो उसकी जिरह या दलील वहुत प्रभावयुक्त होती है।

जिनका बुध-क्षेत्र उच्च होता है वे हास्यप्रिय, गोध्ठी पसन्द करने वाले होते हैं। यदि बुध-क्षेत्र चिकना और रेखा-रहित हो तो ऐसे व्यक्ति जिस काम को प्रारम्भ करते हैं उसे ग्रन्त तक पूरा करते हैं। यदि बुध-क्षेत्र ग्रति उच्च हो तो मनुष्य को जितना ज्ञान होता है उससे कहीं ग्रधिक विद्वान् होने का ढोंग करता है। ऐसे लोगों में धोखा देना या फ़रेब की प्रवृत्ति भी होती है। कनिष्ठिका उंगली टेढ़ी होने से वेईमानी की पुष्टि होती है।

यदि बुध क्षेत्र पर तीन खड़ी रेखा हों ग्रौर क्षेत्र साधारण उन्नत हो तो मनुष्य कुशल डॉक्टर या वैद्य हो सकता है। यदि किनिष्ठिका उंगली का प्रथम पर्व लम्बा ग्रौर नाखून छोटे हों तो ऐसा व्यक्ति सफल वकील हो सकता है। यदि यह उंगली नुकीली भी हो तो ऐसा व्यक्ति सुन्दर वक्ता होता है। यदि दितीय पर्व लम्बा हो तो कुशल वैज्ञानिक या डॉक्टर हो सकता है। यदि वृतीय पर्व लम्बा हो तो व्यापार द्वारा विशेष धन कमा सकता है।

बुध-क्षेत्र का स्नायु-विकार, पित्तज रोग, उदर-विकार, यकृत रोग, मन्दाग्नि ग्रादि से विशेष सम्बन्ध है।

मंगल-क्षेत्र—मंगल के दो क्षेत्र होते हैं। एक चन्द्र-क्षेत्र ग्रौर बुध-क्षेत्र के वीच में ग्रौर दूसरा बृहस्पति-क्षेत्र के नीचे जहाँ से जीवन-रेखा प्रारम्भ होती है। यह दूसरा क्षेत्र जीवन-रेखा के ग्रन्दर गुक्र-क्षेत्र की समाप्ति पर होता है।

मंगल का साधारण गुण है साहस, वल, लड़ाई की शक्ति, प्रवृत्ति श्रादि। ये सब गुण मंगल के प्रथम क्षेत्र से विचार करने चाहिये। जिनका यह क्षेत्र उच्च हो वे साहसी होंगे, लड़ाई करेंगे श्रीर दवेंगे नही। यह प्रायः अनुभव-सिद्ध है कि वल-प्रयोग व साहस श्रादि का संसार में सदुपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी। यदि हाथ में अन्य लक्षण अच्छे हों तो ऐसा व्यक्ति फ़ौज में या जहाँ साहस की आवश्यकता हो ऐसे उच्च पद में सफल हो सकता है। इसके विपरीत यदि अन्य अगुभ लक्षण हों तो ऐसा व्यक्ति डाक्न, लूट-मार करने वाला भी हो सकता है। यदि यह दवा हुआ हो तो मनुष्य कायर होता है। बहुत दवा हुआ होना जिस प्रकार दुर्गुण है उस प्रकार अत्यन्त ऊँचा होना भी दोषयुक्त है। वैसा होने से दुस्साहस, अत्याचार करने की प्रवृत्ति, कृरता आदि होती है।

'साहस' का यदि विश्लेषण किया जावे तो दो प्रकार का होता है—(१) जिसके होने से मनुष्य दूसरे पर ग्राक्रमण करता है, (२) जिसके कारण यदि कोई दूसरा ग्राक्रमण करे तो मनुष्य वलपूर्वक ग्रपनी रक्षा करता है। प्रथम प्रकार का साहस मंगल के प्रथम क्षेत्र से देखना चाहिए। दूसरे प्रकार का साहस ग्रथीत् ग्रपनी रक्षा करने की क्षमता, धैर्य, ग्रात्म-संयम ग्रादि गुण मंगल के द्वितीय क्षेत्र से देखने चाहियें।

मंगल-क्षेत्र उच्च होने से खून में जोश जल्दी आता है। यदि ' अन्य रोग-चिह्न हों तो रक्तचाप-वृद्धि (blood pressure), मूच्छी (apoplexy) चर्म-विकार, रक्त-विकार आदि रोग होते हैं। पेट में शोथ भी होता है।

चन्द्र-क्षेत्र—दाहिने हाथ में (नीचे की ग्रोर) हथेली का वार्यां किनारा चन्द्र-क्षेत्र होता है। वार्ये हाथ में यह भाग हथेली की दाहिनी ग्रोर वाला नीचे का भाग होता है। चन्द्र-क्षेत्र का कल्पना, सौन्दर्यप्रियता, ग्रादर्शवाद, काव्य, साहित्य ग्रादि से विशेष सम्बन्ध है। यह समभ लेना चाहिये कि 'कल्पना' किसे कहते हैं। बुद्धि ग्रत्यन्त सूक्ष्म ग्रौर उच्च कोटि की होने पर भी मनुष्य कल्पना के विना कि नहीं हो सकता। कल्पना है 'खयाली दुनिया' जिसमें हमारा दिमाग उड़ता रहता है। कल्पना के ग्राधार पर ही कुशल चित्रकार ग्रपनी सूभ से ऐसा हश्य बनाता है जैसा कि न कहीं उसने

देखा हो न सुना। कल्पना के भ्राधार पर ही हजारों वर्ष पहले हुई घटना के मामूली से ढाँचे पर लेखक हजारों पृष्ठ का सुन्दर भौर रोचक उपन्यास लिख देते हैं। कल्पना के ग्राधार पर ही 'सट्टा' करते हैं।

जिनके हाथ में चन्द्र-क्षेत्र दवा हुग्रा हो उनमें कल्पना, मन की विशेष स्फूर्ति, नये ग्राविष्कार या सूभ के विचार नहीं होते । जिनके हाथ में यह उच्च हो वे काव्य, कला, कल्पना, संगीत, साहित्य ग्रादि में सफल होते हैं। शरीर से ग्रालसी ग्रर्थात् एक ही जगह पड़े रहेंगे, पर उनका मन सारे संसार में घूम ग्रावेगा ग्रीर हजारों खयाली हश्य बना लेगा।

अन्य गुणों के साथ कल्पना का होना सहायक होता है किन्तु यदि अन्य गुण न हों, केवल बुद्धिहीनता हो तो कल्पना होने से मनुष्य शेखिचिल्ली की तरह खयाली मनसूबे वाँधता रहता है।

यदि यह भाग साक्षारण उच्च हो और मध्य का तृतीयांश विशेष फूला हुआ हो तो अन्तड़ियों की वीमारी व पाचन-शक्ति की कमी होती है। यदि ऊपर का तिहाई हिस्सा अधिक ऊँचा हो तो गठिया, पित्त, कफ़ आदि के रोग होते हैं।

सारा भाग अत्युच्च हो श्रीर स्वास्थ्य के श्रन्य लक्षण श्रच्छे न हों तो चिड्चिड़ापन, दुःखी मनोवृत्ति, पागलपन, सिर-दर्द श्रादि के रोग होते हैं।

यदि यह क्षेत्र ऊँचा न हो विलक लम्बा ग्रीर सकड़ा हो तो शान्तिश्रियता, एकांतवास, ध्यान में मन लगाना, नवीन कार्य में उत्साह न होना ग्रादि होते हैं।

शुक-क्षेत्र—ग्रँगूठे के नीचे जीवन-रेखा का भीतरी भाग शुक-क्षेत्र होता है। शुक्र-क्षेत्र का साधारण उच्च होना गुण है। शुक्र-क्षेत्र से स्वास्थ्य, सौन्दर्यप्रियता, कामवासना, सन्तानोत्पादन-शिक्त, संगीतप्रियता, दया, सहानुभूति ग्रादि का विचार किया जाता है।



चित्र ने० १२



यदि किसी हाथ में यह भाग उठा हुआ न हो तो ऐसे व्यक्ति में उपर्युक्त गुण कम मात्रा में होते हैं। साधारण उठा हुआ हो तो उपर्युक्त सब गुण होते हैं। अति उच्च होने से मनुष्य कामी, व्यभिचारी तथा अत्यन्त विलासी हो जाता है।

उपर्युक्त गुण सीमा के अन्दर रहेंगे या सीमा को अतिकान्त कर अवगुण हो जावेंगे यह निश्चय करने के लिये हाथ के अन्य लक्षणों को भी देखना चाहिए। उदाहरण के लिए 'कामुकता' (कामवासना) अधिक होने पर भी यदि अँगूठे का प्रथम पर्व वलिष्ठ है और शीर्ष-रेखा लम्बी और सुन्दर है तो मनुष्य आत्ससंयमी होगा, व्यभिचार के रास्ते नहीं जावेगा। किन्तु यदि किसी स्त्री के हाथ में गुक-क्षेत्र बहुत ऊँचा हो, बृहस्पित तथा सूर्य का क्षेत्र दवा हो, हृदय-रेखा में बहुत से द्वीप-चिह्न हों, शीर्ष-रेखा छोटी और कमजोर हो, अँगुष्ठ का प्रथम पर्व छोटा, पतला और कमजोर हो तो वह शीघ्र पथन्नष्ट हो जावेगी।

यदि शुक्र-क्षेत्र बड़ा श्रीर ऊँचा हो तो सन्तानोत्पादन-शक्ति श्रच्छी होती है। यदि वहुत वँसा हुश्रा या सकड़ा हो तो यह शक्ति कम होती है। यह स्थान दोषयुक्त हो श्रीर श्रन्य रोग-लक्षण हों तो जननेन्द्रिय-सम्बन्धी रोग होते हैं।

ऊगर संक्षेप में भिन्त-भिन्न ग्रह-क्षेत्रों के लक्षण और फल बताये गये हैं। किसी हाथ में एक, किसी में दो, किसी में तीन ग्रह-क्षेत्र उच्च रहते हैं। इसलिये ग्रलग-ग्रलग फलों का मिलान कर, परि-णाम में जो फल ग्रावे वह कहना चाहिये।

#### ध्वां प्रकरण

# करतल (हथेली)-लच्चग्

जिसका करतल (हथेली) नीचा हो (अर्थात् हथेली की चारों ओर की सीमाओं का भाग ऊँचा हो, इस कारण वीच का भाग नीचा होगा) तो उसको अपने पिता का रुप्या मिलता है। पिता के सौभाग्यशाली होने से ही पिता का द्रव्य मिल सकता है। इसलिये निम्न (नीचा) करतल होने से धनिक घर में जन्म प्रकट होता है। यदि बीच का भाग उठा हुआ हो तो मनुष्य दाता (दूसरों को धन देने में उदार) होता है। यदि करतल का मध्य भाग ऊँचा-नीचा हो तो मनुष्य कूर और दिरद्र होता है। यदि हथेली का रंग लाख की तरह ललाई लिये हुए हो तो यह ऐश्वर्य का लक्षण समभना चाहिए। करतल का चिकना और चमकदार होना धनवान होने का लक्षण है और रूखा तथा आभा से रहित होना दिरद्रता का लक्षण है। जिनकी हथेली का रंग नीला या काला, धव्वेदार हो वे मदिरापान करने वाले या पीलापन लिये हो तो व्यभिचारी होते हैं—

"करतलैर्देवशार्द्ल लाक्षाभैरीव्यराः स्मृताः । अगम्यागामिनः पीतै रूक्षैर्निर्धनता स्मृता ॥ अपेयपानं कुर्वन्ति नीलकृष्णैस्तथैव च॥"

'सामुद्रतिलक' में लिखा है कि यदि मनुष्य का हाथ रेखा-हीन हो (मर्थात् ऊर्ध्व रेखा म्रादि न हों) या वहुत-सी पतली-पतली रेखाम्रों से भरा हो तो मनुष्य निर्धन ग्रीर दुःखी होता है। 'विवेक-विलास' के म्रनुसार भी हथेली का मध्यभाग नीचा होने से धनी ग्रीर ऊँचा-नीचा होने से निर्धन होता है।

# सात मुख्यं रेखाएँ



चित्र गं० २०



#### हाय की लम्बाई

हथेली सात ग्रँगुल लम्बी होनी चाहिए। मणिबन्ध की प्रथम रेला से हथेली का प्रारम्भ होता है ग्रीर मध्यमा उंगली की जड़ पर इसका अन्त । यह हिस्सा सात अँगुल का उसी आदमी की उंगली से होना चाहिए। चारों उंगलियाँ बरावर चौड़ी नहीं होतीं इस कारण मध्यमा उंगली का मध्य पर्व जितना चौड़ा हो उसे एक ग्रँगुल मानना उचित है। उंगलियों की लम्बाई मध्यमा उंगली की जड़ से मध्यमा उंगली के अन्त तक होती है। यह लम्बाई पाँच अँगुल होना श्रेष्ठ है। इस प्रकार मणिबन्ध से मध्यमा उंगली के अन्त तक १२ अँगुल होनी चाहिये। कोहनी से ऊपर बाहू का भाग जितना हो उसका दो-तिहाई मणिबन्घ से बीच की उंगली के अन्त तक होना श्रेष्ठ है। ग्रीर कोहनी से मणिबन्ध तक जितनी लम्बाई हो उसकी तीन-चौयाई लम्बाई उंगलियों सहित हथेली की होना उत्तम है। उदाहरण के लिए बाहुमूल ग्रर्थात् कन्धे से बीच की उंगली के ग्रंत तक यदि ४६ ग्रॅंगुल लम्बाई हो तो १८ ग्रॅंगुल भुजा ऊपर भाग, १६ ग्रँगुल कोहनी से पहुँचे तक, ७ ग्रंगुल हथेली का ग्रौर ५ ग्रॅंगुल लम्बी बीच की उंगली होनी चाहिए।

पाश्चात्य हस्तरेखा-विचार में हथेली को ग्रह-क्षेत्रों तथा करतल-मध्य इन भागों में बाँट कर पृथक्-पृथक् विचार किया गया है। ग्रह-क्षेत्रों का विचार पिछले प्रकरण में किया गया है। ग्रब करतल-मध्य का विचार किया जावेगा।

#### करतल-मध्य

हाथ के मोटे तौर पर दो विभाग होते हैं—एक हथेली और दूसरा उंगलियाँ और ग्रँगूठा। हथेली के दस भाग हैं—६ तो सूर्यं, चन्द्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र-शनि के क्षेत्र, २ क्षेत्र मंगल के और करतल-मध्य ग्रथात् हथेली का मध्य भाग जो गड्ढेदार (ग्रर्थात् चारों ग्रोर के क्षेत्रों से) नीचा होता है। इस करतल मध्य-भाग को भी अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में विभक्त किया गया है—

प्रथम भाग—(१) जीवन-रेखा, शीर्ष-रेखा तथा स्वास्थ्य-रेखा के बीच का भाग। जिन हाथों में स्वास्थ्य-रेखा न हो उनमें कल्पित सीमा उस स्थान तक मान ली जाती है जहाँ पर स्वास्थ्य-रेखा का स्थान होता है।

द्वितीय भाग—(२) शीर्ष-रेखा और हृदय-रेखा के बीच का स्थान, दोनों ही करतल-मध्य भाग हैं। परन्तु बहुत-सी हस्तरेखा की पुस्तकों में प्रथम—करतल-मध्य भाग को बृहत् त्रिकोण (तीन रेखा तीन ग्रोर होने से त्रिकोण के ग्राकार का यह भाग वन जाता है) और द्वितीय—करतलमध्य भाग को बृहत् चतुष्कोण (शीर्ष-रेखा ग्रौर हृदय-रेखा के बीच का भाग बड़ा चतुष्कोण के ग्राकार का वन जाता है) कहते हैं।

बृहत् त्रिकोण में यदि स्वास्थ्य-रेखा हुई तो तीन रेखाओं से वेष्टित यह भाग होगा अन्यथा बृहत् त्रिकोण की जीवन-रेखा और शोर्ष-रेखा ये दो भुजा होंगी। तीसरी, स्वास्थ्य-रेखा स्थानीय किल्पत रेखा होगी।

बृहत् चतुष्कोण में शोर्ष-रेखा स्नौर हृदय-रेखा की दो ग्रामने-सामने की रेखा होती हैं। यदि स्वास्थ्य-रेखा हो तो वह तीसरी भुजा समभी जावेंगी अन्यथा स्वास्थ्य-रेखा वहाँ किल्पत-रेखा समभनी चाहिये। चौथी ग्रोर कोई रेखा नहीं होती—बृहस्पति का क्षेत्र जहाँ प्रारम्भ हो वहीं तक इसकी सीमा समभी जाती है। हस्तपरीक्षा करते समय करतल-मध्य को भ्रँगूठे से दवाकर देखना चाहिए कि यह भाग मोटा या पतला, मुलायम या सख्त है। यहाँ मुख्य ध्येय ऊपरी चमड़े की चिकनाई देखना नहीं है, परीक्षा करनी है माँसलता भ्रौर कठोरता की।

- (१) यदि यह भाग मांसल ग्रीर बहुत कठोर (सस्त) हो तो मनुष्य बहुत करूर प्रकृति का होगा।
- (२) यदि मांसल और साधारण सख्त हो तो प्रकृति में कुछ कठोरता श्रवश्य होगी किन्तु ईमानदारी श्रादि गुण भी होंगे।
- (३) यदि माँसल ग्रीर कम कठोर हो तो ऐसा व्यक्ति परिश्रमी होता है। उसमें प्रेम की भावना होती है किन्तु बहुत विलासी प्रकृति नहीं होती।
- (४) माँसल ग्रीर साधारण मुलायम हो तो सुख-भोग, विला-सिता की प्रवृत्ति होती है, किन्तु सीमा के भीतर।
- (५) माँसल श्रीर कुछ श्रधिक मुलायम हो. तो ऐसा व्यक्ति सुस्त ग्रीर ग्रत्यन्त विलासी प्रकृति का होता है। बुद्धि श्रीर कल्पना श्रच्छी होती है। कुशल चित्रकार, कलाकार या गायक के लिए ऐसा होना श्रच्छा है परन्तु साधारणतः कामवासना श्रधिक होने से दोष भी ग्रा जाते हैं। ग्रालस्य बहुत होता है।
- (६) माँसल श्रौर श्रत्यधिक मुलायम हो तो मनुष्य बिलकुल परिश्रमी नहीं होता । श्रत्यन्त श्रालसी, विलासी प्रकृति का, शिथल श्रपनी वासनाश्रों के सम्बन्ध में विचार करते रहना, यही उसका कार्य होता है।
- (७) यदि यह भाग पतला, माँसहीन (बहुत कम माँस वाला) ग्रीर बहुत सख्त हो तो प्रेम का ग्रभाव, क्रूरता, इरादे का पक्का होना; ग्रन्य लक्षण ग्रच्छे न हों तो जुर्म करने वाला होता है।
- (द) यदि यह भाग माँसहीन (पतला) ग्रीर सस्त हो तो स्वार्थी, लोभी ग्रीर क्षुद्र प्रकृति का होता है।
- (१) यदि माँसहीन (पतला), सकड़ा और विशेष विस्तृत न हो तो ऐसा व्यक्ति कमज़ोर चित्त का, शीघ्र किसी निर्णय पर न पहुँचने वाला, होता है।

(१०) मांसहीन (पतला) श्रौर मुलायम हो तो शरीर हढ़ नहीं

होता, चरित्र में चंचलता होती है। वासना-पूर्ति के लिए ग्रादर्श रक्षा का विचार नहीं होता।

- (११) यदि माँसहीन (पतला) ग्रौर बहुत मुलायम हो तो चिरित्र ग्रच्छा नहीं होता या दुःखी प्रकृति का होता है। यदि हाथ में ग्रन्य लक्षण उत्तम हों तो ग्रवगुणकारक नहीं है। ऐसे व्यक्तियों में स्फूर्ति ग्रौर दूसरों के मन की वात समभ जाने की विशेष बुद्धि होती है।
- (१२) यदि भाग ऐसा पारदर्शी हो कि हाथ के भीतर के भाग की भी कुछ कुछ भलक दिखाई दे तो अच्छे लक्षणयुक्त हाथों में धार्मिकता आदि गुण किन्तु निकृष्ट कोटि के हाथों में कल्पना का सूर्खता की और भुकाव समभना चाहिए।

ऊपर माँसलता तथा माँसहीनता एवं कठोरता या मृदुता के अनुसार फल वताये गये है। अब यह भाग चपटा है या गड्ढेदार (नीचे धँसा हुआ), इन लक्षणों के अनुसार फल बताये जाते हैं—

- (१) यदि करतल-मध्य चपटा किन्तु ऊँचा हो (अर्थात् सूर्य और शनि के क्षेत्र जितने ऊँचे हों उतना हो ऊँचा हो) तो ऐसा व्यक्ति बहुत अभिमानी होता है, उसमें घमंड की मात्रा अधिक होने से वह किसी से दबता नहीं। प्रकृति में कूरता भी होती है।
- (२) यदि करतल-मध्य चपटा ग्रौर नीचा हो तो डरपोक स्वभाव, भीरुता, निरुद्देश्य जीवन का लक्षण है। कोई महत्वाकांक्षा, उच्च ग्रभिलाषा या उसकी प्राप्ति के लिए तत्परता नहीं होती।
- (३) साधारण नीचा (गड्ढेदार) हो तो यह स्वाभाविक स्थिति है।
- (४) यदि बहुत गड्ढेदार हो (खासकर जीवन-रेखा की ग्रोर ग्रिंघक गहरा हो) तो पारिवारिक जीवन कष्टमय होता है। घरेलू भगड़े बहुत रहते हैं। यदि शीर्ष-रेखा की ग्रोर विशेष गढ्ढेदार या नीचा हो तो मस्तिष्क-संबंधी बीमारी, मूच्छा रोग ग्रादि। यदि

हृदय-रेखा की श्रोर विशेष नीचा या दवा हुआ हो तो 'हृदय' की दुर्बलता या प्रेम में निराशा का लक्षण है। यदि चन्द्र-क्षेत्र की श्रोर विशेष नीचा या दवा हुआ हो तो पेट की बीमारी (स्त्रियों के हाथ में गर्भाशय-सम्बन्धी रोग भी), स्नायुओं की दुर्बलता का लक्षण है।

(५) अधिक नीचा या गड्ढेदार होना जीवन में असफलता, भाग्यहानि प्रकट करता है। ऐसा व्यक्ति उद्योगी नहीं होता या उसके उद्योग सफल नहीं होते।

करतल-मध्य गढ्ढेदार ग्रधिक है या कम यह निर्णय करते समय यह ध्यान ग्रवश्य रखना चाहिए कि ग्रह-क्षेत्रों के ग्रत्यधिक उन्नत होने से स्वाभाविक करतल-मध्य भी गड्ढेदार तो प्रतीत नहीं हो रहा है ? यदि ग्रह-क्षेत्र उन्नत हों तो उनका फल उत्तम होगा ग्रौर करतल-मध्य वास्तव में नीचा न हो, केवल ग्रत्यधिक उन्नत ग्रह-क्षेत्रों के कारण नीचा मालूम होता हो तो उसे भ्रम से गड्ढेदार समभक्षर ग्रनिष्ट लक्षण नहीं समभना चाहिए।

बृहत् त्रिकोण

करतल-मध्य के साधारण लक्षण दिये जा चुके हैं। ये बृहत्

त्रिकोण तथा बृहत् चतुष्कोण दोनों भागों में लागू होते हैं। ग्रव बृहत् त्रिकोण के सम्बन्ध में कुछ बातें विस्तार से बताई जाती हैं—

(१) यदि यह दोनों हाथों में उन्नत हो या ऊरर की ओर कुछ उठा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति खर्चीला, बहुत व्यय करने वाला होता है। यदि केवल एक ही हाथ में उपर्युक्त लक्षण हो तो वीरता, उदारता आदि गुण होते हैं।



चित्र नं० १४

(२) यदि शीर्ष-रेखा श्रीर जीवन-रेखा की भाँति स्वास्थ्य-रेखा

भी सुन्दर श्रीर पूरी हो श्रीर बृहत् त्रिकोण की तीनों ध्रुजाएँ सुस्पष्ट दिखाई दें तो ऐसे व्यक्ति सुस्थिर श्रीर दयालु प्रकृति के होते हैं। यदि यह तीन श्रीर से घिरा हुश्रा स्थान काफी बड़ा हो तो जातक में साहस होता है; वह दीर्घायु श्रीर भाग्यवान भी होता है। हाथों में श्रिधक उष्णता या श्रत्यधिक ललाई श्रच्छे स्वास्थ्य का चिह्न नहीं समभना चाहिए। इस बृहत् त्रिकोण की तीनों भुजाश्रों (शीर्ष-रेखा, जीवन-रेखा श्रीर स्वास्थ्य-रेखा) का सुस्पष्ट होना बुद्धिमत्ता का लक्षण है।

- (३) यदि यह त्रिकोण स्थान बहुत विस्तृत हो ग्रीर मंगल का प्रथम क्षेत्र भी बहुत उन्नत हो तो दुस्साहस ग्रीर मुँहजोरी होती है।
- (४) यदि उपर्युक्त (३) में जो लक्षण बताये गये हैं उससे विपरीत लक्षण हों प्रर्थात् यह स्थान बहुत छोटा हो और मंगल-क्षेत्र भी दबा हुन्ना हो तो जातक में साहस की कमी होती है। प्रकृति में क्षुद्रता भी होती है।
- (५) यदि यह बिलकुल चपटा हो श्रीर शनि-क्षेत्र भी दवा हुआ हो श्रीर उस पर (शनि-क्षेत्र पर) कोई रेखा या शुभ-चिह्न न हो तो जातक का जीवन प्रभावयुक्त नहीं होता। साधारण नगण्य जीवन रहता है।
- (६) यदि बहुत अधिक दवा हो तो प्रकृति में अनुदारता, कंजूसी, क्षुद्रता ग्रादि ग्रवगुण होते हैं। ऐसे व्यक्ति को ग्रन्य लोग पसन्द नहीं करते।
- (७) यदि उपर्युक्त (६) के लक्षण हों ग्रीर चन्द्र-क्षेत्र ग्रधिक उन्नत हो तथा मणिवन्ध में एक ही रेखा हो तो स्नायु-दुर्वलता के कारण मूर्च्छा रोग होने का भय रहता है।
- (८) यदि दोनों हाथों में यह भाग बहुत नीचा हो और हृदय-रेखा छोटी और चौड़ी हो तो मनुष्य श्रालसी होता है।

- (६) यदि शीर्ष-रेखा भद्दी श्रीर कमज़ीर ही श्रीर नीचे की श्रीर इस प्रकार जावे कि त्रिकोण का स्थान बहुत छोटा हो जावे, स्वास्थ्य-रेखा भी श्रच्छी न हो तो व्यापार में ग्रसफलता होती है। (देखिये चित्र नं० १५)
- (१०) यदि यह स्थान मुलायम, भारी ग्रौर पीलापन लिये हो, उंगलियाँ छोटी ग्रौर मोटी हों, उंगलियों

के तृतीय पर्व फूले हुए हों; ग्रँगुष्ठ बहुत छोटा हो तो सांसारिक सुख-भोग ही जीवन

का उद्देश्य होता है।

(११) यदि शीर्ष तथा स्वास्थ्य-रेखा गोलाईदार हों जिस कारण यह स्थान छोटा हो तो कायरता, क्षुद्रता, कंजूसी का लक्षण है।



चित्र नं० १४

- (१२) यदि हथेली की जिल्द सख्त और खुरदरी हो तो ऐसा व्यक्ति परिश्रमी होता है।
- (१३) यदि त्रिकोण बड़ा श्रीर उन्नत न हो ग्रीर हृदय-रेखा मंगल के प्रथम क्षेत्र के ऊपर से जाती हुई हथेली के बाहर तक चली जावे तो मनुष्य बहुत कंजूस होता है।
- (१४) यदि इस स्थान पर बहुत सी बारीक-बारीक रेखा हों, और मंगल का प्रथम क्षेत्र तथा बुध का क्षेत्र भी उन्नत हो तो तबीयत में वेसत्री, जल्दवाजी, चिता करने की आदत होती है। ऐसे व्यक्ति को कोध भी जल्दी आ जाता है। यदि बृहस्पित-क्षेत्र अधिक उन्नत हो तो घमंड की मात्रा अधिक होती है। मनुष्य बिना कारण भी समभ लेता है कि उसका अपमान किया गया है।
- (१५) यदि त्रिकोण सुन्दर और विस्तीर्ण हो और हृदय-रेखा अंत में द्विशाखायुक्त हो तो उदारता का लक्षण है।

यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हृदय-रेखा खंडित या

चित्र नं० १६

शाखाहीन हो तो मनुष्य कठोर प्रकृति का होता है।

ऊपर वृहत् त्रिकोण के सामान्य लक्षण बताये गये हैं। यह बताया जा चुका है कि इसकी तीन भुजाएँ—शीर्ष-रेखा, जोवन-रेखा और स्वास्थ्य-रेखाएँ हैं। इन्ही तीन से तीन कोण भी बनते हैं।

श्रब शीर्ष-रेखा श्रीर जीवन-रेखा के मिलने से जो कोण बनता है उसका विचार किया जाता है। इसे प्रथम कोण समभना चाहिए—

#### प्रथम कोण

- (१) यदि यह न्यून कोण केवल २० या २४ डिग्री का ही बनता हो ग्रीर मुन्दर रीति से वना हो (प्रर्थात् जीवन-रेखा ग्रीर शीर्ष-रेखा मिली हों) तो बुद्धिमत्ता ग्रीर दूरदिशता का लक्षण है।
- (२) यदि यह कोण केवल १०-१५ डिग्री का ही बने तो मनुष्य बहुत बुद्धिमान किन्तु ईर्ष्या करने वाला कूर प्रकृति का होता है। क्दि जीवन-रेखा और शोर्ष-रेखा प्रारम्भ में दूर तक जुड़ी हुई हों तो साहस की कमी होती है।
- (३) यदि कोण चौंड़ा, करीब ६०-६५ डिग्री का हो श्रोर शीर्ष-रेखा छोटी हो तथा स्वास्थ्य-रेखा तक न जावे तो बुद्धि की कमी श्रौर गँवारपन होता है। यदि शीर्ष-रेखा लम्बी हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरो की परवाह नहीं करता, सदैव कंजूसी करता है। उसे सदैव यह चिन्ता रहती है कि भविष्य में पैसे की दिक्कत न हो।

(४) यदि शीर्ष-रेखा जीवन-रेखा से मिली न हो तो मनुष्य भविष्य का विचार न कर जिस श्रोर प्रवृत्ति हुई, काम में लग जाता है। यदि शीर्ष-रेखा श्रीर जीवन-रेखा के बीच में श्रधिक श्रन्तर हो तो दुस्साहस या श्रदूरदिशता श्रिधक होती है।

#### द्वितीय कोण

- (१) दूसरा कोण शीर्ष-रेखा ग्रीर स्वास्थ्य-रेखा के योग से बनता है। यदि दोनों रेखा सुन्दर हों ग्रीर कोण भी ग्रच्छी प्रकार बने तो दीर्घायु का
- (२) यदि यह कोण करीव ८५-६० डिग्री का हो और हृदय-रेखा अच्छी न हो तथा हृदय-रेखा और शीर्ष-रेखा के बीच का स्थान चौड़ा न हो तो स्वभाव में उदारता नहीं होती।



- (३) यदि यह कोण केवल ४०-४५ वित्र नं १७ डिग्री का हो तो ग्रस्वास्थ्य तथा चिड्चिड़ापन होता है।
- (४) यदि यह कोण ६०° से अधिक हो तो स्नायु-शक्ति निर्वल होने से चित्त में वेचैनी रहती है।
- (५) यदि स्वास्थ्य-रेखा ग्रौर शीर्ष-रेखा का योग चन्द्र-क्षेत्र पर होता हो तो मिर्गी या कफ़ के रोग होते हैं। यदि शीर्ष-रेखा बलिष्ठ न हो ग्रौर चन्द्र-क्षेत्र वहु-रेखायुक्त हो तो लकवे का ग्रंदेशा; यदि हृदय-रेखा कमजोर हो तथा शनि-क्षेत्र पर तारे का चिह्न हो तो मूच्छीं रोग।

यदि किसी वच्चे के हाथ में यह कोण ग्रच्छा न हो तो उसकी पढ़ाई पर विशेष जोर नहीं देना चाहिये, स्वास्थ्य की ग्रोर विशेष ध्यान की ग्रावश्यकता है।

#### तृतीय कोण

- (१) प्रायः स्वास्थ्य-रेखा जीवन-रेखा का स्पर्श नहीं करती इस कारण यह कोण पूरी तौर से नहीं बन पाता है। यदि दोनों रेखाग्रों के बीच कुछ स्थान खुला रहे तो अच्छा ही है। स्वास्थ्य का लक्षण है।
- (२) यदि दोनों रेखाओं में मिलने के स्थान पर बहुत थोड़ा अन्तर हो, कोण २०-२५ डिग्री का बने ग्रौर बुध-क्षेत्र उन्नत हो तो, हाजिरजवाबी, मजािकया बात करने का स्वभाव होता है।



वित्र नं० १८

- (३) यदि दोनों रेखाग्रों के मिलने के स्थान पर काफ़ी ग्रन्तर हो ग्रौर स्वास्थ्य-रेखा बुध-क्षेत्र के ऊपर जावे तो व्यापार में सफलता, उदारता ग्रौर दीर्घायु का लक्षण है।
- (४) यदि उपर्युक्त (३) के लक्षण हों किन्तु स्वास्थ्य-रेखा बुध-क्षेत्र पर न जावे, ग्रँगुष्ठ का प्रथम पर्व कमजोर हो, गुक्र-क्षेत्र बहुत उन्नत हो तो प्रायः चरित्रहीनता का लक्षण है।
- (४) स्वास्थ्य तथा जीवन-रेखाएँ छोटी-छोटी रेखाग्रों से ग्राड़ी, कटी ग्रीर कमजोर हों तो सिर-दर्द या स्नायु-पोड़ा होती है।
- (६) यदि जीवन-रेखा ग्रीर स्वास्थ्य-रेखा खंडित हों तो मनुष्य सुस्त ग्रीर निकम्मा होता है ग्रीर उसकी प्रकृति में भी दुष्टता होती है।

बृहत् त्रिकोण का वर्णन समाप्त हुग्रा। इस पर विविध चिह्नों का फल तृतीय भाग में दिया गया है।

बृहत् चतुष्कोण या शीर्ष-रेखा श्रौर हृदय-रेखा के बीच का भाग वास्तव में यह भी करतल-मध्य भाग ही है। श्रध्ययन की सुविधा के विचार से [करतल-मध्य को दो भागों में विभक्त कर दिया गया है—एक त्रिकोण ग्रौर एक चतुष्कोण। दोनों का सम्मिलित वर्णन पहले दिया जा चुका है। बृहत् त्रिकोण वाले भाग का वर्णन भी ऊपर दिया गया है ग्रव चतुष्कोण—ग्रर्थात् शीर्ष-रेखा ग्रौर हृदय-रेखा के वीच के भाग—का वर्णन किया जाता है।

इस स्थान के ऊपर श्रौर नीचे तो उपर्युक्त दो रेखा होती ही हैं। तीसरी श्रोर बृहस्पति-क्षेत्र तक इसकी सीमा होती है; श्रौर

चौथी ग्रोर मंगल के प्रथम क्षेत्र तक । इन दोनों क्षेत्रों का जहाँ जरा-सा भी प्रारम्भ हो वहीं तक इस बृहत् चतुष्कोण की सीमा समभनी चाहिए। (देखिए चित्र नं० १९)

(१) यदि यह भाग सुन्दर, चिकना, छोटी-छोटी बारीक रेखाओं से रहित हो तो ऐसे व्यक्ति की शान्त, स्थिर प्रकृति होती है। वह प्रायः अपने कर्त्तव्य का निर्वाह करता है।



चित्र नं० १६

- (२) यदि यह भाग मंगल-क्षेत्र की स्रोर विशेष चौड़ा हो तो निष्कपट व्यवहार का लक्षण है।
- (३) यदि यह सम्पूर्ण लम्बा भाग बहुत चौड़ा हो तो मनुष्य अत्यन्त स्वतन्त्र प्रकृति का होता है । किसी की बात नहीं मानता, अपनी मनमानी करने में सूर्खता भी कर बैठता है। इस लक्षण को काफ़ी प्रधानता देनी चाहिये क्योंकि अन्य बिपरीत लक्षणों से इस की प्रकृति में विशेष अन्तर नहीं पड़ता।

प्रायः जिन हाथों में यह भाग बहुत चौड़ा होता है, हृदय-रेखा बहुत ऊँची होती है (जिस कारण कामुकता ग्रौर ईर्ष्या की प्रकृति वढ़ जाती है) ग्रौर शीर्ष-रेखा बहुत नीची होती है, इस कारण मस्तिष्क-शक्ति में तर्क की योग्यता विशेष ग्रच्छी नहीं होती।

(४) यदि यह भाग सूर्य-क्षेत्र के नीचे की बजाय शनि-क्षेत्र के

नीचे अधिक चौड़ा हो तो ऐसे व्यक्ति को अपनी बदनामी का डर नहीं होता।

- (प्र) यदि सूर्य-क्षेत्र के नीचे बहुत अधिक चौड़ा हो तो साधारण से अधिक इस वात की फिक्र रहती है कि "लोगों की मेरी बाबत क्या राय है" और जरा सुनने में ग्राया कि फ़लाँ ग्रादमी बुराई कर रहा था तो तबीयत भड़क जाती है।
- (६) यदि यह भाग शनि-क्षेत्र के नीचे ग्रधिक सकड़ा हो तो चित्त में उदासी छाई रहती है।

(भ) (क) यदि शीर्ष-रेखा हृदय-रेखा की स्रोर भुकी हुई हो ग्रौर इस कारण यह भाग सकड़ा हो तो मस्तिष्क में उदारता नहीं होती।

- (ख) या हृदय-रेखा शीर्ष-रेखा की ग्रोर भुकी हो, इस कारण यह भाग सकड़ा हो तो क्षुद्रता, तबीयत में कमीनापन, कंजूसी का लक्षण है।
- (८) यह भाग सुन्दर न हो (रेखाग्रों के छोटी या भद्दी होने से) तो बुद्धि में तीक्ष्णता नहीं होती, मनुष्य सहुदय या कृपालु नहीं होता।
- (६) यह भाग ऊपर उठा हुया ग्रीर सुन्दर हो तो सन्तानोत्पा-दन-शक्ति ग्रच्छी होती है। मनुष्य बहुत द्रव्य कमाना ग्रीर खर्च करना चाहता है।
- (१०) यदि यह भाग चपटा हो (जितने ऊँचे ग्रह-क्षेत्र हों उतना ही ऊँचा हो) तो मितव्ययता का लक्षण है।

(११) बहुत गड्ढेदार हो तो व्यक्ति कंजूस होता है।

(१२) सख्त हो तो पाशविक प्रवृत्ति (काम-क्रोध) विशेष होती है।

(१३) बहुत मुलायम हो तो मनुष्य ग्रालसी होता है।

ये साधारण लक्षण बताये गये हैं। अब अन्य लक्षणों के संयोग से क्या फल होता है यह बताया जाता है—

- (१) यदि यह भाग चौड़ा हो, शीर्ष-रेखा ग्रच्छी हो ग्रीर ग्रँगूठे का दूसरा पर्व लम्बा ग्रीर ग्रच्छा हो तो मस्तिष्क की उदारता का लक्षण है।
- (२) यह स्थान सकड़ा हो ग्रौर स्वास्थ्य-रेखा ग्रच्छी न हो तो दमा, Hay fever ग्रादि रोग होते हैं।
- (३) यह स्थान सकड़ा हो और उंगलियाँ भीतर की ग्रोर (हथेली की ग्रोर) कुछ मुड़ी हों तो प्रकृति में क्षुद्रता होती है। ऐसा व्यक्ति लोगों से खुले दिल से नहीं मिलता। कंजूस भी होता है।
- (४) यदि यह भाग बीच में सकड़ा हो आरे किनिष्ठिका उंगली का उतीय पर्व अपेक्षाकृत लम्बा हो तो दूसरे को घोखा देने की प्रवृत्ति होती है। ऐसा व्यक्ति जल्दी ही दूसरों की बाबत खराब राय भी कायम कर लेता है।
- (५) यदि यह भाग सकड़ा हो ग्रौर बृहस्पित-क्षेत्र बहुत उन्नत हो तो घार्मिक विचार उच्चकोटि के होते हैं। त्याग ग्रौर संन्यास की ग्रोर प्रवृत्ति होती है।
- (६) यदि दोनों हाथों में यह भाग सकड़ा हो श्रीर बुध-क्षेत्र पर बहुत सी छोटी-छोटी रेखाएँ हों तो भूठ बोलने का स्वभाव होता है।
- (७) यदि मंगल और बुध के क्षेत्र भ्रति उन्नत हों भ्रौर बृहत् चतुष्कोण बहुत सकड़ा हो तो बेईमानी का लक्षण है।
- (=) यदि यह भाग सकड़ा हो, हृदय-रेखा छोटी हो, शीर्ष ग्रौर हृदय-रेखाएँ लाल हों, मंगल का क्षेत्र बहुत उन्नत हो तो मनुष्य क्रूर प्रकृति का होता है ।

# द्वितीय खगड

#### १०वाँ प्रकरण

# हस्त-रेखा-विचार

#### सात मुख्य रेखाएँ

प्रथम खण्ड में हाथ के आकार, उंगलियों, अँगूठों तथा ग्रह-क्षेत्रों का विस्तृत विचार किया जा चुका है। उसको न केवल ध्यानपूर्वक बारम्बार पढ़ना चाहिए बिल्क मनन करना चाहिए—क्योंकि उस खंड में जो भुभागुभ लक्षण बताये गये हैं उनका भाग्योदय, स्त्रीसुख, धन-लाभ, यश-प्राप्ति आदि से साक्षात् और घनिष्ठ सम्बन्ध है। बहुत से लोग गलती से यह समभते हैं कि हाथ की बनावट किंवा उंगलियों या अँगूठे की विशेषताओं से केवल व्यक्ति का चरित्र, प्रवृत्ति, स्वभाव, गुण-अवगुण आदि जाने जा सकते हैं। उनको जानने से कोई विशेष लाभ नहीं, इसलिये एकदम रेखाओं का मिलान करने लगते हैं किन्तु यह पद्धति गलत है। मनुष्य के स्वभाव और विद्याप्राप्ति किंवा धन-प्राप्ति में कितना अधिक सम्बन्ध है यह विद्याप्राप्ति किंवा धन-प्राप्ति में कितना अधिक सम्बन्ध है यह निम्नलिखित सिद्धान्तों से स्पष्ट होगा—

- १. क्रोधश्रियं सर्वमेवाभिमानम् क्रोध लक्ष्मी को नाश कर देता है ग्रीर ग्रिभमान सब कुछ नष्ट कर देता है।
- २. सुखार्थी वा त्यजेत् विद्यां, विद्यार्थी वा सुखं त्यजेत् ग्राराम-तलबी से जीवन व्यतीत करने वालों को विद्या नहीं ग्राती। विद्या की इच्छा है तो ग्राराम करना छोड़ दो।
- ३. नालसाः प्राप्नुवन्त्यर्थान् ग्रालसी व्यक्ति धन नहीं कमा सकते ।

- ४. कोघो मूलमनर्थानाम् -- कोध सारे अनर्थी का मूल है।
- पू. ग्रालस्यं, स्त्रीसेवा सरोगता जन्मभूमिवात्सल्यम् । संतोषो भीरुत्वं व्याघाता षट् महत्वस्य ॥

(म्रालस्य, स्त्रीसेवा, रोगी शरीर, जन्मभूमि से इतना प्रेम होना कि उसे छोड़ बाहर न जाना, संतोष (महत्वाकांक्षा का म्रभाव), कायरता (डरना) ये छः महादोष हैं, जिनके होने से मनुष्य उन्नति नहीं करता।)

६. उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। (कार्य उद्योग करने से सिद्ध होते हैं केवल इच्छा करने से नहीं।

७. न कस्यचित् किश्चिदिह स्वभावात् ।
भवत्युदारोभिमतः खलो वा ।।
लोके गुरुत्वं विपरीततां वा ।
स्वचेष्टितान्येव परं नयन्ति ।।

(किसी का भी कोई बिना बात का मित्र या शत्रु नहीं होता। मनुष्य ग्रपनी चेष्टाग्रों से ही दूसरों को ग्रपना उपकारी या ग्रपकारी बनाकर श्रेष्ठता या कष्ट प्राप्त करता है।)

द्र. शाठ्येन धर्मं कपटेन मित्रं परोपतापेन समृद्धि भावम् । सुखेन विद्यां परुषेण नारीं वाञ्छन्ति ये व्यक्तिमपंडितास्ते ॥ (शठता से धर्मं उपार्जन, कपट से मित्र-प्राप्ति, दूसरों को पीड़ा पहुँचाकर स्थायी घन-संग्रह, ग्रारामतलवी करके विद्या तथा क्रूर व्यवहार से जो स्त्री को वश में करना चाहते हैं, वे मूर्ख हैं।)

यह हमारे भारतीय प्राचीन सिद्धान्तों का कथन है। प्रायः धैर्य, उदारता, शान्ति, बुद्धि, शूरता, पराक्रम, शठता, क्रोध, मात्सर्य, ईर्ष्या, आलस्य, उत्साह, परिश्रमशीलता, अध्यवसाय आदि गुणों तथा अवगुणों से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। इस कारण उंगिलयों, श्राँगुठे, हथेली के ग्रह-क्षेत्रों से गुण, अवगुण, प्रवृत्ति आदि का पूर्ण परिचय प्राप्त करने के बाद रेखाओं को सुस्थिरता से देखना

श्रीर श्रनुसंधान करना चाहिए कि परिणम क्या होगा। द्वितीय-नृतीय खंडों में रेखाश्रों श्रीर चिह्नों का विस्तृत विचार किया गया है। पहले रेखाश्रों का स्वरूप, उनके गुण-दोष तथा उनसे सम्बन्धित पारिभाषिक शब्द समभाए गये हैं। इसके बाद द्वितीय खण्ड में निम्नलिखित रेखाश्रों का वर्णन किया गया है—

- (१) जीवन-रेखा (२) शीर्ष-रेखा (३) हृदय-रेखा
- (४) भाग्य-रेखा (५) सूर्य-रेखा (६) स्वास्थ्य-रेखा
- (७) विवाह-रेखा।

ये सात प्रायः प्रधान रेखा मानी जाती हैं। इस कारण इन सातों का वर्णन इस द्वितीय खण्ड में एक साथ किया गया है। अन्य रेखाओं तथा चिह्नों का वर्णन नृतीय खण्ड में किया गया है। बहुत से विषयों का विचार पूर्ण तभी होगा जव नृतीय भाग में वर्णित रेखाओं के फल का भी समन्वय किया जावे। उदाहरण के लिये—

- (१) ग्रायु-विचार या स्वास्थ्य का विचार करने के लिये जीवन-रेखा, मंगल-रेखा, मणिवन्ध-रेखा, स्वास्थ्य-रेखा, शीर्ष-रेखा, हृदय-रेखा तथा नखों का विशेष विचार करना चाहिये।
- (२) धनिवचार या भाग्योदय के लिये ग्रहक्षेत्र, उंगलियों की बनावट, भाग्य-रेखा, जीवन-रेखा, शीर्ष-रेखा तथा सूर्य-रेखा का विशेष विचार करना उचित है।
- (३) वैवाहिक सुख या प्रेम के विषय में फलादेश करना हो तो शुक्र-क्षेत्र, हृदय-रेखा, विवाह-रेखा, शुक्रमेखला और शुक्र-क्षेत्र से ग्राने वाली प्रभाव रेखाग्रों की ग्रोर विशेष ध्यान देना चाहिए।

इस प्रकार, किसी एक बात का विचार करने के लिये अनेक प्रकरणों और अनेक रेखाओं के सम्बन्ध में बताये हुए सिद्धान्तों का विचार कर किसी नतीजे पर पहुँचा जा सकता है।

श्रब श्रागे के प्रकरणों में रेखा-स्वरूप, गुणदोष तथा सात मुख्य रेखाश्रों का क्रमश्रः विचार किया जावेगा।

### ११वां प्रकरण जीवन-रेखा

भ्रँगूठे भ्रौर तर्जनी के बीच से प्रारम्भ हो जो रेखा गोलाई लिये शुक-क्षेत्र को घेरती हुई मणिबन्घ या उसके समीप तक भ्राती है उसे 'गरुड़ पुराण' के श्रनुसार कुल-रेखा कहते हैं—

'कुल रेखा तु प्रथमा भ्रंगुष्ठादनुवर्तते ।' इसी रेखा को ज्योतिष तथा लक्षण के ग्रन्य ग्रन्थों में पितृ-रेखा, गोत्र रेखा, प्रगूढ़-रेखा ग्रादि भिन्न-भिन्न नाम दिये गए हैं।

'सामुद्रिक जातक सुधाकर' के मतानुसार यदि यह पुष्ट, सुन्दर श्रीर खूब गोलाई लिये हो तो ऐसा मनुष्य, स्वस्थ, दीर्घायु, ऍश्वयंयुक्त होता है। किन्तु यदि खंडित हो तो उसे जीवन में श्रसफलता तथा श्रपमान प्राप्त होता है। यदि यह रेखा सम्पूर्ण न हो तो ऐसा मनुष्य सदा दुःखी रहता है। यदि इस रेखा पर तिल का चिह्न हो तो मनुष्य को सुन्दर सवारी प्राप्त होती है।

इस रेखा पर से गुक्ल पक्ष में जन्म है या कृष्ण पक्ष में इसका
भी विचार कुछ लोगों ने दिया है परन्तु वह विचार सब आदिमयों
के हाथ में ठीक नहीं बैठता । यह हाथ की ४ प्रधान रेखाओं में एक
है । परन्तु भारतीय ग्रंथों में इसका उतना विशद वर्णन नहीं है
जितना पाश्चात्य ग्रंथों में । अब पाश्चात्य मत दिया जाता है—

पाश्चात्य मत देने से पहले पाठकों का ध्यान साथ के चित्र को श्रोर आकृष्ट किया जाता है। टूटी हुई या खंडित रेखा, दो शाखा- युक्ठ रेखा, श्रुङ्खलाकार रेखा, गोपुच्छाकृति रेखा श्रादि विविध प्रकार की रेखाएँ जो इस पुस्तक में बताई गई हैं वे इस चित्र को देखने से सुस्पष्ट समक्ष में आ जायेंगी। इसके गुण-दोष प्रसंगानुसार आगे बताये गये हैं।

# विविध प्रकार की रेखार १. दो शारवा युक्त रेखा र∉सहायिका रेखा ३.रेखा पर बिन्दु चिह्न ४.ह्रीप युक्त रेखा ४. गो पुच्छ की आकृति की रेखा ६. ऊपर आने वाली रेखा ७. लहर दार रेखा र. नीचे आने वाली रेखा **च खण्डित रेखा** १०. पृरवला कार रेखा ११. टूट के चारों ओर वर्ग ११. फटी हुई रेखा विद्र

चित्र नं० २१

जीवन-रेखा : पाइचात्य मत

पाश्चात्य मत से इसका नाम आयु-रेखा या जीवन-रेखा है। यह रेखा करतल के दाहिनी ओर से निकलकर गुरुक्षेत्र के नीचे गोलाई लिये हुए नीचे मणिबन्ध की ओर चली जाती है। इस प्रकार मंगल का द्वितीय क्षेत्र और शुक्र का क्षेत्र इससे घिरे हुए रहते हैं। बहुत बार यह रेखा मणिबन्ध की ओर न जाकर शुक्र-क्षेत्र के ही नीचे की ओर घूम जाती है। जीवन-रेखा से मनुष्य के स्वास्थ्य तथा शक्ति का पता लगता है कि उसकी प्राण-शक्ति कैसी रहेगी; कब उसकी शक्तियाँ वृद्धि को प्राप्त होंगी और वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेगा और कब प्राण-शक्ति के ह्वास (कमी) के कारण असे असफलता मिलेगी।

#### जीवन-रेला की क्षीणता या ग्रभाव

प्रायः सभी हाथों में यह पाई जाती है। जिन व्यक्तियों के हाथ में यह साधारणतया दिखाई न दे वहां भी घ्यान से देखने पर यह क्षीण रूप में दिखाई देगी लेकिन ऐसे व्यक्तियों में प्राण-शक्ति का श्रभाव होगा ग्रर्थात् उनका स्वास्थ्य यदि श्रच्छा भी दिखाई दे तो भी वे दीर्घायु होंगे यह निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता। हाँ, यह ग्रवश्य है कि जिनका ग्रॅंगूठा बड़ा होता है ग्रौर शीर्ष-रेखा ग्रच्छी होती है वे जीवनरेखा के क्षीण होने पर भी दीर्घायु भी हो सकते हैं।

कई हाथों में ऐसा होता है कि जीवनरेखा तो आधी ही दूर तक जाती है और भाग्य-रेखा पहुँचे के पास से निकलकर गोलाई लिये हुए आगे जाकर शीर्ष-रेखा में मिल जाती है। ऐसी स्थित में ध्यानपूर्वक निश्चय करना चाहिए कि जीवन-रेखा कौन सी है। कई बार जीवन-रेखा की सहायक रेखा को लोग जीवन-रेखा समक लेते हैं। ऐसा भ्रम उन हाथों में होता है जहाँ जीवन-रेखा छोटी और क्षीण होती है और सहायक रेखा बड़ी और गहरी होती है। ऐसे हाथों में पहचान का सहज उपाय यह है कि सहायक रेखा शुक्र- क्षेत्र के ऊपर होती है ग्रौर जीवनरेखा शुक्रक्षेत्र को घेरती हुई। जीवन-रेखा का प्रारम्भ (क)

प्रायः करतल के बग़ल से ही जीवन-रेखा प्रारम्भ होती है। यह इसकी स्वाभाविक स्थिति है परन्तु यदि यह बृहस्पति के क्षेत्र से प्रारम्भ हो तो यह समभना चाहिए कि वह व्यक्ति बहुत धनाकांक्षी है ग्रीर यश तथा मान की इच्छा रखता है। शिन, गुरु, सूर्य, बुध, गुक, चन्द्र ग्रादि—जिनके भी क्षेत्र ऐसे व्यक्ति के हाथ पर विशेष उन्तत होंगे उसी के ग्रनुसार उसकी महत्वाकांक्षा होगी। यदि बुध का प्रभाव उस पर विशेष है तो वक्ता, विज्ञान या व्यापार में वह प्रसिद्धि चाहेगा। यदि सूर्य का स्थान ग्रीर ग्रनामिका प्रमुख हैं तो धन ग्रीर कला-सम्बन्धी उसकी ग्राकांक्षायें होंगी, ऐसा ही सर्वत्र समभना चाहिए ग्रर्थात् गुरु का प्रभाव ग्रधिक हो तो पद, मान की लिप्सा ग्रादि। जीवन-रेखा के प्रारम्भ होने के उपर्युक्त दो ही स्थान हैं।

जीवन-रेखा शुक्रक्षेत्र को 'चाप' की तरह घरे रहती है, किन्तु बहुत हाथों में तो घरा बड़ा होता है ग्रर्थात् शुक्रक्षेत्र बड़ा ग्रीर विस्तृत होता है, किन्तु कुछ हाथों में जीवनरेखा की गोलाई कम रहती है इस कारण शुक्रक्षेत्र छोटा, सीमित ग्रीर संकुचित हो जाता है। जितनी गोलाई ग्रिधिक होगी उतना ही शुक्रक्षेत्र का

विस्तार अधिक होगा। जितनी गोलाई कम होगी जतना ही शुक्रक्षेत्र छोटा हो जायगा। (देखिए चित्र नं० २२)

शुक्रक्षेत्र से ग्राकर्षण, अनुराग, स्त्री-पुरुष का पारस्परिक प्रेम, इच्छा, कामुकता ग्रादि का विचार किया जाता है। इस कारण जिनका शुक्रक्षेत्र सीमित ग्रीर संकु-चित होगा उनके हृदय में प्रेम, श्राकर्षण, स्त्री का पुरुष के प्रति श्रीर पुरुष का स्त्री

चित्र नं० २२

के प्रति भुकाव कम होगा। ऐसे व्यक्तियों में जब अनुराग की भावना में ही कमी है तो सन्तान उत्पादन-शक्ति भी कम ही होगी और इस

कारण विवाह होने पर भी उतनी अधिक संख्या में संतान नहीं होती जितनी उन लोगों की जिनका जुकक्षेत्र पुष्ट ग्रौर विस्तृत है। इस कारण जीवन-रेखा कितना भाग घेरती है यह संतति के दृष्टिकोण से भी महत्व का है। सामान्य नियम यह है कि जीवन-रेखा जितनी ही बड़ी होगी उतनी ही मनुष्य की ग्राय ग्रधिक होगी।



चित्र नं० २३

बहत बार तो यह देखा कि मृत व्यक्तियों की जीवनरेखा से जितनी आयु प्रतीत होती थी उतनी श्रायु पूर्ण होने पर उनका शरीरान्त हुन्ना। किन्तु कई वार यह भी देखा कि जिस अवस्था में उस व्यक्ति की मृत्यु हुई उसके बहुत बाद तक की ग्रवस्था जीवन-रेखा से प्रकट होती थी ग्रर्थात् जीवन-रेखा सुस्पष्ट श्रीर लभ्बी थी। ऐसी स्थिति में यह शंका उठती है कि जब जीवन-रेखाओं से उन व्यक्तियों की मृत्यु नहीं प्रकट होती थी ती उनकी मृत्यु पहले ही कैसे हो गई। इसका उत्तर यही है कि जीवन-रेखा से ही आयु के अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुँचना चाहिए। जीवन-रेखा स्वाभाविक प्राण-शक्ति प्रकट करती है। हृदय-रेखा, शीर्प-रेखा, स्वास्थ्य-रेखा तथा ग्रन्य रेखाग्रों व चिह्नों से भी यह देखना चाहिए कि सांघातिक बीमारी या मृत्यु के चिह्न हैं क्या ? इसी कारण हस्तपरीक्षकों को सावधान किया जाता है कि किसी एक रेखा या चिह्न से ही शीध्रता में परिणाम निकालने की चेष्टा न करें।

यदि ये रेखा दाहिने ग्रीर बायें हाथ में भिन्न-भिन्न प्रकार की हों ग्रर्थात एक में बड़ी और एक में छोटी हो तो निम्नलिखित

# निष्कर्ष निकालना चाहिए---

- (१) यदि दाहिने हाथ में रेखा बड़ी हो तो समिभिये कि पैदा होने के समय यह व्यक्ति उतनी प्राणशक्ति लेकर उत्पन्न नहीं हुआ था किन्तु बाद में भ्राहार, बिहार, विचार और संयम द्वारा इसकी श्राणशक्ति बढ़ी है और इस कारण इसकी श्रायु लम्बी हो गई।
- (२) यदि बायें हाथ में रेखा बड़ी हो तो यह समभना चाहिए कि माता के गर्भ से तो यह पर्याप्त प्राणशक्ति लेकर आया था किन्तु बाद में उपर्युक्त विविध कारणों से यह शक्ति कम हो गई।
- (३) जहाँ भी जीवन-रेखा सुस्पष्ट, गम्भीर श्रौर दीर्घ हो यह समभना चाहिए कि जीवन श्रीर स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए काफी प्राणशक्ति है श्रौर इसके विपरीत जहाँ जीवन-रेखा छोटी हो समभना चाहिए कि उतनी श्रायु पूर्ण होने पर जीवन को भय है।

# रेखा का रूप और लक्षण (ब)

यदि यह रेखा गहरी और सुस्पष्ट हो तो समिभए कि प्राण-शिक्त का प्रवाह उत्तम है। ऐसा व्यक्ति बलशाली और स्वस्थ होगा और बीमारी का डर कम है। प्रायः पुष्ट व्यक्तियों के हाथ में रेखा स्पष्ट और गहरी होती है। ऐसे व्यक्ति चिन्ता कम करते हैं और उनका स्वास्थ्य भ्रच्छा रहता है।

यदि जीवनरेखा गहरी न हो श्रीर श्रावश्यकता से श्रधिक चौड़ी हो, या श्रुखलाकार हो तो माँसल श्रीर लचकदार करतल होने पर भी ऐसे व्यक्तियों में उतनी शक्ति नहीं होगी। जितनी गम्भीर रेखा वालों में। बहुत हाथों में देखने में श्राया है कि प्रारम्भ में तो रेखा सुन्दर है (श्रथीत् गहरी श्रीर सुस्पष्ट है) किन्तु बाद में पतली होती गई है। इसका श्रथं है कि जीवन के पूर्वभाग में तो उनमें काफ़ी प्राणशक्ति संचित थी किन्तु जीवन के उत्तर भाग में (जहाँ से जीवन-रेखा सूक्ष्म होती गई) इस प्राणशक्ति का हास होता गया।

### गहरी जीवन-रेखा का प्रभाव

ऊपर बताया जा चुका है कि स्पष्ट, पुष्ट, गम्भीर श्रीर दीर्घ जीवन-रेखा बल, शक्ति ग्रीर स्वास्थ्य प्रदिशत करती है। किन्तु हाथ के ग्रीर भागों से जो गुण या ग्रवगुण प्रकट होते हैं उनके संयोग से क्या दुष्परिणाम पैदा होते हैं उनका विचार करना भी श्रावश्यक है—

(१) जिस मनुष्य पर बृहस्पित का प्रभाव अधिक है अर्थात्
गुरु का क्षेत्र उन्नत और विस्तृत हो और तर्जनी अधिक लम्बी हो तथा
उसकी उंगलियों के तृतीय पर्व यदि अन्य पर्वों की अपेक्षा पुष्ट और
फूले हुए हों तो ऐसा व्यक्ति जीवन-रेखा की प्रदान की हुई बल और
शक्ति का दुरुपयोग करता है और अत्यधिक भोजन (जिन परिवारों
में मिदरापान प्रचलित है वहाँ मिदरापान) द्वारा सदैव अपनी तृष्ति
करता रहता है। यदि ऐसे हाथ व हथेली में अधिक लाल वर्ण
भी दिखाई दे तो समिभए कि अति भोजन और अति मिदरापान
अपना काफ़ी प्रभाव जमा चुके हैं।

ऐसे हाथों में जीवन-रेखा के पुष्ट, गम्भीर और दीर्घ रहने पर भी यह भय बना रहता है कि यद्यपि शरीर और शक्ति में क्रमिक हास नहीं है किन्तु अधिक भोजन और मदिरापान के असंयम के फलस्वरूप सदैव स्वस्थ रहने वाला भी व्यक्ति रक्तचाप, मूर्च्छा आदि का सहसा शिकार हो जाता है। इन रोगों के कारण सहसा चक्कर आ जाना, बेहोशी, पक्षाघात आदि सांघातिक रोग हो जाते हैं।

(२) उन्नत सूर्यक्षेत्र, सूर्य-रेखा एवं लम्बी ग्रनामिका वाले व्यक्ति प्राणशक्ति का सदुपयोग करते हैं और दीर्घायु होते हैं।

(३) जिन पर मंगल का प्रभाव अधिक हो अर्थात् मंगल के क्षेत्र उन्नत और विस्तृत हों उनकी भी वही प्रवृत्ति होती है जैसी गुरु के प्रभाव वाले व्यक्तियों की, ऊपर वर्णित की जा चुकी है।

- (४) शुक्रक्षेत्र जिनका उच्च ग्रौर विस्तृत है ग्रौर जिनके ग्रन्य लक्षण भी शुक्र का विशेष प्रभाव प्रकट करते हैं ऐसे व्यक्ति भी ग्रिंघक भोग-विलास द्वारा प्राणशक्ति का दुरुपयोग करते हैं ग्रौर परिणाम ह्रास ही होता है।
- (५) चन्द्र, बुध या शनि का प्रभाव जिन पर विशेष होता है उनकी वृत्तियाँ अपेक्षाकृत संयमित होती हैं।

# पतली भ्रौर कम गहरी रेखा

यदि जीवन-रेखा बहुत पतली श्रीर कम गहरी हो तो समभ्तना चाहिए कि प्राणशक्ति सामान्य से कम है। ऐसे व्यक्ति थोड़ा भी

कारण उपस्थित होने पर वीमार हो जाते हैं। ज्यादा शारीरिक कष्ट या परिश्रम भी सहन नहीं कर सकते। जीवन-रेखा किस हद तक पतली ग्रौर उथली है यह निश्चय करने के लिए हाथ की ग्रौर रेखाएँ भी देखनी चाहिएँ ग्रौर फिर तुलनात्मक हिंद से निर्णय करना उचित है। यदि ग्रन्य रेखाग्रों की ग्रपेक्षा जीवन-रेखा गहरी है तो ऐसा व्यक्ति चिन्ता कम



चित्र नं० २४

करेगा। किन्तु यदि और रेखाओं की अपेक्षा जीवन-रेखा पतली है तो ऐसा व्यक्ति सदैव यह अनुभव करेगा कि वह बहुत परिश्रम कर रहा है और उस पर बड़ा जोर पड़ रहा है। उसके स्वास्थ्य विगड़ने का डर रहता है। रेखा पर जहाँ भी कोई गड्ढा, टूट या अन्य बीमारी का चिह्न हो तो अवस्य वीमारी होती है। बहुत पतली या उथली रेखा वाले व्यक्ति सदैव चिन्तित-से रहते हैं। उन्हें भविष्य चिन्ता और विपत्तियों से अस्त प्रतीत होता है। इसलिए जहाँ कष्ट, परिश्रम, आशंका या साहस का कार्य हो वहाँ ऐसे व्यक्तियों को

कदापि नहीं चुनना चाहिए क्योंकि वे सदैव काल्पनिक श्राशंकाश्रों से ही भयभीत रहते हैं।

जहाँ पतली रेखा के अवगुण हैं वहाँ इसका गुण भी यह है कि यदि बृहस्पित या मंगल का जिन पर विशेष प्रभाव है ऐसे व्यक्तियों के हाथ में पतली रेखा हो तो वे अत्यधिक भोजन नहीं करेंगे और इस कारण वीमार नहीं होंगे। परन्तु क्षीण रेखा वाले व्यक्तियों का स्नायु-मडल प्रायः कमजार रहता है और ये लोग सुस्त रहते हैं। चौड़ी और उथली रेखा

रेखा का चौड़ा होना गुण नहीं है। सकड़ी जगह में मात्रा उतनी ही होने से प्रवाह तीव्र होता है। किन्तु प्राणशक्ति जब चौड़ी

रेखात्रों में होकर प्रवाहित होती है तो उसकी गित मन्द हो जाती है। इसलिए यदि ग्राप देखें कि जीवन-रेखा गहरी नहीं है ग्रीर चौड़ो है तो समिफिए कि प्राण-शक्ति की कमी है। शरीर भी बलवान नहीं होता। ऐसे व्यक्ति तुरन्त रोग के शिकार हो जाते है। ऐसे व्यक्ति यदि देखने में मोटे भी हों तो समिफिए कि उनमें वल ग्रधिक नहीं है। रोग के

AFIFIA

चित्र नं० २४

कीटा गु ऐसे शरीर में शीघ ही अपना घर बना लेते हैं। ऐसे ध्यक्तियों में आत्मिव इवास की भी कमी रहती है और वे सदैव किसी-न-किसी रोग की शिकायत करते रहते हैं। उन्हें प्रायः अपने मित्रों और सम्बन्धियों पर निर्भर रहने का अभ्यास हो जाता है और स्वयं जीवन में विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति केवल ऐसा काम कर सकते हैं जो एक ही क्रम का हो और जिसमें नवीन स्फूर्ति, साहस या उत्तरक्षायित्व न हो। यदि ऐसे व्यक्तियों को किसी साहस और उत्तरदायित्व के काम में लगा दिया जाय तो ऐसे

काम में वे अधिक दिन तक नहीं लगे रह सकते। यदि ऐसी रेखा निक्शक्त से, ढीले हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही आलसी होता है।

जिनकी उंगली के अग्रभाग चौड़े (आगे से फैले) होते हैं उनके हाथ में भी चौड़ी और उथली रेखा हो तो उनको भी यह निष्क्रिय बना देती है और उनकी कार्य-शिवत या क्रिया बहुत अल्प-मात्रा में रहती है। बृहस्पित, मंगल या शुक्र किसी भी ग्रह का प्रभाव इन मनुष्यों के ऊपर हो तो इनकी इच्छाएँ चित्त तक ही सीमित रहती हैं। कार्यान्वित करने की क्षमता उनमें नहीं होती। ऐसे व्यक्तियों की सन्तान भी कम ही होती हैं। चौड़ी और उथली रेखा सब व्यक्तियों के हाथों में एक-सी नहीं होती। जितनी ही अधिक मात्रा में ये अवगुण हो उनके अनुरूप ही फलादेश करना चाहिए। यदि वायें हाथ की अपेक्षा दायें हाथ में रेखा अच्छी हो तो समभना चाहिए कि अब दशा सुधर रही है। किन्तु यदि दाहिने हाथ में रेखा अधिक खराब हों तो समभित्र कि दशा और भी बिगड़ रही है।

यदि हाथ की अन्य रेखाएँ उत्तम हों और केवल जीवन-रेखा में ही ये अवगुण हों तो समभना चाहिए कि असफलता का कारण ऐसे व्यक्ति की अस्वस्थता और निवंलता है। शनि के क्षेत्र को भी घ्यान से देखना चाहिए! यदि यह क्षेत्र भी विस्तृत हो या शनि का अभाव विशेष हो तो ऐसे व्यक्ति प्राय: दु:खी, ग्रमगीन और कष्ट पाने वाले होते हैं और आत्म-हत्या तक करने की इच्छा हो जाती है।

यदि स्त्रियों के हाथ में उपर्युक्त सब बाते हों और चन्द्रमा के क्षेत्र के नीचे के तृतीय भाग से स्त्री-रोग भी प्रकट होते हों तो उनमें उपर्युक्त निराशाबाद और ऐहिक लीला समाप्त करने की भावना और भी अधिक होती है। ऐसे हाथों में यह भी ढूँढना चाहिए कि किस बीमारी के चिह्न या लक्षण हैं। माता-पिता को उचित है कि ऐसे लोगों का विवाह न करें।

यदि जीवन-रेखा नसेनी के छोटे-छोटे डडों की भौति छोटे-छोटे धाड़े रेखा-खण्डों से बनी हो तो ऐसी रेखा में भी वही सवगुण

समभने चाहिए जो चौड़ी श्रीर उथली रेखा के सम्बन्ध में पहले कहे जा चुके हैं। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य श्रच्छा नहीं रहता श्रीर वह वारम्बार बीमार होता है। यदि जीवन-रेखा छोटी-छोटी सूक्ष्म रेखाश्रों से बनी हो तो ऐसे व्यक्ति का स्नायु-मण्डल क्षीण होता है श्रीर वह मनुष्य निर्वल होता है। हाथ में ग्रहों के विविध क्षेत्रों के देखने से पता लगेगा कि शरीर में कौन सा रोग है।



इसी प्रकार यदि जीवन-रेखा शृह्धला की भौति हो तो उनमें भी उपर्युक्त दोष होते हैं।

जीवन-रेखा के जिस भाग में नसेनी की तरह या शृह्खलाकार या अन्य दोषयुक्त बनावट हो उसी के अनुसार वयः में रोग, स्वास्थ्य हानि, निर्वलता आदि कहना चाहिए। जीवन के आरम्भ (वचपन) में बच्चे अधिकतर बीमार पड़ते हैं। इसलिए जीवन-रेखा का प्रारम्भिक भाग हो छिन्न-भिन्न या शृङ्खलाकार रहता है। यदि प्रारम्भ में तो जीवन-रेखा बहुत सुन्दर हो और बाद में कटी-फटी, उथली, चौड़ी आदि अवगुणों से युक्त हो तो वर्तमान से जो अवस्था आवे उतनी उम्र में बीमारी या अस्वास्थ्य कहना चाहिए। परन्तु जिनकी सम्पूर्ण जीवन-रेखा ही दोषयुक्त हो वे कभी भी पूर्ण स्वस्थ नहीं रह सकेंगे।

ग्रहों के क्षेत्रों में रेखा, जाल, क्रॉस या अन्य चिह्नों से रोग-विशेष का पता लगेगा। नाखूनों की बनावट, रंग, हथेली का वर्ण, स्वास्थ्य रेखादि से भी रोग का पता लगेगा और जहाँ-जहाँ जीवन-रेखा टूटी हो या फटी हो या कटो हो या बिन्दु अथवा डीप-चिह्न से गुक्त हो उस अवस्था में बीमारी कहनी चाहिए। जीवन-रेखां से रोग-विशेष का परिज्ञान और इसकी आड़ी काटने वाली रेखायें (ग)

जो भी रेखाएँ जीवन-रेखा को काटती हैं वे प्राणशक्ति के प्रवाह में बाधा पहुँचाती हैं श्रीर जिस वयः में यह श्रवरोध प्रकट होता है उसी समय स्वास्थ्य में गढ़बड़ होती है। बहुत से हाथों में ऐसा देखा है कि श्रति सूक्ष्म—श्रत्यन्त छोटी-छोटी रेखाश्रों से जीवन-रेखा कटी रहती है लेकिन जीवन-रेखा में कोई टूट नहीं होती। इन श्रत्यन्त सूक्ष्म काटने वाली रेखाश्रों का प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य को विगाड़ना होता है श्रर्थात् कोई भयानक शारीरिक वीमारी तो नहीं होती किन्तु श्रनेक चिन्ताश्रों के कारण मन उद्दिग्न रहता है इस कारण मनुष्य श्रपने को पूर्ण स्वस्थ अनुभव नहीं करता। जितनी छोटी, सूक्ष्म रेखा श्रायु-रेखा को काटें उतना ही मानसिक उद्देग या शारीरिक रोग के श्रवसर समभने चाहिए। परन्तु यदि ये काटने वाली रेखाएँ गहरी हों तो उत्कट बीमारी की द्योतक हैं। यदि इन काटने वाली रेखाश्रों का रंग लाल हो तो ज्वर द्वारा रुग्णता होगी। जितनी गहरी काटने वाली रेखा हो उतनी ही कष्टदायक रुग्णता का फलादेश करना उचित है।

ये काटने वाली रेखाएँ किसी-न-किसी ग्रहक्षेत्र पर जाकर रुकती हैं श्रौर उनसे रोग-विशेष का परिज्ञान होगा।

- (१) यदि कोई आड़ी रेखा जीवन-रेखा को काटे और शनि-क्षेत्र पर जहाँ वह जाकर रुके रेखाजाल हो तो शनि के वर्ग का रोग होगा—कौनसा रोग होगा यह नाखूनों और वर्ण से ज्ञात हो सकेगा।
- (२) यदि जीवन-रेखा को काटने वाली रेखा सूर्यक्षेत्र के नीचे हृदय-रेखा पर जाकर रुके और वहाँ हृदय-रेखा पर बिन्दु या द्वीप हो या स्वयं हृटय-रेखा ही कठी हुई हो तो हृद्रोग समकना

चाहिए । यदि जीवन-रेखा इस कटे हुए स्थान के ग्रागे दोनों हाथों में दूटी हुई हो तो जीवन का ही ग्रन्त हो जावेगा । हुद्रोग जहाँ सूचित होता हो वहाँ नाखूनों ग्रादि ग्रन्य बताये हुए लक्षणों पर भी ध्यान देना चाहिए ।

- (३) यदि काटने वाली तीव्र रेखा जाकर लहरदार स्वास्थ्य-रेखा से मिलती हो तो पीलिया या पित्तज्वर होगा।
- (४) यदि काटने वाली रेखा मंगल के प्रथम क्षेत्र पर पर्यवसित हो श्रीर वहाँ रेखाजाल हो तो रक्तिवकार, रक्त-प्रसार, या गले (खाँसी, निमोनिया द्यादि) की बीमारी का द्योतक है। स्वास्थ्य-रेखा पर द्वीप-चिह्न हैं या नाखूनों से यदि इन रोगों की पुष्टि होती है क्या यह भी देखना चाहिये।
- (५) यदि काटने वाली रेखा चन्द्रक्षेत्र के ऊपरी भाग पर जाकर समाप्त हो भीर वहाँ पर रेखाजाल हो तो संग्रहणी, श्रंतड़ियों के रोग, उदरशोथ ग्रादि रोग होंगे।
- (६) यदि काटने वाली रेखा का चन्द्रक्षेत्र के मध्य भाग में श्रंत हो तो वायुजनित, गठिया श्रादि रोग होते हैं। यदि रेखा के श्रन्त पर चन्द्रक्षेत्र के मध्य में श्रशुभ जाल-चिन्ह हो तो इस रोग की पुष्टि होती है। श्रथवा यदि जीवन-रेखा को काटने वाली किसी दूसरी रेखा में द्वीप-चिह्न हो श्रीर वह शनिक्षेत्र को जावे तो भी इसकी पुष्टि होती है।
- (७) यदि जीवन-रेखा को काटने वाली रेखा चन्द्रक्षेत्र के नीचे के भाग में समाप्त हो भ्रीर वहाँ जाल, चिह्न या क्रांस या इस रेखा को काटने वाली दूसरी छोटी रेखा हो तो मूत्राशय या स्त्री-सम्बन्धी रोग होते हैं। यदि हाथ फूले हुए, मुलायम भ्रीर सफ़ेद रंग के हों भ्रीर चिकने नजर भ्रायें तो उपर्युक्त रोगों की पुष्टि होती है। यदि स्वास्थ्य रेखा पर तारे का चिह्न हो विशेष-

कर उस स्थान पर जहाँ स्वास्थ्य-रेखा शीर्षरेखा को काटती हो तो भी उपर्युक्त रोगों की पुष्टि होती है।

(प) यदि जीवन-रेखा अच्छी हो और यह प्रदिश्तित करती हो कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो इन रोगों से थोड़े ही दिनों के लिए बीमारी होगी और फिर जातक शीघ्र ही अच्छा हो जायगा। यदि जीवन-रेखा अत्यन्त पतली या अत्यन्त चौड़ी, उथली या शृङ्खलाकार हो तो उसका स्वास्थ्य जल्दी-जल्दी विगड़ेगा और इस कारण जीवन-रेखा को काटने वाली रेखाएँ भी अधिक संख्या में दिखाई देंगी।

किसी भी आड़ी काटने वाली रेखा से जब रोग की सम्भावना प्रतीत हो तब यह देखना चाहिए कि जिस स्थान पर जीवन-रेखा कटी है उसके आगे के भाग में जीवन-रेखा की कैसी दशा है। यदि काटने वाली रेखा का अन्त द्वीप, क्रॉस या विन्दु पर होता है, या यह शीर्ष-रेखा को काटतो है और जिस स्थान पर जीवन-रेखा कटी है उसके आगे का भाग चौड़ा और उथला है तथा वहाँ जीवन-रेखा पर द्वीप-चिह्न है तो समभना चाहिए कि इस बीमारी से उसका शारीरिक स्वास्थ्य और दिमागी ताकत दोनों को गहरा आधात पहुँचेगा और वीमारी के बाद उसकी दशा अच्छी नहीं रहेगी।

- (६) कभी-कभी जीवन-रेखा को काटने वाली रेखाएँ शुक्रक्षेत्र पर प्रभाव-रेखाओं से प्रारम्भ होती हैं। ऐसी स्थिति से समभना चाहिए कि किसी चिन्ता विशेष (प्रभाव-रेखा सम्बन्धी) के कारण रोग होगा। यदि प्रभाव-रेखा गहरी और दृढ़ हो तो उपर्युक्त निष्कर्ष की पृष्टि होती है।
- (१०) यदि आड़ी काटने वाली रेखा ह्रदय-रेखा और शीर्ष-रेखा के मध्य में समाप्त हो और शीर्ष और ह्रदय-रेखाओं के वीच का यह मध्य भाग बहुत चौड़ा न हो तो दमे का रोग होगा। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि यह मध्यभाग जब सकड़ा होता है तो दम घुटने की बीमारी होती है। इसी कारण दमे की बीमारी का

निर्देश किया गया है। यदि यह स्थान सकडा न हो तो दमा न होगा।

(११) यदि भ्राड़ी काटने वाली रेखा जाकर स्वास्थ्य-रेखा पर समाप्त हो भौर स्वास्थ्य-रेखा नसेनी की भाँति हो तो उदर-रोग होगा।

(१२) यदि आड़ी काटने वाली रेखा जाकर स्वास्थ्य-रेखा पर ऐसी जगह समाप्त हो जहाँ स्वास्थ्य-रेखा पर द्वीप-चिह्न हो तो गले और फेफड़े का रोग कहना चाहिए। जीवन-रेखा-चिन्हों से रोग-परिज्ञान



चित्र नं० २७

द्वीप—यदि जीवन-रेखा पर द्वीप-चिह्न हो तो समक्तना चाहिए कि प्राणशक्ति दो धाराग्रों में फूटकर वह रही है। इस कारण उसकी गित ग्रौर शक्ति में कमी हो गई। स्वास्थ्य की वृद्धि के लिये यह समय ग्रच्छा नहीं होता ग्रौर जितना जीवन-रेखा का भाग द्वीप-युक्त होगा उतने ही जीवन के काल तक ग्रस्वस्थता रहेगी। यदि द्वीप समाप्त होने के वाद जीवन-रेखा सुन्दर ग्रौर पुष्ट हो तो इस

ग्रस्वास्थ्य के वाद जातक पूर्ण स्वस्य हो जायगा, किन्तु यदि वाद की जीवन-रेखा पतली या दोष-युक्त है तो पुनः पूर्ण स्वस्य नहीं होगा। यदि यह द्वीप-चिह्न बहुत छोटो है तो एक ही बार बीमार करेगा। अन्य रेखाओं तथा ग्रह-नक्षत्रों से यह देखना चाहिए कि किस पकार के रोग की सम्भावना है।

यदि जीवन-रेखा में निरन्तर एक के बाद दूसरा—इस प्रकार कई द्वीप-चिह्न हों



चित्र नं० २८

तो एक प्रकार से श्रृङ्खलाकार रेखा का-सा स्वरूप दिखाई देगा। ऐसी दशा में निरन्तर स्वास्थ्य खराव रहेगा, यह फलादेश करना उचित है। यदि प्रथम द्वीप-चिह्न बड़ा हो ग्रीर वाद के छोटे हों तो यह समिक्षए कि पहली बीमारी बहुत सख्त ग्रीर गहरी होगी ग्रीर बाद की हल्की। किन्तु यदि इससे उल्टा क्रम हो ग्रर्थात् पहला द्वीप छोटा ग्रीर बाद के बड़े होते जाएँ तो उत्तरोत्तर रोगों में वृद्धि होगी।

यदि जीवन-रेखा पर द्वीप-चिह्न हो तो हाथ के ग्रन्य भाग के चिह्नों से किस प्रकार रोग का ग्रनुमान करना चाहिए यह स्पष्ट किया जाता है। यदि जीवन-रेखा पर द्वीप-चिह्न हो ग्रीर—

(१) सारे हाथ पर बहुत सी पतली श्राड़ी रेखाएँ हों तो इससे स्नायु-दुर्बलता और मानसिक श्रशान्ति के कारण स्वास्थ्य हानि

होगी।

(२) यदि शीर्ष-रेखा छोटी-छोटी सूक्ष्म आड़ी रेखाओं से कटी हो तो सिर-दर्ब, दिमाग की कमजोरी, नजला बिगड़ना इस प्रकार के रोग होते हैं। किन्तु यदि शीर्ष-रेखा को काटने वाली छोटी रेखाएँ गहरी हों तो शिरोवेदना या मस्तिष्क-सम्बन्धी गहरा रोग।

(३) यदि शीर्ष-रेखा पर भी द्वीप हो तो दिमाग की कमजोरी स्रोर मस्तक के स्रन्दर स्नायु को स्राघात पहुँचाने वाले रोग।

(४) यदि शीर्ष-रेखा पर विन्दु (पिन की नोक के बराबर गड्ढे) हों तो शिरो-रोग। यदि ये विन्दु ललाई लिये हों तो रोग में भी तीव्रेता हो।

(प्र) यदि हृदय-रेखा पर बिन्दु हो तो हृदय रोग। यदि हृदय-रेखा पर बहुत से बिन्दु हों तो वारम्बार हृदय-रोग का आक्रमण होगा और इस कारण स्वास्थ्य गिरा हुझा रहेगा। इसकी पुष्टि के लिए हथेली के वर्ण और नाखूनों को भी देखना चाहिए।

(६) यदि हृदय-रेखा पर भी द्वीप हों तो हृदय की कमजोरी

के कारण स्वास्थ्य गिरा हुम्रा रहे।

नोट:—उपर्युक्त नम्बर ५ ग्रीर ६ में बताए हुए लक्षणों में ग्रन्तर यह है कि यदि हृदय-रेखा पर पिन की नोक के बराबर छोटे-छोटे गड्ढे हों तो हृदयरोग के तीव्र श्राक्रमण (दिल की बीमारी के दौरे) होते हैं। किन्तु यदि हृदय-रेखा पर केवल द्वीप हो तो हृदय की साधारण कमजोरी की वजह से स्वास्थ्य गिरा हुग्रा होगा।

(७) यदि स्वास्थ्य-रेखा लहरदार हो तो पित्त-रोग, यकृत-

सम्बन्धी लरावी । (देखिये चित्र नं० २६)

(८) यदि स्वास्थ्य-रेखा नसेनी की भाँति हो तो ग्रपच, मन्दाग्नि तथा ग्रन्य उदर रोग।

(१) ग्रहक्षेत्रों पर जाल-चिह्न, क्राँस, छोटी काटने वाली रेखा ध्यान से देखनी चाहिए। जिस ग्रहक्षेत्र पर ऐसे चिह्न हों उसी ग्रह-सम्बन्धी रोग होगा।

नोट: --- यदि जीवन-रेखा पर कोई विन्दु-चिह्न हो ग्रौर उसके वाद हो जीवन-



चित्र नं० २६

रेखा पर द्वीप बना हो तो यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि तीव्र रोग का आक्रमण होगा और इसके बाद स्वास्थ्य गिरा रहेगा। यदि जीवन-रेखा पर कई द्वीप-चिह्न हों ग्रौर हाथ में उपर्युक्त ग्रनेक

रोगों के लक्षण हों तो कब कौन-सी बीमारी हीगी?

यदि जीवन-रेखा पर एक से ग्रधिक द्वीप हों श्रौर हाथ में एक से ग्रधिक रोग के लक्षण हों तो यह नतीजा निकालना चाहिए कि ये द्वीप-चिह्न पृथक्-पृथक् रोगों के कारण वीमार या कमजोर रखेगे। यथा—

(१) यदि जीवन-रेखा के प्रारम्भिक भाग में एक द्वीप हो

श्रीर दूसरा बहुत श्रागे जाकर श्रीर शीर्ष-रेखा के प्रारम्भिक भाग में रोग के लक्षण हों तथा हृदय-रेखा के बाद के भाग में हीप हो तो समभना चाहिए कि जीवन-रेखा के दो हीप, जो दो रोगकाल बताते हैं उनमें प्रथम रोग का परिचय शीर्ष-रेखा से मिलेगा क्योंकि जीवन-रेखा का प्रथम द्वीप जीवन-रेखा के प्रारम्भिक भाग में है श्रीर शीर्ष-रेखा का हीप भी शीर्ष-रेखा के प्रारम्भिक भाग में ही है। जीवन-रेखा में जो श्रहितीय द्वीप है वह श्रागे चलकर है श्र्यात् श्रिषक श्राग्र में है श्रीर इसके मुकाविले का रोग-लक्षण, हृदय-रेखा में भी श्रागे जाकर है श्र्यात् श्रिषक उम्र में है। इस कारण द्वितीय बार जब तक यह जातक विशेष वीमार होगा तब हृदयरोग के कारण, यह निष्कर्ष निकालना उचित है।

- (२) जीवन-रेखा पर यदि द्वीप-चिह्न हो ग्रौर उस द्वीप से प्रारम्भ होकर काटने वाली रेखा (जीवन-रेखा को) यदि किसी ग्रह-क्षेत्र को जाती हो तो उस ग्रह-वर्ग-सम्बन्धी रोग का श्रनुमान करना चाहिए। जिस द्वीप का जिस ग्रह-क्षेत्र से (काटने वाली रेखा द्वारा) सम्बन्ध हो उस द्वीप से निर्धारित जीवन-काल में, उसी ग्रह-क्षेत्र-सम्बन्धी रोग होगा। किस ग्रह-क्षेत्र से क्या बीमारी होती है इसका विवरण नीचे दिया जाता है—
- (१) यदि जीवन-रेखा पर द्वीप से कोई रेखा निकलकर शिन-क्षेत्र को जाती हो ग्रीर इस काटने वाली रेखा पर भी द्वीप-चिह्न हों तो गठिया या वायु-सम्बन्धी विकार होगा। यदि जीवन-रेखा के द्वीप से दूसरी रेखा चन्द्रक्षेत्र के मध्यभाग पर जाती हो तो इस रोग की पुष्टि होती है।
- (२) यदि जीवन-रेखा पर द्वीप में से कोई रेखा शनिक्षेत्र को जाती हो ग्रौर वहाँ जाल-चिह्न हो ; शीर्ष-रेखा के उस भाग पर जो शनिक्षेत्र के नीचे है विन्दु या द्वीप हों ; तथा नाखून रेखायुक्त ग्रौर जल्दी दूटने वाले हों तो लक्बे की बीमारी होगी ?

(३) जीवन-रेखा पर द्वीप-चिह्न हो ग्रीर उससे निकलकर कोई रेखा गुरु-क्षेत्र को जाती हो (ग्रीर वहाँ लाल बिन्दु हो), हाथ का वर्ण ग्रीर रेखाग्रों का वर्ण लाल हो तो मूर्च्छा (ग्रधिक भोजन, मिदरा-पान ग्रादि के कारण—रक्तचाप ग्रधिक होने के कारण रोग); यदि मंगल के प्रथम क्षेत्र पर क्रॉस या जाल-चिह्न हो तो इसकी पुष्टि होती है।

(४) जीवन-रेखा पर द्वीप हो, श्रनिक्षेत्र पर जाल-चिह्न हो

ग्रौर इन दोनों को कोई रेखा जोड़ती हो, स्वास्थ्य-रेखा लहरदार हो तो पित्त रोग, पाचन-शक्ति की कमी, यकृत रोग ग्रादि। (देखिए चित्र नं० ३०)

यदि हाथ का रंग पीला हो तो इसकी
पुष्टि होती है और यदि शीर्ष-रेखा पर
छोटे-छोटे द्वीप हों या शीर्ष-रेखा को छोटीछोटी कई रेखाएँ काटती हों तो पित्त के
कारण सिर-दर्द।



ग्रस्वास्थ्य या बोमारी देखनी हो तो तो जीवन-रेखा पर विशेष हिष्ट देनो चाहिए। स्त्रियों में प्रायः ४२ से ४६ वर्ष की ग्रवस्था में जीवन-रेखा पर द्वीप-चिह्न होता है।

यदि इस द्वीप के बाद जीवन-रेखा गहरी हो तो वाद में स्वास्थ्य ठीक रहेगा किन्तु यदि बाद का भाग अधिक पतला या चौड़ा हो या उथला या श्रृंखताकार हो तो ऐसी स्त्रियों में पहले जैसी शक्ति और स्वास्थ्य का अभाव रहता है। यदि साथ-ही-साथ चन्द्र-क्षेत्र के नीचे के भाग में जाल चिह्न हों तो स्त्री-रोग अवश्य होते हैं। यदि जीवन-रेखा के द्वीप से चन्द्रक्षेत्र जाल तक कोई रेखा जाती हो तो इस रोग को पुष्टि होती है। जहाँ स्वास्थ्य-रेखा और शोषं रेखा मिलती है वहाँ यदि तारे का चिह्न हो तो भी इस रोग की पुष्टि होती है।

जीवन-रेखा पर बिन्दु-चिह्न

जीवन-रेखा पर जहां बिन्दु-चिह्न हो (यानी पिन के ऊपरी भाग के बराबर गड्ढे का चिह्न हो) उन्हें रोग का लक्षण समभना चाहिए। कई बार ये गड्ढे बहुत बड़े भी होते हैं; ये जितने बड़े होंगे उतने ही भयानक सिद्ध होंगे अर्थात् छोटा बिन्दु हल्की बीमारी का द्योतक है, बड़ा और गहरा बिन्दु बड़ी और गहरी बीमारी का। रंग के अनुसार भी फलादेश में तारतम्य होता है। जैसे—

(१) यदि विन्दु सफ़ेद हों तो इतने श्रधिक रोगकारक नहीं होते । फिर भी कौनसा रोग होगा इसका निर्णय हाथ के श्रन्य भागों

से करना चाहिए।

(२) यदि गहरा लाल चिह्न हो तो तीव्र ज्वर, मोतीभरा ग्रादि । बहुत बार इन गड्ढों के बाद जीवन-रेखा श्रृंखलाकार या ग्रन्य दोषयुक्त हो जाती है । इससे यह परिणाम निकालना चाहिए कि ज्वर-रोग के बाद जातक पूर्ण स्वास्थ्य-लाभ नहीं कर सका ।

(३) यदि जीवन-रेखा में जिस स्थान पर विन्दु हो उसके आगे के भाग को काटती हुई कोई रेखा शीर्ष-रेखा पर जाए और वहाँ (शीर्ष-रेखा पर) कोई विन्दु, द्वीप, क्रॉस या छोटी काटने वाली रेखा हो तो तीव्र ज्वर के कारण मस्तिष्क की दुर्वलता।

(४) यदि जीवन-रेखा पर विन्दु हो स्रौर वहाँ से कोई रेखा मंगल-क्षेत्र पर जाये स्रौर स्वास्थ्य-रेखा पर द्वीप-चिह्न हों तो गले

श्रीर छाती की बीमारी।

(प्) यदि जीवन-रेखा पर स्थित बिन्दु से कोई रेखा चन्द्र-क्षेत्र पर जावे ग्रौर उस पर जाल-चिह्न हो ग्रौर दूसरी रेखा जीवन-रेखा के बिन्दु से गुरु-क्षेत्र पर जाये तो ग्रंतड़ियों में सूजन तथा उदर-विकार कहना चाहिए।

886

(६) जीवन-रेखा पर विन्दु हो ग्रीर वहाँ से कोई रेखा निकल कर सूर्यक्षेत्र पर जावे तथा इस दूसरी रेखा पर द्वीप, विन्दु या काँस का चिह्न हो तो हृदय रोग।

(७) जीवन-रेखा पर विन्दु हो ग्रौर इसको काटती हुई कोई रेखा ऐसी स्वास्थ्य-रेखा से मिले जो लहरदार हो तथा जिस पर विन्दु या क्रॉस-चिह्न हो या किसी ग्रन्य छोटी रेखा से कटी हो तो

पित्त रोग, यकृत रोग ग्रादि ।

(८) जीवन-रेखा पर विन्दु-चिह्न हो और चन्द्रक्षेत्र के मध्य-भाग पर जाल-चिह्न, क्रॉस या अस्पष्ट तारे का चिह्न हो या छोटी-छोटो ग्राड़ी रेखाएँ हो तो गठिया रोग। यदि शनिक्षेत्र पर विन्दु-चिह्न हो ग्रीर वहाँ से कोई रेखा चलकर जीवन-रेखा को काटती हो तो इस रोग की पुष्टि होती है।

(१) जीवन-रेखा पर विन्दु हो ग्रौर वहाँ से कोई रेखा चल-कर चन्द्र-क्षेत्र के नीचे भाग पर ग्राये ग्रीर वहाँ तारे का ग्रस्पष्ट चिह्न, जाल, क्रॉस या छोटी-छोटी ग्राड़ी रेखाएँ हों तो गुर्दे तथा मूत्राशय-सम्बन्धी रोग होते हैं।

(१०) यदि जीवन-रेखा पर ऐसा बिन्दु हो, जो पीला हो, तो

पित्त-ज्वर, यक्कत-रोग म्रादि प्रकट करता.है।

(११) यदि जीवन-रेखा पर बिन्दु हो श्रीर उसकी काटती हुई कोई रेखा, शनिक्षेत्र पर श्रावे श्रीर वहाँ क्रॉस-चिह्न हो तो ऊँचे से गिरना, किसी मोटर या सवारी से टकरा जाना या ऐसा ही कोई श्रकल्पित श्राघात या दुर्वटना का भय होता है। यदि जीवन-रेखा टूटी हुई हो (घ)

यदि जीवन-रेखा दूटो हुई हो तो समभना चाहिए कि प्राण-शक्ति के एकरस प्रवाह में वाधा पड़ गई। यदि जीवन-रेखा पुष्ट ग्रीर गम्भीर है तो जीवन-रेखा खंडित होने का ग्रधिक दुष्परिणाम नही होता। किन्तु यदि जीवन-रेखा चौड़ी, उथली तथा ग्रुंखलाकार हो तो प्राणशक्ति पहले ही कम है यह प्रकट होता है। इस कारण जीवन-रेखा खंडित होने से स्वास्थ्य को विशेष धक्का पहुँचता है।

जीवन-रेखा खंडित होने का अर्थ है तोत्र रोग या दुर्घटना। यदि जीवन-रेखा दूटी हुई हो और फिर प्रारम्भ हो गई हो अर्थात् दोनों खंडों में विशेष अन्तर न हो तो उतना भयानक नहीं है। यदि इस दूटे हुए स्थान के चारों और कोई चतुष्कोण हो तो अपित्त से रक्षा होना प्रकट करता है। इस प्रकार की हल्की टूट, साधारण दुर्घटना या बोमारी प्रकट करती है और जिस प्रकार विन्दु या



द्वीप-चिह्न अशुभ लक्षण हैं उसी प्रकार इसे भी समभना चाहिए उससे अधिक भयकर नहीं।

किन्तु यदि जीवन-रेखा अधिक दूटी हुई हो अर्थात् जीवन-रेखा के दोनों दुकड़ों के मध्य भाग में अधिक अन्तर हो तो जीवन को भय प्रकट करता है। यदि दूट के स्थान पर जीवन-रेखा के दुकड़े पीछे की ग्रोर जुकक्षेत्र पर कुछ घूमे हुए दिखाई दें तो ग्रौर भी भयंकर है। जीवन-रेखा के दोनों खंडों में जितना अधिक अन्तर हो ग्रौर जितना ग्रधिक, दूट की जगह, इन दुकड़ों का जुक्र-क्षेत्र पर घुमाव हो उतनी ही अधिक मृत्यु की सम्भावना समिसए।

जहाँ जीवन-रेखा लम्बी हो श्रीर श्रचानक टूट गई हो वहाँ उपर्युक्त निष्कर्ष निकालना उचित है। पुष्टि के लिए दोनों हाथों को देखकर परिणाम निकालिए। यदि वायें हाथ में जीवन-रेखाः खंडित है श्रीर दाहिने में ठीक है तो उतना भय नहीं।

किन्तु यदि सारी जीवन-रेखा ही छोटे-छोटे टुकड़ों से बनी हो तो उसका वही भाव होगा जो श्रृंखलाकार रेखा का। ऐसे व्यक्ति की प्राणदानित निर्वल होने के कारण उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं

होगा। यदि प्रत्येक दूट के बाद रेख पतली होती जाती है तो ऐसा जातक भी उत्तरोत्तर निर्वल होता जायगा। जिस भाग में जीवन-रेखा है उस भाग से स्वास्थ्य की दशा ग्रीर जहाँ पर दूट है वहाँ से रोग की दशा का अनुमान करिये। किस प्रकार के रोग-विशेष होंगे यह हाथ के अन्य भागों से मालूम होगा।

किन्तु यदि जीवन-रेखा के छोटे-छोटे टुकड़ों में प्रारम्भिक क्षीणता हो ग्रीर वाद वाले सवल तथा पुष्ट प्रतीन हों तो समिभए कि उत्तरोत्तर स्वास्थ्य ग्रच्छा होता जायगा। जीवन-रेखा जहाँ जरा-सी खंडित हुई हो उसके ग्रागे ही उस पर द्वीप-चिह्न हो या जीवन-रेखा श्रृङ्खलाकार हो गई हो तो गहरी बीमारी के वाद भी काफ़ी समय तक कुछ-न-कुछ बीमारी चलती रहेगी।

यदि वृद्धावस्था में जीवन-रेखा खंडित हो ग्रीर उसके वाद का रेखा-खण्ड क्रमशः क्षीण होता चला गया हो तो समिक्षिए कि वृद्धावस्था की किसी भयानक बीमारी के बाद स्वास्थ्य गिरता ही गया है। यदि बाद में ग्रधिक खंडित दिखाई दे तो उस स्थान पर मृत्यु की शंका होगी।

टूटी हुई जीवन-रेखा की क्षति-पूर्ति

श्रव यह विचार किया जाता है कि यदि जीवन-रेखा दूटी हुई हो तो इसकी क्षति-पूर्ति किसी प्रकार सम्भव है—

- (१) यदि खंडित होने के स्थान पर दोनो खण्ड एक-दूसरे के ऊपर ग्रा जावें (ग्रौर कोई खण्ड भोतर की ग्रोर ग्राँकड़े-दार न हो ग्रर्थान् घूमा हुग्रा न हो) तो इसका ग्रर्थ है कि रेखा का खंडित होना दोपपूर्ण नहीं रहा।
  - (२) यदि खण्डित भाग के पीछे



जीवन-रेखा के सदृश गोलाई लिए हुए जीवन-रेखा की सहगामिनी कोई रेखा हो तो यह खंडित होने के दोष को उसी तरह दूर करती है जैसे फटे हुए कपड़े पर नये कपड़े की पत्ती लगा दी जाय।

(३) यदि जीवन-रेखा जहाँ खंडित हुई है उस स्थान को चारों ग्रोर से घेरे हुए एक चतुष्कोण हो तो भी खंडित होने का दोष बहुत कुछ दूर हो गया यह समिक्तए।

## शालायुक्त जीवन-रेखा

यदि नीचे की ग्रोर (मिए वन्ध की ग्रोर) जाती हुई जीवनरेखा को दो शाखाएँ हो जायँ ग्रौर वे पास-पास काफ़ी दूर तक
चलतो रहें तो समभना चाहिए कि जो प्राणशक्ति एक धारा में
जा रही थो वह दो धाराग्रों में विभाजित हो गई। इस कारण
उसका प्रवाह कम हो गया। ग्रायु के जितने भाग तक इस प्रकार
दो शाखायुक्त रेखा चले जोवन के उस भाग में शक्तित में कुछ
कमी प्रतीत होगी। यहाँ इस ग्रोर ध्यान दिलाना ग्रावश्यक है कि
जीवन-रेखा के दाहिनो ग्रोर शुक्रक्षेत्र पर ही जीवन-रेखा के
ग्राकार की ही ग्रौर भी कई रेखाएँ होती हैं जिन्हें मंगल-रेखा ग्रौर
प्रभाव-रेखा कहते हैं। इसलिए यह निश्चय कर लेना चाहिए कि
जीवन-रेखा ही दो शाखाग्रों में विभाजित हो मिणवन्ध की ग्रोर
गई है। मगल-रेखा या प्रभाव-रेखा को गलती से जीवन-रेखा की
शाखा न समभें।

किन्तु यदि जीवन-रेखा दो शाखाओं में विभाजित न हो और उसमें से बाल की तरह बारीक-बारीक छोटी-छोटी रेखाएँ कुछ-कुछ दूर पर फूटकर निकलती हुई दिखाई दें और जीवन-रेखा पुष्ट और गहरी हो तो इससे प्राणशक्ति की कमी प्रकट नहीं होती बल्कि प्राणशक्ति का विशेष प्रवाह कुछ-कुछ फूट निकला है और इस कारण जीवन-रेखा पूर्ण पुष्ट है यह परिणाम निकालना चाहिए।

जीवन-रेखा से निकलकर ऊपर जाने वाली रेखाएँ (ङ)

यदि जीवन-रेखा में से रेखाएँ निकल-निकलकर हाथ में ऊपर

की ग्रोर (ग्रथीत् उंगलियों की ग्रोर) जावें तो यह ग्रुभ लक्षण है। पहले यह बताया जा चुका है कि यदि जीवन-रेखा पतली, श्रृंखलाकार, द्वीपयुक्त या विन्दु-सहित हो ग्रीर उन रोग के परिचायक स्थानों से निकलकर कोई रेखा किसी ग्रहक्षेत्र पर जाकर ऐसे चिह्न से मिल जावे जो स्वयं रोग का लक्षण हो (जैसे—जाल-चिह्न) तो इससे रोग-विशेष का पता लगेगा। ग्रव



चित्र मं० ३३

उन रेखायों का वर्णन किया जाता है जो सुन्दर, स्पष्ट, गहरी, निदोंप ग्रौर पुष्ट जीवन-रेखा से निकलकर अच्छे, उन्नत ग्रौर विस्तृत ग्रहक्षेत्रों की ग्रोर जाती हैं ग्रर्थात् ये रेखाएँ ग्रुमप्रद ग्रौर उन्नति की सूचक हैं। जीवन-रेखा प्राणशक्ति की शक्ति की सूचक है। यदि ऐसे स्थान से कोई रेखा निकलती है तो वह प्राणशक्ति के उत्कर्प या वृद्धि की सूचक है ग्रौर जिस उम्र में जातक ग्रपने वल ग्रौर परिस्थित के ग्रनुसार उन्नति करेगा।

प्रायः वाल्यावस्था के वाद और वृद्धा-वस्था के पहले जव प्राणशक्ति विशेष वलवतो होती है तभी ऊपर जाने वाली इन रेखाग्रों का प्रादुर्भाव होता है। जीवन-रेखा पर जहाँ इन रेखाग्रों का निकलना बन्द हो जावे तब समिभए उस उम्र में प्राणशक्ति ऊर्ध्वगामी (ऊपर को जाने वाली, उन्नित करने वाली) नहीं रही और इसमें कमी ग्राने लग गई है। जीवन-रेखा के इस



चित्र नं० ३४

स्थान के ग्रागे से रेखाएँ निकलकर यदि नीचे की ग्रोर ग्रर्थात् मणिवन्ध की ग्रोर जाने लगें तो इन्हें गिरावट पँदा करने वाली, ग्रवनित-सूचक रेखाएँ समभना चाहिए। जीवन-रेखा से जो रेखा उंगलियों की ग्रोर जाए वह उन्नितसूचक तथा जो मणिवन्ध की ग्रोर जावे वह ग्रवनित-सूचक। यदि जीवन-रेखा पर कोई द्वीप हो ग्रौर उसके तत्काल बाद ही नीचे की ग्रोर जाने वाली रेखाएँ जीवन-रेखा से निकलें तो समिभए, कि इस जातक को कोई गहरी बीमारी हुई ग्रौर उसके वाद प्राणशक्ति गिरती गई किन्तु यदि पचास या ग्रागे की उम्र के स्थान से नीचे जाने वाली रेखाएँ निकलना प्रारम्भ हों तो यह ग्रनुमान करना उचित है कि वृद्धावस्था की स्वाभाविक क्षीणता के कारण प्राणशक्ति निवंल हो गई है।

पहले बताया जा चुका है कि वृहस्पति का क्षेत्र यदि उन्नत हो ग्रौर बृहस्हित के क्षेत्र के ऊपर वाली उंगली (तर्जनी) भी ग्रच्छी हो तो ऐसे जातक पर बृहस्पति का विशेष प्रभाव होगा। किन्तु यदि ऐसे जातक की उंगलियों के प्रथम पर्व लम्बे ग्रीर ग्रच्छे हैं तो वह साहित्यिक, राजनीतिक श्रथवा धार्मिक क्षेत्र में उच्च महत्वाकाँक्षा रखेगा। यदि उंगलियों के द्वितीय पर्व ग्रधिक लम्बे ग्रौर सुन्दर हैं तो वह ग्रार्थिक ग्रीर व्यावसायिक-क्षेत्र में स्याति प्राप्त करने का इच्छुक होगा। यदि तृतीय पर्व फूले हुए श्रौर पुष्ट हैं तो खाना-पीना श्रौर <del>ब्राराम करना,</del> यही उसका ध्येय होगा। इस प्रकार एक बृहस्पति के क्षेत्र से ही उंगलियों के पोरवों की लम्वाई के अनुसार अलग-अलग फल होते हैं। इसका निश्चय हाथ के अन्य भागों को देख कर, विशेषकर उंगलियों के पोरवों से करना चाहिए कि इस व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएँ प्रभुता या ख्याति प्राप्त करने की हैं या धन-संग्रह या उससे भी नीचे दर्जे की। किन्तु यदि सुन्दर ग्रीर पुष्ट जीवन-रेखा से निकलकर कोई रेखा बृहस्पति के क्षेत्र पर ग्रावे तो यह फलादेश करना चाहिए कि जिस वर्ष में यह रेखा जीवन-रेखा से निकली है

उस वर्ष वृहस्यति-वर्ग-सम्बन्धी कोई उन्नित अवश्य होगी। वाल्या-वस्था तथा युवावस्था का प्रारम्भिक काल विद्याध्ययन का होता है इस कारण यदि उस समय ऐसी रेखाएँ जीवन-रेखा से निकल कर वृहस्पति-क्षेत्र पर जाएँ तो विद्या-उापर्जन में अर्थात् परीक्षा में सफलता कहना चाहिए। यदि वाद की अवस्था में (जीवन-रेखा के जिस स्थान से रेखा निकले उस स्थान से उम्र का अन्दाज करना चाहिए) ऐसी रेखा वृहस्पति के क्षेत्र पर जावे तो पदोन्नित, ख्याति, धनलाभ ग्रादि कहना चाहिए।

यदि ऐसी रेखा बृहस्पति के क्षेत्र पर न जाकर शनि के क्षेत्र पर जावे तो शनि के वगं-सम्बन्धी लाभ होगा। यदि सूर्य या बुध के क्षेत्रों पर जाकर समाप्त हो तो सूर्य-वगं या बुध-वगं-सम्बन्धी लाभ कहना चाहिए। चित्र में स्वास्थ्य-रेखा दिखाई गई है। (देखिये चित्र नं० २०) उस स्वास्थ्य-रेखा में ग्रौर जीवन-रेखा से निकलकर उन्नति-सूचक जो रेखा बुधक्षेत्र को जाती है उसमें ग्रन्तर है।

इसी प्रकार यदि जीवन-रेखा से निकलकर रेखा मंगल या चन्द्रक्षेत्र को जावे तो उसे ग्रह-वर्ग-सम्बन्धी लाभ या उन्नित होगी।

एक वात की म्रोर ध्यान दिलाना परमावश्यक है। ये जितनी किर्ध्वगामो उन्नतिसूचक रेखाएँ वताई गई हैं वे सब जीवन-रेखा से ही निकलतो हैं। जोवन-रेखा के पीछे से उसको काटती हुई नहीं म्रातों। जीवन-रेखा से ही निकलने वाली रेखाएँ ग्रुभ हैं, जीवन-रेखा को काटने वाली रेखाएँ म्रजुभ हैं इस बात को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। दोनों भिन्न-भिन्न प्रकार की रेखाएँ हैं। इनको सही पहचानने का म्रभ्यास कर फलादेश करना उचित है। जीवन-रेखा का म्रन्स (च)

यह वताया जा चुका है कि जीवन-रेखा पर यदि द्वीप-चिह्न हों या कटी हुई हो या अन्य लक्षण हों तो उनका क्या फल होता है। परिणाम क्या होगा या कव तक जीवन चलेगा यह बहुत-कुछ इस बात पर निर्भर है कि जीवन-रेखा का ग्रन्त कैसे ग्रीर कहाँ होत. है।

यदि जीवन-रेखा गहरी और विलब्ध है और जहाँ तक जाकर रक जाती है वहाँ तक सुन्दर, गहरी, पूर्ण प्राणशक्ति लिए हुए प्रतीत होती है तो ऐसा जातक ग्राखीर तक पूर्ण स्वस्थ और वलवान रहेगा। जीवन-रेखा के ग्रन्त में कोई विशेष चिह्न न होना यह बताता है कि मृत्यु के पहले कोई लम्बी बीमारी नहीं होगी। इस लक्षण की पुष्टि के लिए हृदय-रेखा और शीर्ष-रेखा भी ध्यान से देखनी चाहिएँ कि कोई स्नायविक या हृद्रोग या दिमाग की कमजोरी तो जीवन के ग्रन्तकाल में प्रकट नहीं होती। यदि हाथ को देखने से बृहस्सृति या मंगल का प्रभाव ग्रधिक हो तो मृत्यु तक स्वास्थ्य ग्रच्छा रहेगा इस लक्षण की पुष्टि होती है।

यदि जीवन-रेखा बीच में ही समाप्त हो जाय तो यह जीवन के अन्त का लक्षण है। ऐसी स्थिति में यदि जीवन-रेखा की समाप्ति पर कोई बीमारी प्रकट करने वाला चिह्न न हो और शीर्ष-

रेखा पर (करीव-करीव उसी अवस्था पर जिस पर जीवन-रेखा समाप्त होती है) बिन्दु, क्रॉस, या अन्य चिह्न हो तो यह अन्तिम बीमारी का द्योतक है। इससे यह अनुमान लगाना चाहिए कि शिर-सम्बन्धी किसी रोग से मृत्यु होगी। यदि ऐसा ही कोई रोग-लक्षण हृदय-रेखा पर हो तो हृद्रोग का अनुमान करना उचित है।

जब जीवन-रेखा का गहरी ग्रौर बलिष्ठ



चित्र नं० ३५

दशा में ही सहसा अन्त हो जावे तो मृत्यु के पूर्व लम्बी बीमारी नहीं होती, बल्कि सहसा वीमार होकर दस-पाँच दिन में ही मनुष्य समाप्त हो जाता है। यदि इस मृत्यु-समय को प्रकट करने वाले जीवन-रेखा के अन्त पर कोई क्रॉस, बिन्दु या अन्य चिह्न हों तो वह

बीमारी का कारण प्रकट करेगा। जीवन-रेखा के अतिरिक्त अन्य किसी रेखा में निरन्तर अस्वास्थ्य के चिह्न हों और जीवन-रेखा सहसा बिलष्ठ रूप में ही समाप्त हो जावे तो यह परिणाम निकालना चाहिए कि साधारण अस्वास्थ्य रहता था परन्तु मृत्यु सहसा तीव्र आक्रमण के कारण हुई। उदाहरण के लिए यदि स्वास्थ्य-रेखा पित्तज या यकृत रोग प्रकट करती हो तथा उस पर कॉस, विन्दु आदि का चिह्न हो और सहसा जीवन-रेखा का अन्त हो जाये तो पित्तज रोग से मृत्यु होगी यह अनुमान करना चाहिए।

जीवन-रेखा का जहाँ भ्रन्त होता है वहाँ से कोई रेखा निकल-कर किसी ग्रहक्षेत्र पर जाती हो या किसी ग्रन्य रेखा से मिलती हो ग्रौर कोई रोग-चिह्न हो तो उस चिह्न-प्रदर्शक रोग के कारण मृत्यु होगी यह परिणाम निकालना उचित होगा। उदाहरण के लिए यदि जीवन-रेखा का सहसा ग्रन्त होता हो ग्रौर वहाँ से एक रेखा चलकर वृहस्पति के क्षेत्र पर ग्रावे जहाँ पर ग्रगुभ बिन्दु-चिह्न हो तो रक्तचाप-जनित सूर्च्छा से मृत्यु होगी । यदि बृहस्पति की बजाय शनि-क्षेत्र पर रेखा ग्रावे—जहाँ ग्रगुभ विन्दु-चिह्न हो—तो लकवा या शनि-वर्ग की अन्य वीमारी होगी। यदि इसके अतिरिक्त शनि-क्षेत्र के नीचे शीर्ष-रेखा पर ग्रशुभ बिन्दु, क्रॉस या तारे का चिह्न हो तो लकवे ग्रादि रोगों की पुष्टि होती है। इसी प्रकार यदि ग्रन्य किसी ग्रहक्षेत्र पर जीवन-रेखा के ग्रन्त से रेखा जावे ग्रौर उस पर अग्रुभ चिह्न हो तो ग्रह-क्षेत्र के अनुसार अंतिम रोग का निर्देश करना चाहिए । जव जीवन-रेखा सहसा ग्रन्त प्रकट करती हो तो किसी भी ग्रह-सम्बन्धी रोग हो वह भी जीवन का भ्रन्त करने वाला होगा यह ध्यान रखना उचित है।

यदि जीवन-रेखा गहरी और विलष्ठ दशा में ही अन्त हो जाती है तो यह भी सम्भव है कि बाद में वह बढ़ जावे और मृत्यु न हो। कई बार सहसा अन्त होने के पहले जीवन-रेखा कुछ कमजोर भी हो जाती है किन्तु ऐसी दशा में भी यह सम्भव है कि जीवन उस अवस्था को प्राप्त होने पर प्राणशक्ति वलवान् हो जाय और जीवन-रेखा में प्रणशक्ति का प्रवाह आगे वढ़ निकले।

किन्तु यदि जीवन-रेखा के अन्त पर क्रॉस, विन्दु या तारे का चिह्न हो या स्वयं जीवन-रेखा का अन्त गोपुच्छाकृति हो जावे तो जीवन का अन्त ही समभना चाहिए। अव तक ऐसी जीवन-रेखाओं के विषय में वताया गया है जिनका गहरी और विषय में विचार किया जायेगा जो क्रमिक हास प्रकट करतो हैं।

यदि जीवन-रेखा अन्त होने के पहले क्रमशः कमजोर होती

जावे ग्रर्थात् पतली, ग्रस्पष्ट ग्रौर उथली हो जाये या ग्रन्त में गोपुच्छाकृति हो जाये तो ऐसे व्यक्ति वर्षों तक क्रमशः कमजोर होते जाते हैं ग्रौर लम्बी बीमारी के बाद उनका ग्रन्त होता है। किस प्रकार की लम्बी बीमारी होगी इसका ग्रनुमान जीवन-रेखा ग्रीर के ग्रन्त से जाने वाली रेखाग्रों से, हृदय, शीर्ष तथा स्वाथस्य रेखाग्रों से ग्रौर ग्रहक्षेत्रों के चिह्नों से करना चाहिए।



चित्र नं० ३६

यदि जीवन-रेखा ग्रन्त भाग में शाखायुक्त हो जाये तो यह परिणाम निकालना चाहिए कि प्राणशक्ति का प्रवाह दो घाराग्रों में वँट जाने के कारण मन्द हो गया। इस कारण दीर्घ ग्रायु की सम्भावना कम हो गई। यदि दोनों शाखाएँ बहुत ही क्षीण, पतली, ग्रस्पच्ट ग्रौर उथलो हों तो ग्रागे के काल में जीवित रहने की सम्भावना भी कम है। किन्तु विभाजित हो जाने पर भी यदि दोनों शाखाएँ गहरी, स्पच्ट ग्रौर बलिष्ठ हैं तो इस काल के बाद भी जीवित रहने की सम्भावना है। जहाँ भी जीवन-रेखा की क्षीणता

प्रकट हो, यदि ग्रायु के उसी भाग में शीर्ष-रेखा ग्रीर हृदय-रेखा निर्दोप ग्रीर पुष्ट हों तो जीवित रहने की सम्भावना ग्रधिक हो जाती है।

जीवन-रेखा ग्रन्तिम स्थिति में यदि दो शाखायुक्त हो जाये तो यह देखना चाहिए कि दोनों शाखाएँ पास-पास हैं या एक-दूसरे से बहुत दूर। यदि पास-पास हों तो ग्रागे जोवित रहने की सम्भावना ग्रिधक किन्तु यदि दूर-दूर हों तो कम सम्भावना समभनी चाहिए। यदि जीवन-रेखा छोटी है तो दीर्घ ग्रायु की सम्भावना भो स्वभावतः कम होगी।

यदि अतिम स्थिति में जीवन-रेखा तीन शाखाओं में विभाजित हो जाये तो और भी अधिक प्राणशित का ह्यास प्रकट होता है। यदि तीनों ही शाखाएँ निर्वल और एक-दूसरे से दूर-दूर हों तो आगे जीने की सम्भावना भी बहुत कम होगी। किन्तु यदि वीच की शाखा गम्भीर और पुष्ट हो तो जातक इस समय के बाद भी जी सकता है।

यदि जीवन-रेखा ग्रन्त में गोपुच्छाकृति हो जाये तो जीवन के ग्रन्त में प्राणशक्ति का ग्रत्यन्त हास ग्रीर व्यय प्रकट होता है। प्राय: ६०-६५ वर्ष की ग्रवस्था के स्थान पर ऐसी रेखा दिखाई देती है जब वृद्धावस्था के कारण मनुन्य शक्तिहीन हो जाता है। किन्तु यदि इसके पहले की ग्रवस्था में जीवन-रेखा का ग्रन्त होता हो ग्रीर वहीं गोपुच्छाकृति हो तो जातक उसी ग्रवस्था पर पहुँच-कर निर्वल ग्रीर शक्तिहीन हो जायगा। कुछ पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि यह चिह्न (गोपुच्छाकृति) प्राणशक्ति का हास नहीं किन्तु धन-शक्ति का हास बनाता है। (देखिये चित्र नं० ३६ एष्ठ १५६)

यदि जीवन-रेखा का ग्रन्तिम भाग पुड़कर किसी ग्रहक्षेत्र पर चला जाय

यदि जीवन-रेखा का ग्रन्तिम भाग मुड़कर किसी ग्रहक्षेत्र पर

चला जाय श्रौर उस ग्रहक्षेत्र पर श्रज्ञुभ चिह्न न हो तो समभना चाहिए कि जीवन के उस भाग में उस ग्रह-सम्बन्धी प्रभाव श्रिषक होगा। किन्तु यदि वहाँ (ग्रहक्षेत्र पर) कोई जाल, क्रॉस, बिन्दु या अश्रुभ चिह्न हो श्रौर जीवन-रेखा उनसे योग करे तो उस ग्रह-सम्बन्धी रोग होगा। उदाहरण के लिए यदि ४० वर्ष की श्रवस्था में जीवन-रेखा मुड़कर चन्द्रक्षेत्र के मध्य भाग पर चली जाती है श्रौर वहाँ ध्रज्ञुभ जाल चिह्न से योग करती है तो गठिया या श्रन्य वातज रोग होगा। यदि स्त्रियों के हाथ में जीवन-रेखा चन्द्रक्षेत्र के नीचे के वृतीयांश में जावे तो मासिकधर्म-सम्बन्धी रोग समभना चाहिए।

यदि जीवन-रेखा चलती-चलती कहीं ग्रचानक रुक जावे ग्रौर वहाँ क्रॉस-चिह्न हो तो ग्रचानक वीमारी के कारण मृत्यु होगी। कोई लम्बा रोग न होगा। जितना ही 'क्रॉस' स्पष्ट हो उतनी ही ग्रिधिक ग्रचानक वीमारी द्वारा मृत्यु की सम्भावना होगी।

इसी प्रकार यदि जीवन-रेखा कहीं वीच में ही समाप्त हो जावे और उसे अर्गला\* की भाँति कोई छोटा रेखा-खण्ड ग्राड़ा रोके तो भी अचानक मृत्यु का लक्षण है।

जब कभी भी अचानक मृत्यु का उपर्युक्त कोई लक्षण दिखाई दे तो दोनों हाथों को सावधानी से देखना चाहिए। यदि बायें हाथ में जीवन-रेखा पूर्ण हो और केवल दाहिने हाथ में पूर्णायु से पूर्व सहसा मृत्यु का लक्षण हो तो समिक्तिये कि जन्मजात किसी अवयव (शरीर-भाग) की कमजोरी के कारण जातक की बीच में ही मृत्यु नहीं होगो, किन्तु उसने किसी दुर्व्यसन के कारण अपने शरीर में दुर्वलता या रोग उत्पन्न कर लिया है। हृदय-रेखा या स्वास्थ्य-रेखा या किसी ग्रहक्षेत्र पर रोग-विशेष दिखाई दे तो

<sup>\*</sup>ग्नगंला—लकड़ी का दुकड़ा जो दरवाजा वन्द करने के लिए भीतर से आड़ा लगा दिया जाता है।

जातक को सावधान कर देना चाहिये जिससे वह रोग के कारण को दूर करने की चेष्टा करे और अकाल-मृत्यु का शिकार न हो।

वार्यां हाथ जन्म की स्थिति का द्योतक है। दाहिना हाथ जन्मोत्तर (जन्म के वाद की) परिस्थिति का।

यदि ग्रधूरी जीवन-रेखा के ग्रन्त पर विन्दु-चिह्न हो तो भी सहसा बीमारी से मृत्यु होगी। किस रोग से होगी इसका परिज्ञान हाथ के ग्रन्य भाग से होगा। इसी प्रकार ग्रधूरी जीवन-रेखा के

अरंत पर तारे का चिह्न हो तो आकस्मिक रोगसे मृत्युका लक्षणहै।

किन्तु यदि जीवन-रेखा अधूरी न हो,
पूरी हो श्रीर उस पर कॉस-चिह्न हों तो
जीवन का ग्रंत नहीं होगा। कोई रोग या
दुर्घटना-मात्र होगी। 'क्रॉस' प्राणशक्ति के
अवरोध (रुकावट) प्रकट करते हैं श्रीर यदि
जिस ग्रवस्था पर जीवन-रेखा पर कॉस-चिह्न है उसी ग्रवस्था पर भाग्य-रेखा या
सर्य-रेखा पर ग्राम चिह्न हो तो रोग के



चित्र नं० ३७

सूर्य-रेखा पर ग्रग्रुभ चिह्न हो तो रोग के कारण भाग्य में हानि प्रकट होती है।

यदि जीवन-रेखा पर तारे का चिह्न हो तो यह भी अकालमृत्यु का द्योतक है। यदि जीवन-रेखा के विलकुल पास, नीचे की
स्रोर तारे का चिह्न हो और जीवन-रेखा से कोई छोटी रेखा
निकलकर इस तारे के चिह्न से योग करे तो यह भी किसी दुर्घटना
या सांघातिक कि रोग का द्योतक है। यदि दोनों हाथों में एक ही
स्रवस्था पर अशुभ चिह्न हों तो परिणाम वहुत भयंकर है। केवल
बायें हाथ पर उतना अशुभ नहीं है।

#### जीवन-रेखा का रंग

जीवन-रेखा के रंग से भी बहुत-कुछ स्वास्थ्य का अनुमान लगाया जा सकता है। जीवन-रेखा चाहे अच्छी भी हो किन्तु यदि उस का रंग सफ़ेदी लिये हो तो बहुत सुन्दर स्वास्थ्य नहीं रहेगा। यदि जीवन-रेखा स्पष्ट और गहरी हो और उसका रंग भी कुछ लालिमा लिये हो तो यह अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण है। यह स्मरण रखना चाहिए कि अधिक लाल रंग होना अच्छा नहीं है बिल्क दोष है अधिक लाल रंग बहुत बार ज्वर तथा अधिक रक्तचाप% का द्योतक होता है। ऐसे व्यक्ति आवश्यकता से अधिक भोजन (तथा जो लोग मदिरा पीते हों वह मदिरा पीने) के शौकीन होते हैं और यदि ऐसी जीवन-रेखा पर काँस, तारे या अन्य अशुभ चिह्न हों तो आकस्मिक जीवन का अवसान होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है।

यदि जीवन-रेखा का रंग कुछ पीलापन लिये हो तो पित्तज तथा यकुतजन्य रोगों का द्योतक है। ऐसे व्यक्तियों के शिन तथा बुध के क्षेत्र और स्वास्थ्य-रेखा सावधानी से देखनी चाहिये। यदि स्वास्थ्य-रेखा लहरदार हो या नसेनी की तरह हो, या उस पर विन्दु, क्रॉस, अ्रगंला-रेखा या द्वीप-चिह्न हों तो तीव्र यकुत रोग, पीलिया ग्रादि के द्योतक हैं। यदि स्वास्थ्य-रेखा के द्वीपों के साथ-साथ जीवन-रेखा भी पीलापन लिये हो तो ऐसा जातक सदैव चिड़-चिड़ा मिजाज होगा, वारम्बार पित्त रोगों से उसकी स्नायविक-शक्ति दुवंल हो जावेगी और यदि हाथ के अन्य लक्षण चोरी, धोखेवाजी या अन्य दुव्यंसन प्रकट करते हों तो ऐसा व्यक्ति निकृष्ट कोटि का—विश्वास के योग्य नहीं होगा। यदि शनिक्षेत्र से अपराध करने की प्रवृत्ति ग्रौर बुध-क्षेत्र से चालाकी प्रकट हो और जीवन-रेखा

<sup>\*</sup>Blood Pressure.

जीवन-रेला १६३

पीलापन लिये हो तो ऐसे व्यक्ति घोलेबाज होते हैं। यदि साथ ही मंगल का क्षेत्र ग्रति उन्नत, शीर्ष-रेखा सीधी ग्रौर मंगल का प्रथम क्षेत्र पार कर हाथ के वगल तक जा रही हो ग्रौर ग्रँगुष्ठ का प्रथम पर्व गदाकार हो तो ऐसा जातक 'खून' तक करने में नहीं हिचकता।

यदि जीवन-रेखा का रंग कुछ नीलापन लिये हो तो यह प्रकट होता है कि शरीर में रक्त का प्रसार ठीक नहीं है। यदि हृदय-रेखा भी अच्छी न हो और नीलापन लिये हो, तथा नाखून भी कुछ नीले हों तो हृदय-रोग काफ़ी अधिक है, यह सूचित होता है। यदि ऐसे हाथ में जीवन-रेखा पर तारे का चिह्न हो तो उस अवस्था पर हृद्रोग से सहसा मृत्यु होना विशेष सम्भव है। क्रॉस, विन्दु, काटने वाली अगंला-रेखा आदि कोई भी अशुभ चिह्न जीवन-रेखा पर हों तो ऐसे हाथ पर आकस्मिक मृत्यु की विशेष सम्भावना करते हैं। किन्तु तारे का चिह्न सबसे अधिक अशुभ है। जीवन-रेखा के विलकुल पास भी तारे का चिह्न हो, तो भी अशुभ फल करता है।

उपर्युक्त जो दोष बतलाये गये हैं वे पतली या मोटी दोनों प्रकार की जीवन-रेखा को दोपयुक्त करते हैं। यदि रेखा पतली हो ग्रोर हाथ बहुत लाल हों तो यह प्रकट होता है कि प्राण-शक्ति का वेग बहुत है ग्रोर जीवन-रेखा पतली होने से उसमें समा नहीं पाती। वह भी स्वास्थ्य के लिए ग्रग्नुभ चिह्न है। जिन की जीवन-रेखा पतली तथा पीलापन लिये हुए होती है वे प्रायः क्षुद्र प्रकृति के होते हैं। उनमें उदारता तथा हृदय की विशालता नहीं होती। यदि शृङ्खलाकार या चौड़ी ग्रोर उथली जीवन-रेखा हो तो शारीरिक शक्ति की निर्वलता प्रकट होती है। जिनके हाथ में जीवन-रेखा बहुत पतली हो वे प्रायः स्वास्थ्य-सम्बन्धी कुछ-न-कुछ शिकायत करते रहते हैं। उनमें स्थिरता या ग्रामोद-प्रमोद के लिए जोश नहीं होता। ऐसा व्यक्ति शीघ्र निराश हो जाता है किन्तु



चित्र नं० ३८

जिसकी रेखा ललाई लिये हो वह उत्साहकील होता है। उथली श्रीर चौड़ी, श्रृंखलाकार या पतली रेखा हो ग्रीर गुलाबी रंग हो तो रेखा-सम्बन्धी निर्वलता की काफ़ी क्षतिपूर्ति हो जाती है।

इन सब बातों का अच्छी तरह विचार कर मनुष्य के शरीर-लक्षणों से तथा हाथ के अन्य लक्षणों से समन्वय और सामञ्जस्य कर फलादेश करना चाहिये।

## (परिचय-चित्र नं० ३८)

जीवन-रेखा में किस स्थान से क्या उम्र समभना यह सुप्रसिद्ध हस्त-परीक्षक 'कोरो' ने साथ का चित्र देकर समभाषा है। इसी प्रकार भाग्य-रेखा पर किस स्थान से क्या उम्र समभना यह भी दिखाया गया है।

सबके हाथों की बनावट तथा रेखा समान रूप से गोलाई लिये हुए नहीं होती इस कारण कोई एक 'नाप' सबके लिए उपयुक्त नहीं होता। किन्तु प्रभ्यास करते-करते उम्र का बन्दाज ठीक बँठने लगता है।

## ११वां प्रकरण

# शीर्ष-रेखा

जिस रेखा का इस पुस्तक में शीर्ष-रेखा के नाम से वर्णन किया गया है उसे भारतीय मतानुसार धन-रेखा, विभव-रेखा ग्रादि कहते हैं—

> 'श्रा पाणि मूलकरभान्निसृत्यांगुष्ठतर्जनी मध्ये । नूनं भवन्ति तिस्रो गोत्र द्रव्यायुषो रेखा ॥'' (स्कन्द पुराण)

अर्थात् हाथ के मूल तथा हथेली के वग़ल के भाग से निकलकर अंगूठे और तर्जनी के वीच वाले भाग तक तीन रेखा जाती हैं उन्हें क्रमशः गोत्र-रेखा, द्रव्य-रेखा तथा ग्रायु-रेखा कहते हैं। गोत्र-रेखा का ही नाम 'जीवन-रेखा' है ग्रीर उसका विस्तृत परिचय १०वें प्रकरण में दिया जा चुका है। जिसे भारतीय मतानुसार 'ग्रायु-रेखा' कहते हैं उसे पाश्चात्य मत से हृदय-रेखा कहते हैं। उसका विस्तृत परिचय ग्रग्रिम (१२वें) प्रकरण में दिया जायगा। वीच की रेखा को अंग्रेज़ी में मस्तिष्क-रेखा (मस्तक-रेखा) या शीर्ष-रेखा कहते हैं। भारतीय मतानुसार यह धन-रेखा या विभव-रेखा कहलाती है। इसका संभवतः कारण यह है कि धन कमाना या संग्रह करना बहुत कुछ मस्तिष्क ग्रीर स्वभाव पर निर्भर होता है। इस रेखा को लक्षणों के अनुसार इसे 'व्याघ्रविलास लीला', 'मृगीगति', 'वराटिका' ग्रादि ग्रनेक नाम दिये गये हैं। इसका फल कि यदि यह सुन्दर, वलिष्ठ ग्रौर लम्बी हो तो मनुष्य धनी, बुद्धिमान व विद्वान् होता है। ग्रव पाश्चात्य मतानुसार इसका विस्तृत वर्णन किया जाता है।

शोवं-रेखा 250

पाञ्चात्य मत से भी हाथ में जो तीन प्रधान रेखा हैं उनमें से यह एक है। इससे मनुष्य के मस्तिष्क ग्रौर बृद्धि का पता लगता है कि वह बुद्धिमान है या मूर्ख; उसकी मानसिक विचारधारा किस ग्रोर जाती है ग्रौर उसकी बुद्धि का उसके जीवन में क्या उपयोग होगा ।

#### शीर्ष-रेखा का प्रारम्भ

वृहस्पति-क्षेत्र के नीचे तथा जीवन-रेखा के प्रारम्भ के ऊपरी भाग से प्रारम्भ होकर मंगल के प्रथम क्षेत्र या चन्द्र-क्षेत्र की ग्रोर यह जाती है। बहुत से हाथों में यह बृहस्पति-क्षेत्र के अन्दर से प्रारम्भ होती है या कभी-कभी जीवन-रेखा के भीतर मंगल के द्वितीय क्षेत्र से ही प्रारम्भ

हो जाती है। (देखिये चित्र नं० ३६)

यदि बृहस्पति-क्षेत्र से प्रारम्भ हो और शीर्ष-रेख। तथा जीवन-रेखा प्रारम्भ में एक-



चित्र नं० ३६

दूसरे से स्पर्श करती हों तो इसका प्रारम्भ ग्रुभ समभना चाहिये। यह योग रेखा को बल प्रदान करता है ग्रीर यदि रेखा लम्बी भी हो तो बलिष्ठ रेखा समभानी चाहिए। ऐसा व्यक्ति शासन में निपुण होता है ग्रौर उसमें ग्रधिकार तथा महत्वाकांक्षा की भावना प्रवल होती है। वृहस्पति-क्षेत्र से संयोग होने के कारण शीर्ष-रेखा में उदात्त भावना ग्रीर महत्वाकांक्षा के साथ-साथ न्यायप्रियता, दयालुता ग्रौर समभदारी भी होती है, इस कारण वह ग्रधिकार-प्रयोग में उदृण्डता या कठोरता का व्यवहार नहीं करता। जीवन-रेखा से योग होने के कारण उसमें वौद्धिक शक्ति का प्राणशक्ति से समन्वय होता है। वह साहसपूर्वक कार्य को ग्रागे बढ़ाता है किन्तु विचार, सावधानी श्रीर सतर्कता भी उसमें पर्याप्त मात्रा में होती है।

यदि बृहस्पित के क्षेत्र से तो शीर्ष-रेखा प्रारम्भ हो किन्तु जीवन-रेखा से इसका योग न हो; दोनों में थोड़ा अन्तर हो तो ऐसे जातक में उपर्युक्त गुण तो विद्यामान होंगे किन्तु सतर्कता और सावधानी कम होगी। साहस अधिक होने से विना गुण-दोष का विचार किये वह काम को जल्दी से कर डालेगा। 'नीति' की अपेक्षा उसमें साहस विशेष होगा। इसलिए जिन कार्यों में सहसा साहस-पूर्वक कार्य निपटा लेना चाहिए उनमें उसे सफलता मिलेगी किन्तु भदूरदिशता के दुष्परिणाम से भी ऐसे लोग नहीं बच सकते।

किन्तु यदि शीर्ष-रेखा और जीवन-रेखा के प्रारम्भिक भागों में अधिक अन्तर हो तो अदूरदिशता की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और साहस दुस्साहस हो जाता है। इस कारण जल्दवाजी में बड़ा काम कर बैठने से जो हानि या घाटा उठाना पड़ता है वही परिणाम ऐसे व्यक्तियों को भोगना पड़ता है।

ऊपर तीन प्रकार की शीर्ष-रेखा के प्रारम्भिक स्थान बताये गये हैं। तीनों में शीर्ष-रेखा (१) जीवन-रेखा से मिली हुई, (२) दोनों के प्रारम्भिक भागों में कुछ अन्तर तथा (३) विशेष अन्तर हो तो क्या परिणाम होता है यह बताया गया है, किन्तु उपर्युक्त तीनों ही दशा में शीर्ष-रेखा का प्रारम्भ बृहस्पति-क्षेत्र के अन्दर से बताया गया है। यदि बृहस्पति-क्षेत्र से शीर्ष-रेखा का योग न हो, अर्थात् वहाँ से प्रारम्भ न होकर उस क्षेत्र के नीचे से प्रारम्भ हो और शीर्ष-रेखा का प्रारम्भिक भाग जीवन-रेखा से मिला हो तो जातक में साहस की बहुत कमी होती है। वह किसी काम को करने में इतना सोच-विचार करता है कि वह तो सोच-विचार में ही पड़ा रहता है और अन्य साहसी लोग बाजी मार ले जाते हैं। सतर्कता और सावधानी यदि जरूरत से ज्यादा हो और प्रत्येक कदम आदमी सोच-सोचकर रखे तो बड़ा काम नहीं कर सकता। ऐसे लोग किसी भी नये काम करने में भिभकते हैं। नौकरी करते रहेंगे।

बीर्ष-रेखा १६६

यदि व्यापार का अच्छा मौका मिलेगा या नई—पहले से बहुत अच्छी नौकरी भी मिले, तो भी न जाने क्या परिणाम हो इस आशंका से कोई नया कदम नहीं उठाते। ऐसे व्यक्ति जल्दी में घवरा जाने वाले होते हैं। चिन्ता करते रहना उनका स्वभाव ही हो जाता है। किन्तु यदि अँगुष्ठ का प्रथम पर्व बलिष्ठ हो और बृहस्पति का क्षेत्र उच्च हो तो यह दोष कम हो जाता है। जातक में उत्साह, आत्मशक्ति तथा साहसपूर्वक अपने निर्णय को कार्यान्वित करने का बल होता है।

यदि जीवन-रेखा के भीतर से अर्थात् मंगल के द्वितीय क्षेत्र से शीर्ष-रेखा प्रारम्भ हो तो मस्तिष्क पर मंगल-ग्रह का अगुभ परिणाम होने के कारण ऐसा व्यक्ति सर्देव भूंभलाने वाला तथा चिड़चिड़े मिजाज का होगा। पड़ोसियों से या साथ काम करने वालों से हमेशा भगड़ा करता रहेगा। उसके मातहत सदैव उसकी भल्लाहट से परेशान रहेंगे। वह जल्दी ही चिन्तायुक्त हो जायगा है और उसके विचारों में शान्ति या स्थिरता न होने के कारण वह किसी काम को गुरू से लेकर आखीर तक मुस्तिकल मिजाजी के साथ अञ्जाम नहीं दे सकता। स्वभावतः ये अवगुण सफलता में वाधक होते हैं।

इस प्रकार (१) जीवन-रेखा से मिली हुई, (२) प्रारम्भिक अवस्था में कुछ दूर तथा (३) बहुत दूर—इन तीनों लक्षणों का सामान्य फल वतलाने के वाद, अन्य लक्षणों के साथ इनका क्या परिणाम होता है यह संक्षेप में वतलाया जाता है—

- (१) (क) यदि शीर्ष-रेखा तथा जीवन-रेखा दोनों उद्गम-स्थान पर एक-दूसरे से भिड़ी न हों ग्रौर, यदि हाथ मुलायम न हों तथा उंगलियों के प्रथम पर्व चतुष्कोणाकार हों तो ग्रात्म-विश्वास ग्रौर शक्ति होती है।
- (ख) यदि बृहस्पित तथा मंगल के क्षेत्र ग्रित विस्तृत तथा ग्रित उन्नत हों तो ग्रत्यधिक साहस ग्रीर ग्रात्म-विश्वास होता है।

(ग) यदि बृहत् चतुष्कोण पर क्रॉस-चिह्न हो तो अत्यधिक उत्साह होता है।

(घ) यदि शीर्ष-रेखा वृहस्पति-क्षेत्र के ऊपरी भाग (तर्जनी के

नीचे) से प्रारम्भ होकर बृहस्पति-क्षेत्र के नीचे गोलाई लिये ग्रावे ग्रीर फिर सीधी हथेली के दूसरी ग्रोर तक चली जावे तो वृथाभिमान ग्रधिक मात्रा में होता है।

(ङ) ग्रौर यदि शीर्ष-रेखा चन्द्रक्षेत्र की ग्रोर भुकती हुई जावे; हृदय-रेखा ग्रच्छी न हो तथा श्रँगुष्ठों का प्रधम पर्व छोटा श्रौर चौड़ा हो तो जातक जिद्दी तथा भगड़ालू होता है।



चित्र नं० ४०

(च) यदि शीर्ष-रेखा जीवन-रेखा से दूर, शनि के क्षेत्र के नीचे प्रारम्भ हो (हथेली में ग्रपने स्वाभाविक स्थान पर, न नीची न ऊँची) तो युवावस्था में नेत्र-विकार होता है।

(२) यदि (ग्र) शोर्ष-रेखा के प्रारम्भ में दो शाखा हों-एक

शाखा जीवन-रेखा से मिली हो ग्रीर दूसरी शाखा हृदय-रेखा का स्पर्श करे किन्तू उसे काटे नहीं , (ग्रा) तथा हृदय-रेखा भी प्रारम्भ में दो शाखायुक्त हो तो भाग्योदय का उत्तम लक्षण है।

(३) यदि शीर्ष-रेखा ग्रीर जीवन-रेखा के प्रारम्भ में काफ़ी अन्तर हो और मंगल तथा बृहस्पति के क्षेत्र ग्रति विस्तीर्ण तथा अति उन्नत हों ग्रौर बुध का क्षेत्र नीचा हो, तो वृथाभिमान, दुस्साहस तथा स्वभाव में अदूरदिशता होती है।



चित्र नं० ४१

यदि शीर्ष-रेखा छोटी हो तो बुद्धि की कमी भी समभना चाहिये।

शीर्ष-रेला १७१

यदि उंगलियों की गाँठें छोटी ग्रौर बाहर निकली हुई न होने के कारण उंगलियाँ चिकनी प्रतीत हों तो ऐसे व्यक्ति में व्यावहारिक चतुरता नहीं होती।

शीर्ष-रेखा को दिशा तथा रूप, गुण, ग्रवगुण ग्रादि

यदि शीर्ष-रेखा अपने स्वाभाविक स्थान की अपेक्षा नीची हो, (अर्थात् उंगलियों की जड़ से जितनी दूर होना चाहिये उसकी अपेक्षा अधिक दूर हो) तो आत्मिविश्वास की कमी होती है और थोड़ी सी वात या कष्ट से ऐसे व्यक्ति नाराज तथा दुःखी हो जाते हैं।

यदि शीर्ष-रेखा अपने स्वाभाविक स्थान पर हो और सीघी, स्पष्ट तथा समान रूप से गहरी हो तो मनुष्य में व्यावहारिक बुद्धि अच्छी होती है और उसकी पुस्तक पढ़ने, दर्शन, काव्य या कलात्मक अनुसंधान की वजाय धन-दौलत की स्रोर विशेष प्रवृत्ति रहती हैं किन्तु यदि प्रारम्भिक ग्राधे भाग में सीधी हो ग्रीर उसके वाद नीचे की ग्रोर कुछ भुकी हुई हो तो दोनों ग्रोर (धन-दौलत तथा विद्या-सम्बन्धी) समान रूप से प्रवृत्ति रहती है। ऐसे व्यक्ति मस्तिष्क-सम्बन्धी, कल्पना-प्रधान या दार्शनिक ग्रंथियों को सुलभाते हुए भी सांसारिक व्यावहारिकता का ध्यान रखते हैं। किन्तु यदि शीर्ष-रेखा प्रारम्भ से ही गोलाई लिये चन्द्र-क्षेत्र की ग्रोर जाती हो तो काव्य, दर्शन कला ग्रादि की ग्रोर विशेष भुकाव होता है। काव्य, दर्शन, नव भ्राविष्कार किंवा मशीन भ्रादि की भी नई योजना बनाने की श्रोर इनका मानसिक भुकाव विशेष होता है। यदि हाथ चतुष्कोणा-कार हो तो सांसारिक उन्नति के साधन में (यथा नई प्रकार की योजना या क्षेत्र-निर्माण में) इनका दिमाग लगता है; यदि हाथ लम्वा ग्रौर नुकीला हो तो काव्य या दर्शन-शास्त्र में मन लगता है।

यदि यह रेखा बहुत ग्रधिक भुकी हुई हो तो कल्पना-शिक्त बहुत ग्रधिक बढ़ी हुई होती है। ऐसा जातक कल्पना-जगत् में

भ्रिधिक रहता है तथा वास्तिविक जगत् में कम। यदि 'प्रेम' हो गया तो उसे 'स्वगं' समभ वैठता है यदि 'निराशा' हुई तो जीवन को विल्कुल निस्सार समभने लगेगा। प्रेम के पीछे लोक-व्यवहार की उपेक्षा कर वैठेगा। यदि भुकाव अधिक होते हुए चन्द्र-क्षेत्र पर शीर्ष-रेखा चली जावे और दो शाखायुक्त (एक प्रधान रेखा, एक शाखा) हो जावे ऐसे जातक की साहित्य तथा काव्य की और विशेष रुचि तथा इन विषयों में विशेष योग्यता भी होती है।

यदि शीर्ष-रेखा बिलकुल सीधी और वहुत लम्बी हो और सारी हुथेली पार कर मंगल के प्रथम क्षेत्र पर होती हुई हुथेली के वाहर तक चली जावे तो यह प्रकट होता है कि जातक वहुत अधिक बुद्धिमान है किंतु उसकी बुद्धि स्वार्थ में अधिक लगेगी, परमार्थ में कम। यदि मंगल-क्षेत्र साथ-ही-साथ उन्नत हो और अँगूठे का प्रथम पर्व बिलब्ठ हो तो जातक की किसी से शत्रुता हो जाने पर वह उससे बदला अवश्य लेगा और यदि अँगुब्ठ का दितीय पर्व भी लम्बा हो तो नीतिज्ञ होने से शत्रु पर विजयी भी होगा।

यदि शीर्ष-रेखा मंगल के प्रथम क्षेत्र तक तो सीधी जावे और उस क्षेत्र पर जाकर कुछ ऊपर को मुड़ जावे तो जातक को व्यापार में अत्यधिक सफलता मिलती है और शीघ्र धन-संग्रह करने में सफल होता है।

यदि शीर्ष-रेखा छोटी हो (ग्रर्थात् हाथ के मध्य भाग तक ही हो) तो सांसारिक वातों में तो जातक चतुर होता कि किन्तु विद्या, कल्पना, दर्शन, साहित्य ग्रादि में बुद्धि विशेष नहीं चलती।

यदि शीर्ष-रेखा ग्रत्यन्त छोटी हो श्रीर श्रन्य लक्षण भी यदि श्रल्पायु होना प्रकट करते हों तो जातक श्रल्पायु होता है श्रीर शिरो-रोग के कारण मृत्यु होती है। शीवं-रेला १७३

## शीर्ष-रेखा तथा हृदय-रेखा में ग्रन्तर

(१) यदि वीच में कुछ हृदय-रेखा की ग्रोर भुककर शीर्ष-रेखा इस प्रकार सीधी जावे कि हृदय-रेखा से क्रमशः दूर होती जावे ग्रौर हथेली के उस पार तक लम्बी हो तो बुद्धि ग्रौर ग्रात्मिक शक्ति दोनों सवल होती हैं।

- (२) यदि शीर्ष-रेखा हृदय-रेखा के बहुत पास-पास जावे अर्थात् दोनों में कर अन्तर हो तो दमा या hay fever होता है। दोनों के बीच का स्थान संकीर्ण होने से जातक रोगी तथा हृदय का क्षुद्र होता है।
- (३) यदि शीर्ष-रेखा हृदय-रेखा की स्रोर भुकती चली जावे श्रीर जीवन-रेखा से निकलकर स्वास्थ्य-रेखा इनको काटे तो सूच्छा रोग हो। पाचन-शक्ति विगड़ने पर प्रायः यह रोग होता है श्रीर सूच्छा का भय रहता है।
- (४) यदि शीर्ष-रेखा करीव-करीव शिन-क्षेत्र की सीध तक हृदय-रेखा की ग्रोर भुकती चली ग्रावे ग्रीर फिर मुड़कर नीचे की ग्रोर (चन्द्र-क्षेत्र की ग्रोर) चली जावे तो जिनको जातक स्नेह करता है उनके कारण घोर मानसिक कष्ट प्रकट होता है।
- (५) यदि शीर्ष-रेखा इतनी ऊँची हो कि उसके ग्रौर हृदय-रेखा के बीच बहुत कम अन्तर रहे तो (१) यदि शीर्ष-रेखा हढ़ ग्रौर पुष्ट हो तो दिमाग़ दिल को काबू में रखेगा तथा (२) यदि हृदय-रेखा हढ़ ग्रौर पुष्ट हो तो दिल दिमाग़ पर काबू पा लेगा।

## शीर्ष-रेखा का रंग, उसकी गहराई ख्रीर चौड़ाई

(१) यदि शीर्ष-रेखा चौड़ी ग्रौर पीली हो, हाथ सल्त हों तथा सूर्य-क्षेत्र नीचा हो तो जातक मन्दबुद्धि होता है। शीर्ष-रेखा का सूक्ष्म होना गुण है तथा चौड़ा होना भ्रवगुण। पीला रंग यह प्रकट करता है कि पित्त कुपित्त होने के कारण बुद्धि में कुशाग्रता नहीं है।

- (२) शीर्ष-रेखा न अत्यन्त गहरी होनी चाहिये न इतनी उथली कि अस्पष्ट हो । यदि यह रेखा लम्बी किन्तु अस्पष्ट हो और बुध-क्षेत्र अत्यधिक विस्तीर्ण तथा उन्नत हो तो जातक धोखेबाज होता है । यदि रेखा तो उपर्युक्त प्रकार की हो किन्तु बुध उन्नत न हो तो जातक धोखेबाज न होगा । किन्तु मानसिक एकाग्रता का अभाव होगा । स्पष्ट रेखा छोटी या लम्बी रेखा अस्पष्ट हो तो दोनों ही मानसिक शक्ति की कमी प्रकट करती हैं ।
- (३) शीर्ष-रेखा यदि बहुत गहरी हो तो स्नायविक-शिक्त पर अधिक जोर पड़ रहा है, यह प्रकट होता है। जिन कारणों से ऐसा हो रहा हो उन्हें रोकना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य पर ग्रहितकर प्रभाव पड़ सकता है।
- (४) यदि बीच में बहुत पतली हो गई हो तो अनुमान से जिस अवस्था में यह लक्षण हो, उस अवस्था में जातक को दिमाग़ी कमजोरी या स्नायविक दुर्वलता होगी।
- (५) यदि ग्रत्यन्त पतली तथा ग्रस्पष्ट हो तो ऐसा जातक दिमाग़ी गम्भीर कार्य करने में क्षम नहीं होता।
- (६) यदि रेखा अस्पष्ट हो, वहुत पतली या छोटो हो, और स्वास्थ्य-रेखा लहरदार हो तो पित्तज, शिरोरोग, अपच, मन्दाग्नि आदि का लक्षण है।

हस्त-परीक्षकों का ध्यान इस ग्रोर ग्राकृष्ट किया जाता है कि शीर्ष-रेखा का बहुत चौड़ा होना गुण नहीं है, ग्रवगुण है किन्तु साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि शीर्ष-रेखा जब बहुत कम गहरी ग्रोर बहुत सूक्ष्म होती है तो ग्रस्पष्ट या ग्रत्यन्त क्षीण होना भी श्रवगुण है।

## यदि शीर्ष-रेखा शुङ्खलाकार, दूटी या भ्रन्य दोवों से युक्त हो

यदि शीर्ष-रेखा एकरूप न हो, (िकन्तु कहीं चौड़ी कहीं सकड़ी, कहीं गहरी कहीं उथली, कहीं ललाई लिये कहीं पीलापन लिये, या सीधी न होकर लहरदार हो) तो इन सब को प्रवगुण समक्ता चाहिए। बहुत गहरी हो तो यह प्रकट होता है कि स्नायविक शक्ति पर बहुत जोर पड़ रहा है

- (१) यदि शीर्ष-रेखा लहरदार हो ग्रीर हाथ में ऊँची लहरदार होते हुए सूर्य-क्षेत्र या बुध-क्षेत्र के नीचे बिलकुल हृदय-रेखा के समीप तक पहुँच जावे तो पागलपन का लक्षण है। इसकी पुष्टि ग्रन्य लक्षणों से भी करनी चाहिये; विशेषतः चन्द्र-क्षेत्र के ग्रशुभ चिह्नों से इस रोग की पुष्टि होती है।
- (२) यदि शीर्ष-रेखा लहरदार हो, हृदय-रेखा तथा उसके बीच अन्तर कम हो, बुद्ध-क्षेत्र उन्नत हो तो जातक वेईमान होता है।
- (३) यदि समस्त शीर्ष-रेखा पर छोटे-छोटे द्वीप-चिह्न हों ग्रौर नाखून ऊपर उठे हुए हों तथा उन पर खड़ी रेखा हों तो यक्ष्मा; यदि बायों हाथ में ये लक्षण हों ग्रौर दाहिने में न हों तो समभना चाहिये कि मातृ या पितृ-कुल में यह रोग था, उसके कुछ संस्कार जातक में थे किन्तु ग्रव जातक उन लक्षणों से मुक्त हो रहा है।
- (४) यदि शीर्ष-रेखा बहुत छोटी हो ग्रौर ग्रँगूठे भी बहुत छोटे हों तो मूर्खता का लक्षण है—जिसे लोग सीधाया भोला कहते हैं।
- (५) शीर्ष-रेखा लहरदार हो, रंग एकरूप न हो (कहीं कैसा कहीं कैसा) तो स्नायविक कमजोरी तथा यकृत-विकार का लक्षण है। स्वभाव में कंजूसी तथा चित्त में उत्साह नहीं होता।
- (६) यदि श्रृंखलाकार हो तो या तो सिरदर्द, शिरोरोग या विचारों में स्थिरता नहीं होती।
  - (७) यदि शीर्ष-रेखा शनि-क्षेत्र के नीचे टूटी हुई हो तो समय

से पूर्व श्राकस्मिक मृत्यु का लक्षण है।

- (५) यदि छोटे-छोटे द्वीपों के मिलने से रेखा बनी हुई हो या छोटी-छोटी बाल बराबर पतली रेखाद्यों से बनी हुई प्रतीत हो तो तीव्र सिर-दर्द की बीमारी या मस्तिष्क-विकार होगा।
- (६) यदि शीर्ष-रेखा अच्छी न हो (छोटी, अस्पष्ट, श्रृंखलाकार या द्वीपयुक्त हो) हृदय-रेखा न हो भ्रीर स्वास्थ्य-रेखा लहरदार हो तो 'हृदय' कमजोर होता है। हृदय में प्रेम की भावना या 'मोह' की अधिकता तथा दिमाग की कमजोरी से जातक ऐसे काम कर बैठता है जिनसे हानि उठाता है।

## अन्य लक्षणों के योग से जीर्ष-रेखा के जुभ, अजुभ लक्षण

ग्रव शीर्ष-रेखा के उन गुणों की ग्रोर ध्यान श्राकृष्ट किया जाता है जो हाथ में ग्रन्य ग्रुभ लक्षणों के विद्यमान होने से फल-दायक होते हैं—

- (१) यदि शीर्ष-रेखा लम्बी ग्रीर सुन्दर हो ग्रीर शुक्र-क्षेत्र ग्रात उच्च न हो तो जातक का प्रेम ग्रपनी पत्नी (या पति) तक ही सीमित रहता है। ग्रपने दाम्पत्य कर्त्तव्य-पालन की ग्रोर ध्यान, ग्रात्मसंयम तथा विशेष कामुकता न होने से सतीत्व या एकपत्नीत्व गुण होता है।
- (२) यदि शीर्ष-रेखा लम्बी ग्रीर सुन्दर हो ग्रीर मंगल, बुष तथा वृहस्पित के क्षेत्र उन्नत तथा विस्तीर्ण हों तो एकाग्रचित्तता (ग्रध्ययन-विचार, किंवा ग्राध्यात्मिक उन्नित के लिये) का गुण होता है। ऐसा जातक किसी विषय पर ग्रपने चित्त को एकाग्र कर सकता है।
- (३) यदि दोनों हाथों में शीर्ष-रेखा लम्बी तथा चन्द्र-क्षेत्र की ग्रोर घुमावदार हो, चन्द्र-क्षेत्र बलवान हो ग्रीर ग्रनामिका तथा मध्यमा बराबर लम्बी हों तो जातक ऐसा व्यापारिक कार्य करता

है जिसमें एकदम बहुत लाभ हो या चाहे घाटा ही हो जावे (यथा शेयर, चाँदी, रुई ग्रादि का सट्टा)।

- (४) शीर्ष-रेखा लम्बी ग्रीर चन्द्र-क्षेत्र की ग्रोर घूमी हुई हो, बृहस्पित-क्षेत्र ग्रित उच्च हो ग्रीर उस पर जाल-चिह्न हो तो प्रसिद्ध राजनीतिक वक्ता होता है। उसका भाषण बहुत ग्रोजस्वी ग्रीर प्रभावपूर्ण होता है। जाल-चिह्न जहां होता है उस स्थान के गुण को बढ़ा देता है, किन्तु उस गुण का जातक सदुपयोग न कर दुरुपयोग करता है (यथा—राजनीति में प्रायः ग्रोजस्विता पार्टीवाजी के ही उपयोग में ग्राती है)।
- (५) यदि शीर्ष-रेखा लम्बी और सीधी हो, हाय लम्बे हों और हाथों की उंगलियाँ भी लम्बी हों तो ऐसा जातक प्रत्येक बात के विवरण की जाँच-पड़ताल करता है (उदाहरण के लिये यदि वह दावत देगा तो क्या-क्या भोजन बनेगा, क्या चीज क्या भाव आई, कौन मेहमान कहाँ बैठेगा आदि छोटी-से-छोटी बात के विश्लेषण और अक्ष्म की श्रोर ध्यान देगा )।

(६) यदि शीर्ष-रेखा लम्बी और सीघी हो किन्तु उंगलियों में गाँठें वहुत निकली हों और चिटली उंगली बहुत छोटी हो तो जातक में व्यावहारिक कुशलता या नीतिज्ञता नहीं होती।

- (७) शीर्ष-रेखा सारी हथेली पर फैली हुई हो और यक्तत-रेखा साफ़ तथा सीधी हो और अधिक चौड़ी न हो तो स्मरण-शक्ति अच्छी होती है।
- (५) (क) यदि, सारी हथेली पर पेंसिल की भाँति बिलकुल सीघी रेखा हों ग्रीर जीवन-रेखा, शीर्ष-रेखा तथा भाग्य-रेखा से सुन्दर त्रिकोण न बनता हो तो लोभ की प्रवृत्ति ग्रिधिक होती है। यदि शीर्ष-रेखा के मध्य भाग में बिलकुल भुकाव या गोलाई न हो तो उदारता या उपकार-बुद्धि या दूसरे की बात मान जाना यह गुण नहीं होता।

(ख) यदि सूर्य तथा बृहस्पति के क्षेत्र उन्नत ग्रौर विस्तीर्ण

हों या अन्य शुभ लक्षणों से युक्त हों, तर्जनी का अग्रभाग नुकीला हो तथा शीर्ष-रेखा लम्बी, सीधी और स्पष्ट हो तो जातक पढ़ने का शौकीन होता है।

(१) यदि शीर्ष-रेखा लम्बी तथा सुन्दर हो तथा शीर्ष एवं हृदय-रेखा के बीच का भाग चौड़ा हो, तर्जनी का अग्रभाग नुकीला व अन्य उंगलियों का अग्रभाग चतुष्कोणाकार हो तो जातक में न्याय-

प्रियता होती है। वह सबके साथ इन्साफ़ चाहता है और किसी का हक नहीं छीनना चाहता।

- (१०) यदि यह रेखा तथा हृदय-रेखा भी—दोनों लम्बी ग्रीर सुन्दर हों ग्रीर जीवन-रेखा के ग्रन्तिम भाग पर त्रिकोण चिह्न हो तो जातक में नीतिज्ञता, बुद्धिपूर्वक कार्य-साधन की योग्यता होती है।
- (११) यदि शीर्ष तथा हृदय-रेखाएँ चित्र नं०४२ लम्बी ग्रीर अच्छी हों ग्रीर तर्जनी विशेष लम्बी हो तो ऐसा जातक ग्रपने दोस्तों की खातिरदारी, दावत ग्रादि तो खूब करता है किन्तु उसकी दोस्ती इतने तक ही सीमित रहती है।
- (१२) यदि शीर्ष-रेखा विलकुल सीधी (डंडे की तरह) हो ग्रौर हृदय-रेखा श्रच्छी न हो तो जातक स्वयं ग्रपने भोगविलास पर व्यय करेगा, ग्रन्य लोगों के लिए नहीं।
- (१३) यदि सूर्य-रेखा लम्बी हो, मध्यमा-स्रनामिका बराबर हों ग्रीर शीर्ष-रेखा लम्बी व चन्द्र-क्षेत्र की ग्रीर भुकी हुई हो तो जातक ऐसी यात्रायें करता है जो भय से खाली न हों (यथा जंगलों में, तूफ़ानी समुद्रों में, वायुयानों के उड़ान-प्रदर्शन में)।
- (१४) यदि शीर्ष-रेखा छोटी हो, साथ ही हृदय-रेखा भी श्रच्छी न हो ग्रीर जीवन-रेखा के ग्रन्त भाग पर त्रिकोण-चिह्न हो

भीर्ष-रेखा १७६

तो ऐसा आदमी बहुत बोलता है, जिसका उसके लिये शुभ परिणाम न होकर अशुभ परिणाम ही होता है। बुद्धि की कमी तथा क्रूर प्रकृति होने से मनुष्य उचित-अनुचित अवसर का विचार न कर पर-निन्दक होता है।

- (१५) यदि बृहस्पित-क्षेत्र तो अवनत (नीचा) हो और शुक्र तथा चन्द्रमा के क्षेत्र उन्नत हों, और शीर्ष-रेखा छोटी हो तो जातक आरामपसन्द तथा सुस्त होता है। बृहस्पित का क्षेत्र नीचा रहने से महत्वाकांक्षा नहीं होती।
- (१६) यदि शीर्ष-रेखा छोटी हो, शुक्र-क्षेत्र नीचा हो, शीर्ष-रेखा तथा हृदय-रेखा का मध्यभाग सकड़ा हो तो मानसिक (हृदय की) क्षुद्रता तथा ग्रमुदारता का लक्षण है।

यदि चन्द्र-क्षेत्र नीचा हो तो दूसरों के साथ सहानुभूति नहीं होती जीषं-रेखा का ग्रन्त

जहाँ शीर्ष-रेखा समाप्त हो वहाँ या उससे कुछ पहले किसी भी ग्रह-क्षेत्र की ग्रोर उसका भुकाव हो या शीर्ष-रेखा से निकल-कर कोई शाखा किसी ग्रह-क्षेत्र पर जावे तो उस ग्रह-क्षेत्र का प्रभाव शीर्ष-रेखा में ग्रा जाता है।

- (१) यदि चन्द्र-क्षेत्र की स्रोर भुकी हो या उस क्षेत्र पर शाखा-रेखा जावे तो कल्पना, गुप्तिवद्या, प्रेम स्रादि की स्रोर मस्तिष्क का भुकाव होता है।
- (२) बुध-क्षेत्र पर या उस स्रोर भुकी हो--विज्ञान या व्यापार में कुशलता।
  - (३) सूर्य-क्षेत्र पर या उम ग्रोर जावे--- यशिलप्सा ।
- (४) शनि-क्षेत्र पर या उस ग्रोर जावे—विचार-गाम्भीयं संगीत तथा धार्मिकता।
- (५) बृहस्पित-क्षेत्र—यदि शाखा बृहस्पित-क्षेत्र पर जावे तो हुक्कमत की इच्छा तथा ग्रिभिमान ।

- (६) यदि शीर्ष-रेखा से निकलकर कोई रेखा जाकर हृदय-रेखा में मिल जावे तो समभना चाहिये कि जातक का किसी से भ्रत्यन्त प्रेम भ्रीर गाढ़ा श्रनुराग होने का लक्षण है। इस प्रकार का यह प्रेम इतना श्रात्यन्तिक तथा तीव्र होगा कि मनुष्य किसी लाभ, हानि, श्रशंका या मर्यादा की परवाह न कर उसके वशीभूत हो जायगा।
- (७) यदि शीर्ष-रेखा शनि-क्षेत्र के ही नीचे समाप्त हो जावे तो समय से पहले ग्राकस्मिक मृत्यु हो या उस ग्रवस्था पर दिमाग पूरा काम करना बन्द कर दे व नया दिमाग्री काम न कर सके।
- (द) यदि हाथ के मध्य में समाप्त हो जावे और (क) सूर्य तथा बृहस्पति के क्षेत्र उन्नत न हों तो बुद्धि की कमी (ख) मंगल-क्षेत्र नीचा हो तो साहस तथा उत्साह की कमी।
- (६) यदि भाग्य-रेखा से योग करने के पहले ही शीर्ष-रेखा का अन्त हो जावे तो दुःखी-जीवन तथा अकाल-मृत्यु हो ।
- (१०) यदि शीर्ष-रेखा मंगल के प्रथम क्षेत्र तक लम्बी जावे श्रीर वहाँ श्रंकुश की सरह नीचे की श्रोर

मुड़ जावे तो ग्रत्यधिक श्रात्म-विश्वास एवं अभिमान के कारण जातक कष्ट उठाता है।

(देखिए चित्र नं० ४२)

(११) (क) यदि शीषं-रेखा शिन-क्षेत्र के नीचे तक तो सीधी जावे श्रीर फिर मुड़ कर हृदय-रेखा को काटती हुई शिन-क्षेत्र के ऊपर जाकर समाप्त हो जावे तो सिर में चोट लगने से मृत्यु होती है। ऐसे व्यक्ति में धर्मान्धता भी होती है।



वित्र नं० ४३

(ख) यदि उपर्युक्त प्रकार की शीर्ष-रेखा हो किन्तु हृदय-रेखा काटने के पहले ही समाप्त हो जावे तो सिर में चोट तो लगेगी किन्तु प्राण-रक्षा हो जावेगी । धर्मान्धता भी ग्रधिक नहीं होगी ।

(१२) (क) यदि शीर्ष-रेखा सूर्य-क्षेत्र के नीचे तक सीघी श्रावे फिर एकदम हृदय-रेखा को काटती हुई सूर्य-क्षेत्र की श्रोर मुड़ जावे तो जातक को साहित्य या कला का श्रत्यधिक व्यसन होगा।

(ख) यदि उपर्युक्त प्रकार की शीर्ष-रेखा हो किन्तु हृदय-रेखा को न काटे तो साहित्य या कला में सफलता प्राप्त होने का लक्षण है।

- (ग) यदि हाथ के अन्य लक्षण (यथा उंगलियों की बनावट, ग्रहों के क्षेत्र, भाग्य-रेखा आदि) उपर्युक्त सफलता के प्रतिकूल हों तो केवल ऐसी रेखा का परिणाम यह होता है कि जातक विना अधिक परिश्रम किये घनी होने की इच्छा रखता है।
- (१३) यदि ऊपर (ख) भाग में जैसा आकार बताया गया है वैसा आकार हो किन्तु सूर्य-क्षेत्र की बजाय सूर्य-क्षेत्र तथा बुध-क्षेत्र के बीच के भाग की ओर मुड़कर जावे और हृदय-रेखा को न काटे तो ऐसा जातक कला को व्यापारिक रूप देकर, या व्यापारिक वस्तु को कला से विशेष उत्कृष्ट बना, सफलता प्राप्त करता है।
- (१४) यदि शीर्ष-रेखा मंगल के प्रथम-क्षेत्र तक आवे और फिर मुड़कर बुध-क्षेत्र वाले हृदय-रेखा के भाग से स्पर्श कर (क) समाप्त हो जावे या (ख) हृदय-रेखा का बिना स्पर्श किये समाप्त हो जावे या (ग) हृदय-रेखा को काटकर बुध-क्षेत्र पर पहुँच जाय तो फलादेश निम्नलिखित होगा।
  - (क) मस्तिष्क में चक्कर भ्राने का रोग।
- (ख) लोगों की नकल बनाने का हुनर (जैसे नाटक इत्यादि में मनोरंजन के लिये किया जाता है)।
- (ग) प्रबन्ध-कुशलता, चतुरता, नीतिज्ञता । यदि हाथ में अन्य लक्षण अच्छे न हों तो ऐसा व्यक्ति घोलेबाज होता है ।
- (१५) यदि शीर्ष-रेखा मंगल-क्षेत्र को पार कर हथेली के बाहर तक जावे और स्वास्थ्य-रेखा श्रच्छी हो तो स्मरण-शक्ति

ग्रच्छी होती है।

- (१६) यदि उपर्युक्त प्रकार की सीधी शीर्ष-रेखा हो, अँगूठा भीतर की ओर मुका हो, बृहस्पति तथा शुक्र के पर्वत उन्नत न हों, तथा उंगलियाँ परस्पर भिड़ी हों तो जातक स्वार्थी, अनुदार और कंजूस होता है।
- (१७) यदि शीर्ष-रेखा के भ्रन्त में दो शाखा हो जावें (एक प्रधान रेखा तथा एक छोटी-सी शाखा) तो कल्पना पर व्यावहारिक बुद्धि का संयम रहता है।

साधारएातः इस प्रकार की शीर्ष-रेखा की समाप्ति अच्छी समभी जाती है। किन्तु यदि हथेली मोटी और मुलायम हो, अँगूठा छोटा हो और उंगलियों के तृतीय पर्व फूले हुए और उपर्युक्त प्रकार की शीर्ष-रेखा हो तो जातक विश्वास के योग्य नहीं होता। ऐसे व्यक्ति में कामुकता तथा सुस्ती होती है।

- (१८) यदि शीर्ष-रेखा लम्बी और सुन्दर हो व मंगल-क्षेत्र पर जाकर समाप्त होवे किन्तु एक बहुत बड़ी शाखा शीर्ष-रेखा से निकलकर चन्द्र-क्षेत्र पर नीचे तक जावे तो जातक घोखा नहीं देता।
- (१६) यदि शीर्ष-रेखा अन्त में दो शाखायुक्त हो जावे— एक शाखा हृदय-रेखा को काटती हुई बुध-क्षेत्र पर जावे दूसरी नोचे की ग्रोर चन्द्र-क्षेत्र पर तो जातक चालाक, व्यापार में (ईमानदारी या बेईमानी से भी) घन कमाने वाला तथा दूसरों पर प्रभाव जमा सकता है।
- (२०) यदि शीर्ष-रेखा की एक शाखा चन्द्र-क्षेत्र पर जावे तथा दूसरी शाखा जाकर हृदय-रेखा से स्पर्श करे तो जातक प्रेम के पीछे सर्वस्व बिलदान करने के लिये सन्नद्ध रहेगा।

यदि उपर्युक्त लक्षण के साथ-साथ भाग्य-रेखा का भी हृदय-रेखा तक जाकर अन्त हो जावे तो 'प्रेम' के कारण जातक का आर्थिक सर्वनाश समभना चाहिये। शीर्व-रेखा १८३

(२१) यदि शीर्ष-रेखा अन्त में दो शाखाओं में विभक्त हो जावे और दोनों शाखाएँ चन्द्र-क्षेत्र पर जावें तो दिमाग खराव हो जाता है (कल्पना का श्राधिक्य ही पागलपन है)।

### शीर्ष-रेखा की शाखाएँ

यदि छोटी-छोटी सीधी रेखाएँ शीर्ष-रेखा को काटें तो सिर-दर्द या चिन्ता का लक्षण है।

यदि शीर्ष-रेखा से कोई शाखा या रेखा निकलकर बृहस्पति के क्षेत्र तक ग्रन्दर तक जाये ग्रीर उस शाखा के ग्रन्त पर तारे का चिह्न हो तो सफलता का लक्षण है।

यदि शीर्ष-रेखा से कोई शाखा या रेखा निकलकर तर्जनी उंगली के मूल तक पहुँचे तो महत्वाकांक्षा प्रकट होती है।

यदि शीर्ष-रेखा से निकलकर बृहस्पित के क्षेत्र पर जाने वाली रेखा के ग्रन्त पर क्रॉस का चिह्न हो या कोई ग्राड़ी रेखा हो तो जातक को सफलता प्राप्त नहीं होती बिल्क यह प्रकट होता है कि उसकी ग्राकांक्षाएँ पूरी नहीं होंगी। किन्तु यदि इस लक्षण के साथ-साथ मणिबंध पर भी क्रॉस का चिह्न हो तो धन ग्रागमन सूचित होता है।

यदि शीर्ष-रेखा से निकलकर तीन या ग्रिधिक रेखाएँ बृहस्पित के क्षेत्र पर जावें तो धन, महत्वाकांक्षा ग्रीर पूर्ण सफलता का लक्षण है।

यदि शीर्ष-रेखा से कोई रेखा निकलकर बृहस्पति के क्षेत्र पर ग्रावे ग्रौर वहाँ सहसा घूमकर शनि-क्षेत्र पर चली जावे तो ऐसे जातक में धर्मान्धता तथा ग्रत्यन्त ग्रभिमान होता है।

यदि शीर्ष-रेखा से कोई शाखा निकलकर सूर्य-क्षेत्र पर जावे श्रीर भाग्य-रेखा भी श्रच्छी हो तो श्रच्छा धन-लाभ होता है। यदि हाथ के श्रन्य लक्षणों से साहित्य, संगीत या कला में प्रवीणता प्रकट होती हो तो उसी प्रकार की सफलता मिलेगी।

यदि शीर्ष-रेखा से कोई शाखा निकलकर अनामिका और किनिष्ठिका उंगली के बीच के भाग तक जावे तो कलात्मक हाथ हो तो कला में अन्यथा नये स्राविष्कार द्वारा धनागमन होता है।

यदि शीर्ष-रेखा से कई रेखाएँ निकलकर बुध-क्षेत्र पर जावें तो व्यापारिक सफलता ग्रौर धन-लाभ का लक्षण है।

## यदि शीर्ष-रेखा टूटी हो

यदि शीर्ष-रेखा खंडित हो तो सिर में चोट लगती है या अन्य कोई सिर की बीमारी होती है। यदि यह रेखा कई स्थानों में दूटी हो तो सिर-दर्द का लक्षण है। यदि यह रेखा इस प्रकार खंडित हो कि खंडित हुए सिरे एक-दूसरे के ऊपर आ जावें तो प्रकट होता है कि जातक को मस्तिष्क-सम्बन्धी गहरी बीमारी होगी किन्तु अच्छा हो जावेगा।

यदि शीर्ष-रेखा शनि-क्षेत्र के नीचे टूटी हो श्रौर एक भाग चन्द्रक्षेत्र के ऊपर तक गया हो तो पागल हो जाने का लक्षण है। यदि खंडित हुए दोनों भाग एक-दूसरे के ऊपर हों तो जातक अच्छा हो जावेगा। किन्तु यदि रेखा इस प्रकार खंडित हो कि बीच में बिलकुल लुप्त हो तो पुनः स्वास्थ्य-लाभ करना कठिन है।

यदि दोनों हाथों में इसी प्रकार शीर्ष-रेखा खंडित हो तो जातक की मृत्यु का भय है। शीर्ष-रेखा के खंडित हुए एक भाग के चन्द्र-क्षेत्र पर जाने के कारण पागलपन का रोग बताया गया है किन्तु यदि रेखा जपर्युक्त प्रकार से खंडित हो ग्रौर कोई खंडित भाग चन्द्र-क्षेत्र पर न जावे तो पागलपन न होकर सिर की चोट या मस्तिष्क की बीमारी से मृत्यु होती है। जहाँ दोनों हाथों में एक ही स्थान पर शीर्ष-रेखा खंडित हो वहाँ जातक को काफ़ी सावधान कर देना चाहिए क्योंकि खंडित सिरों के एक-दूसरे के अपर होने से

द्मीर्घ-रे**का** १६५

तो जीवन की कुछ ग्राशा हो जाती है ग्रन्यथा नहीं।

यदि उपर्युक्त प्रकार से रेखा खंडित हो तथा उतने ही काल तक जीवन-रेखा भी चलती हो—उसके बाद जीवन-रेखा का मार्ग किसी आड़ी रेखा द्वारा वन्द कर दिया गया हो श्रीर जीवन-रेखा, स्वास्थ्य-रेखा तथा शीर्ष-रेखा के बीच में कॉस-चिह्न हो तो ऐसे जातक की फाँसी के द्वारा मृत्यु होती है। यदि दोनों हाथों में यही श्रशुभ लक्षण हों तो निश्चय ही ऐसा होता है।

यदि शीर्ष-रेखा सूर्य-क्षेत्र के नीचे टूटी हो तो नेत्र-रोग, लू लगना तथा पागल कुत्ते, शृङ्गाल ग्रादि के काटने से बीमारी होने का लक्षण है।

यदि शोर्ष-रेखा खंडित हो भ्रौर हृदय-रेखा से निकलकर कोई रेखा नीचे की भ्रोर जाकर भाग्य-रेखा को काटे तो जातक को किसी प्रियजन की मृत्यु के कारण दुःख उठाना पड़ता है। यदि स्त्री के हाथ में यह लक्षण हो तो विधवा होने का लक्षण है।

यदि शीर्ष-रेखा कई जगह दूटी हो तो जातक को सिर-दर्द का रोग होता है या उसकी स्मरण-शक्ति ग्रच्छी नहीं रहती। यदि इन ग्रमुभ लक्षणों के साथ-साथ शीर्ष-रेखा, जीवन-रेखा ग्रौर स्वास्थ्य-रेखा के बीच में क्रॉस-चिह्न हो ग्रौर उंगलियों के नाखून छोटे हों तो मिरगी का रोग होता है।

#### शीर्ष-रेखा का प्रन्य रेखायों से योग

शीर्ष-रेखा का जीवन-रेखा से योग हो तो क्या फल होता है यह बताया जा चुका है किन्तु जीवन-रेखा से योग होने पर, शीर्ष-रेखा का आगे जाकर अलग-अलग ओर फुकाव या अन्य रेखाओं से योग होने से फल मैं क्या विभिन्नता होती है यह बताया जाता है।

(१) जीवन-रेखा से योग करती हुई शीर्ष-रेखा प्रारम्भ हो तथा

हृदय-रेखा की ग्रोर कुछ भुकती हुई ग्रागे ग्रावे, फिर बोच में पहुँच

कर हृदय-रेखा की ग्रोर भुकाव बंद हो जावे ग्रीर ऊपर की बजाय नीचे की ग्रोर ग्रपनी स्वाभाविक दिशा में जाने लगे, तो ऐसे जातक का किसी से ग्रात्यन्तिक प्रेम हो जाता है ग्रीर बहुत बरसों तक हृदय की ऐसी ही स्थिति रहती है। परिणाम में सफलता प्राप्त नहीं होती। ऐसे व्यक्ति में शुद्ध उदात्त प्रेम की ग्रपेक्षा वासना-पूर्ति की ग्राकांक्षा विशेष होती है। हृदय तथा शीर्ष-रेखा में ग्रन्तर



चित्र नं० ४४

- कम होने से अनुदार वृत्ति (कंजूसी तथा अन्य बातों में भी) होती है। (२) याद शीर्ष-रेखा अपने प्रारम्भिक स्थान पर जीवन-रेखा व हृदय-रेखा दोनों से संयुक्त हो तो जातक की अचानक मृत्यु होती है।
- (३) (क) यदि जीवन-रेखा से तो प्रारम्भ हो—किन्तु जीवन-रेखा के उस भाग से प्रारम्भ हो जो शनि-क्षेत्र के नीचे है—तो जीवन के प्रारम्भिक काल में शिक्षा का ग्रभाव होने के कारण मस्तिष्क का विकास तथा दिमाग़ी उन्नति देर से प्रारम्भ हुई यह प्रकट होता है।
- (ख) किन्तु यदि उपर्युक्त प्रकार की शीर्ष-रेखा हो ग्रौर जीवन-रेखा तथा हृदय-रेखा भी छोटी हों तो जातक की सहसा मृत्यु हो जाती है।
- (४) (क) यदि शीर्ष-रेखा प्रारम्भ में जीवन-रेखा से मिली हुई हो श्रीर श्रागे ऊँची होती-होती हृदय-रेखा से मिलकर उसमें विलीन हो जावे श्रीर हृदय-रेखा, सुन्दर, बृहस्पित के क्षेत्र से निकलकर श्राई हो तो ऐसा जातक किसी एक व्यक्ति को ही जी-

शीर्व-रेला

जान से प्रेम करता है और उसमें उसको हद से ज्यादा खुशी हासिल होती है। जातक एक प्रकार से अपने को प्रेमी या प्रेमिका पर न्योछावर कर देता है। संभव है ऐसी परिस्थिति में दुनियावी कामों में सफलता न मिले किन्तु प्रेम के क्षेत्र में पूर्ण सुख प्राप्त होता है।

- (ख) यदि उपर्युक्त प्रकार की रेखा हो किन्तु हृदय-रेखा बृहस्पति के क्षेत्र से न निकली हो और शीर्ष-रेखा, हृदय-रेखा से जहाँ मिले वह भाग शनि-क्षेत्र के नीचे हो तो प्रेम के पीछे दीवाना हो जाने से जातक आत्महत्या या अन्य सांघातिक कार्य कर सकता है (हाथ के अन्य लक्षणों से क्या विदित होता है यह भी अच्छी तरह विचारना चाहिये)।
- (५) यदि बृहस्पति-क्षेत्र ग्रति उच्च हो, जीवन-रेखा छोटी-छोटी रेखाग्रों से कटी हो, भाग्य-रेखा कमजोर हो ग्रौर शीर्ष-रेखा स्वास्थ्य-रेखा से मिली हो (उसमें किलीन हो जावे) तो जातक की ग्रात्म-हत्या की ग्रोर प्रवृत्ति होती है।
- (६) यदि जीवन-रेखा प्रारम्भ में दो शाखायुक्त हो (एक प्रधान रेखा, एक शाखा) ग्रीर शीर्ष-रेखा स्वास्थ्य-रेखा में जाकर विलीन हो जाय तो मस्तिष्क रोग, सदैव दुःखी ग्रीर गमगीन रहना।
- (७) यदि शीर्ष-रेखा चन्द्रक्षेत्र के ऊपर स्वास्थ्य-रेखा को काट

कर आगे बढ़ जाय तो कल्पना इतनी बढ़ जाती है कि उसे एक प्रकार से 'पागलपन' का रोग कहना चाहिये।

(८) यदि शीर्ष-रेखा जीवन-रेखा से प्रारम्भिक स्थान पर न मिली हो किन्तु पतली-पतली छोटी-छोटी रेखाएँ जीवन-रेखा से निकलकर शीर्ष-रेखा से योग करती हों तो जातक बदमिजाज होता है, किन्तु यदि हाथ में भ्रन्य लक्षण



चित्र नं० ४५

अच्छे हों तो जल्दबाजी, तथा शिष्टता का स्रभाव समस्रना चाहिये। (देखिये चित्र नं० ४५)।

- (१) यदि शीर्ष-रेखा तथा जीवन-रेखा प्रारम्भिक स्थान पर मिली न हों किन्तु उस स्थान पर दोनों के बीच कॉस-चिह्न हो और उसके द्वारा दोनों रेखाग्रों में योग होता हो तो जातक के बचपन में ही कोई पारिवारिक मुकदमेवाजी होती है जिसके कारण जातक को नुकसान उठाना पड़ता है।
- (१०) यदि शुकक्षेत्र के मूल से रेखाएँ निकलकर जीवन-रेखा तथा शीर्ष-रेखा दोनों को कार्टे तो कौटुम्बिक परिस्थिति के कारण भ्रार्थिक कठिनता का लक्षण है।
- (११) शीर्ष-रेखा कहीं भी हृदय-रेखा से आकर मिल जावे— उसमें विलीन हो जावे, तो जातक प्रेम के पीछे मतवाला हो जाता है। यदि शीर्ष-रेखा लहरदार या अन्य दोषयुक्त हो तो इस प्रेम में और भी अधिक दीवानापन होता है।
- (१२) छोटी-छोटी रेखाएँ शीर्ष-रेखा से निकलकर हृदय-रेखा में ग्राकर विलीन हो जावें उसे काटें नहीं तो मित्रों का जातक पर बहुत प्रभाव रहता है।
- (१३) जहाँ शीर्ष-रेखा का भ्रन्त होता है—उसके कुछ पहले शीर्ष-रेखा से एक शुद्ध गम्भीर रेखा निकलकर हृदय-रेखा में विलीन हो जावे तो भ्रात्यन्तिक प्रेम के कारण जातक किसी बात की परवाह नहीं करता।
- (१४) यदि शुक्र-क्षेत्र से कोई आड़ी रेखा निकलकर जीवन, शीर्ष तथा विवाह-रेखा तीनों को काटे तो विवाह या गुप्तप्रेम के कारण कठिन आपत्ति या विपत्ति सहनी पड़ेगी।

## यदि दो शीर्ष-रेखा हों

यदि दो शीर्ष-रेखा सुन्दर श्रीर लम्बी हों तो जातक को

विरासत में धन प्राप्त होता है। किन्तु हस्त-परीक्षक को ध्यानपूर्वक इसका निश्चय करना चाहिए कि वास्तव में दो शीषं-रेखाएँ हैं। कई बार एक ही शीषं-रेखा चौड़ी श्रौर फटी हुई होने के कारण दो-सी दिखाई देती हैं। इस प्रकार की रेखा श्रच्छी नहीं होती क्योंकि रेखा के फटे होने से दिमाग की कमजोरी होकर मनुष्य पागल हो जाता है। शीषं-रेखा पर सफ़ेट चिह्न



चित्र नं० ४६

यदि शीर्ष-रेखा छोटी-छोटी खड़ी रेखाम्रों से कटी हो तो सिर-दर्द का लक्षण है। यदि इसको काटने वाली छोटी रेखाएँ गोल या लहरदार हों ग्रीर शीर्ष-रेखा स्वयं नीचे चन्द्रक्षेत्र के ग्रन्त तक जाती हों तो जातक के पागल होने का डर होगा।

चित्र में जिस प्रकार की रेखा है यदि इस प्रकार की रेखा हो तो जातक दूसरे की हत्या करता है। यदि इस रेखा का रंग पीला हो तो समिक्कए कर चुका, यदि लाल हो तो करेगा।

यदि शीर्ष-रेखा पर चोट के से चिह्न हों क्ष तो उग्र सिर-दर्द का लक्षण है। यदि सफ़ेद चिह्न हो या सफ़ेद दाग्र-से हों तो जातक नवीन श्राविष्कार करता है। यदि



चित्र नं० ४७

ये सफ़ेद चिह्न शनिक्षेत्र के नीचे वाले भाग पर शीर्ष-रेखा पर हों तो जातक को ग्रपने कार-बार में सफलता मिलती है।

यदि हृदय-रेखा छोटी-छोटी ग्राड़ी रेखाग्रों से कटी हो ग्रीर

<sup>\*</sup> वांतेवार।

सूर्य-क्षेत्र के नीचे—शीर्ष-रेखा पर सफेद बिन्दु हों तो साहित्यिक सफलता मिलती है। यदि सफेद चिह्न शीर्ष-रेखा के उस स्थान पर हों जो बुध के क्षेत्र से समीप है शो वैज्ञानिक आविष्कारों में सफलता प्राप्त होती है।

#### शीर्ष-रेखा पर नीले या फाले घव्ये

यदि जीवन-रेखा तथा स्वास्थ्य-रेखा बहुत गहरे रंग की हों श्रीर शीर्ष-रेखा पर काले दाग हों तो मलेरिया, मोती करा या श्रन्य उग्र ज्वर का लक्षण है।

यदि जीवन-रेखा प्रारम्भ में दो शाखायुक्त (एक मुख्य रेखा, एक शाखा) हो ग्रीर शीर्ष-रेखा पीली ग्रीर चौड़ी हो तथा उस पर काले दाग्र हों तो बहुत तीव्र दिमागी बीमारी होती है।

यदि मंगल के दोनों क्षेत्र बहुत उन्नत हों श्रौर शीर्ष-रेखा पर—जहाँ वह स्वास्थ्य-रेखा से योग करती है उसके पहले ही नीला दाग हो तो जातक किसी की हत्या करने का विचार करता है। यदि उपर्युक्त नीला दाग शीर्ष-रेखा पर वृहस्पति-क्षेत्र के नीचे हो तो यह फल नहीं होता।

यदि शीर्ष-रेखा लहरदार या विवर्ण हो श्रीर स्वास्थ्य-रेखा लहरदार हो तथा उस पर नीला दाग हो तो मलेरिया के कारण स्वास्थ्य बिगड़ा रहता है।

यदि शीर्ष-रेखा पर काला या नीला दाग्र हो तो लम्बे ग्ररसे तक चलने वाले शिर-रोग या मोती करा का लक्षण है।

#### शोर्ष-रेखा पर काला दाग

(१) यदि शीर्ष-रेखा पर काला दाग़ हो श्रौर (२) शुक्र-क्षेत्र के नीचे के भाग से श्रथवा जीवन-रेखा से प्रारम्भ होकर कोई रेखा चन्द्र-क्षेत्र पर तारे के चिह्न पर जाकर समाप्त हो तो सन्निपात, शीर्ष-रेखा १६१

बदहोशी श्रादि मस्तिष्क विकार हो।

यदि शनि-क्षेत्र उच्च हो भ्रौर शीर्थ-रेखा पर काले दाग हों तो जातक को दांतों के दर्द का रोग होता है।

यदि सूर्य-क्षेत्र उच्च हो ग्रौर शीर्ष-रेखा पर काला दाग हो तो नेत्र-रोग। यदि सूर्य-क्षेत्र या उसके नीचे क्रॉस-चिह्न हो तो इस रोग की पुष्टि होती है।

यदि शुक्र-क्षेत्र उच्च हो श्रीर शीर्ष-रेखा पर काला दाग हो तो वृद्धावस्था में बहरापन हो जाता है।

यदि शुक्र-क्षेत्र पर तारे का चिह्न हो श्रौर उस चिह्न से शारम्भ होकर कोई रेखा शीर्ष-रेखा के उस स्थान पर योग करे जहाँ काला दाग भी हो तो किसी प्रेमी की मृत्यु के कारण गहरे सदमे का लक्षण है।

## शीर्ष-रेखा पर कांस-चिह्न

यदि शीर्ष-रेखा लहरदार हो और उस पर 'क्रॉस' का चिह्न हो तो सिर को सांघातिक चोट लगती है। यदि क्रॉस की बजाय छोटी गहरी आड़ी रेखा से शीर्ष-रेखा कटी हो तो भी सिर पर बोट लगती है।

- (क) यदि शीर्ष-रेखा प्रारम्भ में जीवन-रेखा से मिली हो तथा कुछ ग्रागे चलकर शीर्ष-रेखा से निकलकर कोई छोटी रेखा बृहस्हति के क्षेत्र पर जाकर क्रॉस के चिह्न से योग करे तो जातक की महत्त्वाकांक्षा दबी रह जाती है, सफल नहीं होती।
- (ख) यदि बृहस्पित-क्षेत्र पर जाने वाली उपर्युक्त छोटी रेखा विलकुल सीधी हो अर्थात् शीर्ष-रेखा से ८०-१०० का कोण बनावे ग्रीर हाथ में अन्य शुभ लक्षण न हों तो विपत्ति का चिह्न है।

यदि शोर्ष-रेखा भाग्य-रेखा पर जाकर रुक जाय श्रीर समाप्त होने के पहले शीर्ष-रेखा पर क्रॉस का चिह्न हो श्रीर हृदय-रेखा भी भाग्य-रेखा तक जाकर रुक जाय तो जातक की श्रकाल-मृत्यु होती है।

शीर्ष-रेखा पर कहीं भी तारे का चिह्न हो तो सिर में चोट लगना प्रकट करता है। यदि दोनों हाथ में एक-सा ही लक्षण हो तो ऐसी चोट के कारण मृत्यु भी हो सकती है।

यदि शीर्षं-रेखा नीचे की श्रीर घूमकर चन्द्रमा के क्षेत्र पर नीचे के पिछले भाग तक जाये श्रौर वहाँ पर तारे के चिह्न से योग करे तो श्रात्म-हत्या या बिना उसके पानी में डूबने पर मृत्यु होती है। किन्तु यदि शीर्ष-रेखा मणिबन्ध तक जावे श्रौर वहाँ कांस या तारे का चिह्न हो तो प्रबल भाग्योदय का लक्षण है। यदि किसी स्त्री के हाथ में शीर्ष-रेखा स्वास्थ्य-रेखा को काट कर श्रागे जाय श्रीर दोनों के योग के स्थान पर तारे का चिह्न हो तो ऐसी स्त्री वन्ध्या होती है या प्रसव के समय जीवन को मृत्यु-भय होता है।

यदि शीर्ष-रेखा बहुत छोटी हो श्रीर उसके प्रारम्भिक स्थान में ही एक शाखा निकलकर बृहस्पति के क्षेत्र पर जाकर तारे के चिह्न से योग करे तो जातक श्रत्यन्त श्रिभमान के कारण बहुत नुकसान उठाता है। किन्तु शीर्ष-रेखा, लम्बी हो श्रीर उससे निकल-कर शाखा बिलकुल तर्जनी उंगली के नीचे तक पहुँच जाय श्रीर वहाँ तारे का चिह्न हो तो जातक की महत्वाकांक्षायें सफल होती हैं।

यदि शीर्ष-रेखा पर वृत्त चिह्न हो और स्वास्थ्य-रेखा पर काँस का चिह्न हो तो जातक वृद्धावस्था में भ्रन्धा हो जाता है।

यदि शोर्ष-रेखा लम्बी हो और जिस स्थान पर यह बुध-क्षेत्र के नीचे हो वहाँ इस पर त्रिकोण चिह्न हो तो वैज्ञानिक ग्राविष्कार द्वारा सफलता प्राप्त होती है।

## शीर्ष-रेला पर द्वीप-चिह्न

यदि शीर्ष-रेखा के प्रारम्भ में ही द्वीप-चिह्न हों तो जातक में

जन्म से ही पैतृक-मातृक दोप के कारण मिस्तब्क या फेकड़े-सम्बन्धी रोग होता है। यदि बीच में कहीं द्वीप-चिह्न हो तो सिर-दर्द या स्नायु की दुर्वलता व शरीर के अन्य भाग में दर्द। यदि शीर्ष-रेखा में द्वीप-लक्षण के साथ-साथ स्वास्थ्य-रेखा, उस स्थान पर लाल दिखाई दे जहाँ उसका शीर्ष-रेखा से योग होता है, तो पित्त के कारण शिरो-रोग होता है।

यदि शीर्ष-रेखा में बहुत से छोटे-छोटे द्वीप हों तो विशेष मान-सिक परिश्रम के कारण दिमागी वीमारी । यदि उपर्युक्त लक्षण के साथ-साथ जातक के हाथ में लम्बे, ऊपर उठे हुए, ऊपर गोलाई लिये हुए, शीघ्र टूटने वाले, खड़ी रेखायुक्त नाखून भी हों तो यक्ष्मा का चिक्त है।

यदि शीर्ष-रेखा के अन्त में बहुत बड़ा द्वीप-चिह्न हो तो अंत-

ड़ियों का रोग सूचित होता है।

यदि शीर्ष-रेखा के उस भाग पर जो शनि-क्षेत्र के नीचे है, द्वीप-चिह्न हो तो जातक के वहरे हो जाने का लक्षण है। वहुत से हाथों में पहले केवल दाग़-सा दिखाई देता है फिर वाद में द्वीप का आकार धारण कर लेता है।

शीर्ष-रेखा पर चतुष्कोण चिह्न

यदि शीर्ष-रेखा पर यह चिह्न हो तो यह प्रकट होता है कि जातक ग्रपनी बुद्धिमत्ता से किसी दुर्घटना या विपत्ति से ग्रपनी रक्षा कर लेगा।

#### १२वां प्रकरण

# **ज्रायु-रेखा** ज्रथवा हृदय-रेखा

इस चित्र में कनिष्ठिका (छोटी) उंगली जहाँ से प्रारम्भ होती है, उसके नीचे के स्थान से निकलकर तर्जनी की ग्रोर जाने वाली जो रेखा दिखाई गई है उसे हमारे आर्य भारतीय मतानुसार



'ग्रायु-रेखा' कहते हैं। संस्कृत साहित्य में उपलब्ध 'गरुड़ पुराण', 'भविष्य-पुराण', 'स्कान्द शारीरिक', 'विवेक-विलास' ग्रादि ग्रंथों में तथा समुद्र ऋषि, वराह मिहिर ग्रादि सामुद्रिक के आचार्यों की कृतियों में इस रेखा को आयु-निर्णय करने में (अर्थात यह व्यक्ति कितना जियेगा) वहत महत्व दिया गया है इस कारण इसका नाम 'ग्रायु-रेखा' रखा गया ।

म्रन्य शरीर-लक्षणों से भी—दीर्घायु, मध्यायु, म्रल्पायु—कितनी भ्राय होगी ये निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ललाट की रेखा, कान, उंगुलियों की लम्बाई स्रादि के जो लक्षण स्रायु-निर्णय करने में सहायक होते हैं वे, उन-उन प्रकरणों में दिये गये हैं। इसलिये 'ग्राय-रेखा' से जो निष्कर्ष निकले उसका अन्य शरीर-लक्षणों से समन्वय कर अन्तिम परिणाम पर पहुँचना चाहिये। इस वात पर यहाँ जोर इसीलिये दिया जा रहा है कि केवल आयु-रेखा की लम्बाई देखते ही 'यह इतने वर्ष जियेगा' यह नतीजा हड़वड़ी में निकालना उचित नहीं है।

'गरुड़-पुराण' का वचन है कि ग्रायु-रेखा यदि कनिष्ठिका

प्रान्त (बुध-क्षेत्र) से प्रारम्भ हो तथा तर्जनी प्रान्त (गुरु-क्षेत्र) तक जावे तो १०० वर्ष की ग्रायु (ग्रर्थात् पूर्ण ग्रायु) समक्षना चाहिये।

किन्तु यदि यह रेखा छिन्न हो तो वहाँ जीवन का भय होता है अर्थात् मृत्यु की आशंका होती है। जिस स्थान पर छिन्न हो उसके अनुसार वय (उम्र) में मृत्यु की शंका (मृत्यु या मृत्यु-तुल्य कष्ट) कहना चाहिये। कितनी लम्बाई पर छिन्न होने से किस उम्र में मृत्यु की सम्भावना होगी यह आगे बतलाया जावेगा। 'स्कान्द-शारीरिक काशीखण्ड' में भी लिखा है—

श्रिच्छिन्ना तर्ज्जनीं व्याप्य तथा रेखास्य दृश्यते । कनिष्ठा पृष्ठनिर्याता दीर्घायुष्यं यथाऽऽप्नुयात् ॥

इस मत से आयु-रेखा तर्जनी उंगली तक जानी चाहिये—अर्थात् गुरु-सेत्र तक जाने से काम नहीं चलेगा—तर्जनी उंगली के तृतीय पर्व को छूना चाहिये। समुद्र ऋषि इस सम्बन्ध में कहते हैं कि कनिष्ठिका से तर्जनी तक रेखा 'अक्षता' होनी चाहिये। यदि ऐसा हो तो मनुष्य १२० वर्ष जीता है। यहाँ दो शंका होना स्वाभाविक है। एक तो यह कि जिस प्रकार की रेखा का वर्णन समुद्र ऋषि ने किया वैसी रेखा तो लोगों के हाथ में मिलती हैं किन्तु १२० वर्ष तो वे नहीं जीते। दूसरी बात यह कि 'अक्षता' से क्या तात्पर्य है।

प्रथम शंका के सम्बन्ध में यह विचार करना चाहिये कि जिस समय ये आर्ष ग्रन्थ लिखे गये उस समय यम, नियम, प्राणायाम, ग्राहार, विहार, संयम के कारण तथा संक्रामक रोगों के ग्रत्यल्प होने से बहुत लोग १२० वर्ष जीते थे। ग्राजकल की परिस्थिति में यदि परमायु १०० वर्ष मान लें या इससे भी कुछ कम तो इसी तारतम्य से ग्रागे जहाँ ५० वर्ष या ६० वर्ष कहे गये हैं उन वर्ष-प्रमाणों को ग्रनुपात से कम करके कहना चाहिये। इसके ग्रतिरिक्त ग्रन्य शरीर-लक्षणों की ग्रोर भी ध्यान देना उचित है। 'ग्रक्षता' से तात्पर्य है कि टूटी-फूटी, कटी-फटी न हो ग्रौर सुन्दर, स्वस्थ एकरूप हो। कोई दाग या विवर्णता भी नहीं होनी चाहिये। 'प्रयोग पारिजात' में समुद्र ऋषि ने लिखा है कि किनिष्ठिका उंगली के नीचे से रेखा निकलकर जो मध्यमा (वीच की) उंगली तक जावे (ग्रर्थात् बीच की उंगली के तृतीय-पर्व मूल तक) ग्रौर 'ग्रविच्छिन्न' (टूटी-फूटी या कटी न हो) तो मनुष्य ५० वर्ष जीता है—

कनिष्ठांगुलि देशात्तु रेखा गच्छति मध्यमाम् । ग्रविच्छिन्ना तु रेखा स्यात् ग्रशीत्यायुविनिर्दिशेत् ॥ 'ग्रशीति' का ग्रथं है ८० वर्ष ।

यदि मध्यमा उंगली तक आयु-रेखा न पहुँचे, अर्थात् अनामिका प्रान्त (सूर्य-क्षेत्र) के अन्त पर ही अन्त हो जावे तो ६० वर्ष की आयु कहना। 'गरुड़ प्रान्त' में 'मध्यमायां ह्यनागता षष्टि वर्षायुषम्' यह स्पष्ट निर्देश किया गया है।

वराह मिहिराचार्य का इस विषय में मन्तव्य है कि यदि प्रदेशिनी (तर्जनी) उंगली तक आयु-रेखा जावे तो यह व्यक्ति १०० वर्ष जियेगा यह समभना चाहिये। यदि यह रेखा छिन्न (दूटी या कटी) हो तो पेड़ से गिरने का भय होता है। तात्पर्य यह है कि पूर्ण परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर, शरीर के कमशः जीर्ण होने के कारण स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती किन्तु अकस्मात् वाह्य कारण से (जैसे पेड़ से गिरना) अपमृत्यु होती है। पुराने समय में पेड़ से गिरने, से पानी में डूबने से, शेर, चीता या सींगवाले पशुआों के आघात से, सर्पदंश आदि से कुछ लोगों की अपमृत्यु होती थी; इस कारण द्रुम-पतन इस एक वाह्य कारण से अन्य आकिस्मिक अपमृत्युओं का संकेत कर दिया है। आजकल की परिस्थित में, मोटर या रेल के नीचे आ जाना, विजली (A. C. करेन्ट) से, संक्रामक रोगों से या अत्यधिक मदिरापान, सिगरेट-बीड़ी आदि से जो फेफड़े

या हृदय की बीमारियाँ होती हैं वे सब अपमृत्यु हैं। इसका विचार हस्तपरीक्षकों को सदैव रखना चाहिये और देश, काल, पात्र, परिस्थिति आदि के विचार से फलादेश में तारतम्य हो जाता है।

यदि रेखा तर्जनी प्रान्त तक गई हो तो १०० वर्ष । इससे न्यून (छोटी) हो तो न्यून (अपेक्षाकृत थोड़ी) ग्रायु कहना । कुछ कम हो तो ६० वर्ष । यदि मध्यमा (वीच की उंगली के प्रान्त तक ग्रर्थात् प्रान्त के ग्रन्त तक) तो ७५ वर्ष कहना चाहिये । उससे भी कुछ कम हो तो ७० वर्ष ऐसी कल्पना करना ।

'विवेक विलास' में लिखा है कि प्रत्येक उंगली के नीचे के भाग को (बुध, सूर्य, शनि तथा गुरु-क्षेत्रों का) मान २५-२५ वर्ष मानना चाहिये, जितने भी क्षेत्रों पर ग्रायु-रेखा विद्यमान हो २५ वर्ष प्रति-क्षेत्र के ग्रनुपात से ग्रायु कहना।

दुर्लभराज ने भी अपने 'सामुद्रतिलक' में भी यही मत दिया है—

पुंसामायुर्भागं प्रत्येकं पञ्चिवंशतिः शरदाम् । कल्प्या कनिष्ठिकाङ् गुलि मूलादिह तर्जनी परतः ॥

स्त्री-लक्षणों का वर्णन करते हुए समुद्र ऋषि भी कहते हैं कि किनिष्ठिका से आयु-रेखा निकलकर यदि मध्यमा (बीच की उंगली) को पार कर तर्जनी तक जावे तो वह कन्या दीर्घायु होती है; 'सामुद्रतिलक' में आयु-रेखा के सम्बन्ध में लिखा है कि जितनी जगह दूटी या फटी या कटी हो उतने ही अवसरों पर 'अपमृत्यु' का भय रहता है।

यदि यह रेखा 'पल्लिवता' हो (ग्रर्थात् यदि इस पर पत्ते के निशान हों लिसे ग्राजकल ग्रंग्रेजी भाषानुसार 'द्वीप'-चिह्न कहा गया है) तो क्लेश होता है। यदि छिन्न हो, यदि कटी हो तो जीवन में ही संदेह होता है (ग्रर्थात् जिस ग्रवस्था पर कटी हो उस उम्र में

सम्भवतः मृत्यु हो जावे या मृत्यु के मुख से निकल भी ग्रावे)। यदि 'विषम' ग्रर्थात् टेढ़ी हो तो घन-नाश होता है, यदि खुरदरी हो तो शरीर-कष्ट होता है—

यावन्मात्राञ्छेदा जीवित रेखा स्थिता भवन्ति नृणाम् ।
ग्रिपमृत्यवोऽपि तावन्मात्रा नियतं परिज्ञेयाः ।।
पल्लवितायां क्लेशः छिन्नायां जीवितस्य संदेहः ।
विषमायां धननाशः परुषायां कर्शनं तस्याम् ॥
यदि किसी स्थान पर 'पल्लवित' हो, या कहीं 'छिन्न' हो या
'विषम' हो या 'परुष' हो तो किस उम्र में इसका दोषप्रयुक्त फल
होगा यह ज्ञात करने के लिये निम्नलिखित उपाय है—

श्चायु-रेखा की लम्बाई के अनुसार पहले 'श्चायु' का निर्णय करे श्चर्थात् यह व्यक्ति इतने वर्ष जियेगा, यह निर्णय करना चाहिये। फिर श्चायु-रेखा को दस खण्डों में विभाजित करे। जिस खण्ड में पल्लवित, छिन्न श्चादि हो श्चायु के उसी खण्ड में कष्ट कहना।

उदाहरण के लिये श्रायु-रेखा की लम्बाई के श्रनुसार किसी की श्रायु ६५ वर्ष की होगी यह विचार में श्राया तो ६५ को दस से भाग देने से ६ई वर्ष श्राये, तो प्रत्येक खण्ड ६ई वर्ष का हुश्रा। श्रव श्रायु-रेखा के दस भाग किये। यदि चतुर्थ भाग में छिन्न है श्रर्थात् दूटी हुई है तो १६ई वर्ष के बाद २६ वर्ष के बीच के काल में सांघातक रोग होगा। श्रर्थात् १६ई वर्ष के श्रनन्तर श्रीर २६ वर्ष के पहले। इस ६ई वर्ष के काल में भी २०, २१, २२—ये सब वर्ष, 'छिन्नता' पहले है या बाद में इस तारतम्य से निणंय कर कहना उचित है।

शरीर-लक्षण में इस सम्बन्ध के जो नियम बताये गए हैं उनका भी समन्वय कर लेना उचित है। दोनों प्रमाणों से जब एक परिणाम निकले तो मिथ्या नहीं होता।

#### पाश्चात्य मत

पाइचात्य मतानुसार इस रेखा को हृदय-रेखा कहते हैं। कीरो, सेण्ट जर्मेन, बैनहम आदि सभी विद्वानों ने इसे 'हृदय-रेखा यही नाम दिया है। हृदय के दो कार्य हैं। एक तो शारीरिक अर्थात् जो भी रक 'हृदय' में पहुँचता है उसे वह समस्त शरीर में वितरित कर देता है; ग्रीर दूसरा मानसिक ग्रथित हमारे मनोभावों में प्रेम, वृणा, क्रोध, ग्रासक्ति, ग्रहंकार, लोभ, मोह ग्रादि उत्पन्न करना। वास्तव में देखा जावे तो पश्चित्य मतानुसार हमारी छाती में वाई ग्रोर जो 'दिल' या 'हृदय' है, जो निरन्तर ग्रावाज करता है ग्रौर रक्त को सारे शरीर में फैलाता है, वह शरीर का एक पुर्जा-मात्र है श्रीर प्रेम, श्रासनित, कठोरता श्रादि भावों का संचालन ज्ञान-कोप करते हैं जिनका स्थान मस्तिष्क में है, हृदय में नहीं। परन्तु हृदय का कार्य तथा मस्तिष्क दोनों इस प्रकार से सम्बद्ध हैं कि एक का दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। इसी कारण हमारे हृदय के सव भावों का, विशेषतः प्रेम करने की इच्छात्रों का सम्बन्ध, हृदय-रेखा से माना गया है। नीचे हृदय-रेखा सम्बन्धी विविध मत दिये जाते हैं। परन्तु किसी भी एक मत से सहसा निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिये। प्रेम या अनुराग (विशेषकर पुरुष का स्त्री की ग्रोर या स्त्री का पुरुष की ग्रोर) का विचार केवल हृदय-रेखा पर निर्भर नहीं है। पहले वताया जा चुका है कि हाथों की बनावट हथेली, उंगलियों ग्रादि के तारतम्य तथा शुक्र-क्षेत्र ग्रादि से मनुष्य की इच्छात्रों तथा प्रवृत्तियों का विशेष सम्बन्ध है। इस कारण यदि एक-सी ही हृदय-रेखा दो विभिन्न पुरुषों के हाथ में हो (एक का हाथ कवि या कलाकार की ग्राकृति का ग्रीर दूसरे का चौकोर) तो दोनों का फल अलग-अलग प्रकार का होगा।

उसी प्रकार यदि हृदय-रेखा दो हाथों में एक-सी ही हो किन्तु एक व्यक्ति का शुक्र-क्षेत्र बहुत विशद, उन्नत और लंलाई लिये हो श्रीर दूसरे व्यक्ति का पीला, निस्तेज श्रौर छोटा तथा दवा हुग्रा हो तो भी फलादेश पृथक्-पृथक् होगा।

#### इसकी स्थिति ग्रौर दिशा

यदि हृदय-रेखा बृहस्पित या शिन-क्षेत्र के नीचे से प्रारम्भ हो, सीधी या कुछ गोलाई लिये हो ग्रौर हथेली के ग्रन्त तक जावे तो यह स्वाभाविक स्थिति समभनी चाहिये। यदि बृहस्पित-क्षेत्र के ग्रन्दर से प्रारम्भ हो तो भी सामान्यतः ग्रच्छी है। परन्तु यदि इसकी



स्थिति अपने सामान्य स्थान से नीची कि हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत प्रेम करने वाला नहीं होता; उसके हृदय में संयम तथा कठोरता होती है और स्वार्थपरता भी। यदि मनुष्य का हाथ अच्छा है (अर्थात् हाथ की मांसलता, वर्ण, आकार, उंगलियों का गठन आदि) तो इस प्रकार की हृदय-रेखा वाले मनुष्यों के हृदय में प्रेम तो होगा परन्तु अपने संयम के कारण वे इसका अदर्शन नहीं करेंगे। इसके

विपरीत यदि एक निकृष्ट कोटि के हाथ में (जिसकी हथेली, उंगलियों तथा अन्य चिह्नों से गुण की अपेक्षा अवगुण अधिक प्रतीत होते हैं) हृदय-रेखा अपने सामान्य स्थान से अधिक नीची हो तो ऐसा व्यक्ति कठोर प्रकृति का, लालची तथा घोखा देने की प्रवृत्ति वाला होगा।

यदि हृदय-रेखा बहुत ऊँची हो (देखिये चित्र नं० ५०) म्रर्थात् उंगलियाँ जहाँ हथेली से प्रारम्भ होती हैं उस स्थान के बहुत समीप हो तो ऐसे व्यदित बहुत उग्र रूप से प्रेम करने वाले होते हैं।

<sup>\*&#</sup>x27;नीची' से तात्पर्य है उंगलियों की जड़ से धर्षिक दूर।

उनके प्रेम में तीव्रता विशेष होने के कारण उनमें डाह या ईर्ष्या की मात्रा भी साधारण से ग्रधिक होती है। ऐसी हृदय-रेखा करीव-करीब वही प्रभाव उत्पन्न करती है जो शुक्र-मेखला में होते हैं (देखिये प्रकरण १७)।

यदि हृदय-रेखा कुछ गोलाई लिये एक श्रोर से दूसरी श्रोर पूरी हथेली पर हो तो ऐसा व्यक्ति श्रत्यधिक प्रेम करने वाला होता है श्रौर श्रपने इस स्वभाव के कारण कष्ट



चित्र नं० ५०

भी उठाता है। यदि ऐसी हृदय-रेखा के साथ-साथ चन्द्र-क्षेत्र भी उच्च हो तो कल्पना का ग्राधिक्य होने से स्वभाव में ग्रत्यधिक ईर्प्या ग्राजाती है।

किन्तु हथेली पर ग्रार-पार, पूरी चौड़ाई पर होती हुई भी, यदि हृदय-रेखा कुछ भी गोलाई लिये हुए न हो ग्रीर विलकुल सीधी हो ग्रीर हाथ में मृदुता या मांसलता न हो तो ऐसा व्यक्ति कठोर प्रकृति का होता है ग्रथांत् उसका स्वभाव स्नेहशील नहीं होता।

यदि हृदय-रेखा शीर्ष-रेखा की ग्रोर सहसा भुकी हुई हो ग्रौर शिन-क्षेत्र या सूर्य-क्षेत्र के नीचे ग्रिधिक भुकात हो जिस कारण हृदय-रेखा तथा शीर्ष-रेखा से सीमित क्षेत्र बहुत संकुचित हो गया हो तो प्रकृति में क्षुद्रता होगी। यदि उंगलियों की संधि (गाँठें) पुष्ट न हों ग्रौर उनका ग्रग्र भाग भी चतुष्कोण हो तो स्वभाव में ग्रौर भी क्षुद्रता होगो। ऐसे व्यक्तियों की हृष्टि में 'ग्रादर्श' का कोई मूल्य नहीं, स्वार्थपरता ही सब कुछ है ग्रौर इसी भावना से वे कार्य करते हैं।

परन्तु यदि हृदय-रेखा का भुकाव किसी एक स्थान पर विशेष न हो प्रत्युत् क्रमशः हृदय-रेखा शीर्ष-रेखा की ग्रोर भुकती जा रही हो ग्रीर इस कारण दोनों रेखाग्रों से सीमित स्थान संकुचित हो गया हो ग्रीर चन्द्र-क्षेत्र भी विस्तृत ग्रीर उच्च हो तो उसके स्वभाव में 'दोरंगी' वात होगी ग्रर्थात् मन में कुछ ग्रीर वाहर ग्रीर। साथ ही मिथ्या भाषण विशेष मात्रा में पाया जावेगा।

यदि हृदय-रेखा के उपर्युक्त भुकाव के साथ-साथ शीर्ष-रेखा का प्रारम्भ जीवन-रेखा से होता हो तो ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में ग्रौर व्यवहार में मृदुता का श्रभाव ग्रौर ऊपरीपन होता है।

यदि हृदय-रेखा के उपर्युक्त भुकाव के साथ-साथ, यकृत-रेखा लहरदार और निकृष्ट कोटि की हो तो दमा स्रादि रोग होंगे।

## हृदय-रेखा के गुण, दोष, रूप, गठन आदि

- (१) यदि हाथ में हृदय-रेखा न हो तो समभाना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति में भावुकता तथा अनुराग या प्रेम करने की प्रवृत्ति बहुत कम है। ऐसे व्यक्ति प्रायः लोभी तथा स्वार्थी होते हैं और यदि उनके हाथ में मंगल का प्रथम क्षेत्र भी उन्नत और विस्तृत हो तो 'क्रूरता' भी समभानी चाहिये। यदि हाथ लाल हों तो रुधिरस्नाव का रोग होगा।
- (२) यदि देखने से ऐसा मालूम पड़े कि पहले तो हृदय-रेखा थी किन्तु वाद में मिट गई है कि या वायें हाथ में क्षीण रूप में हो और दाहिने में न हो तो यह पकट होता है कि किसी प्रेमी ने इसे इतना निराश किया है कि उस ग्राघात के कारण हृदय-रेखा लुप्त होती जा रही है।
- (३) हृदय-रेखा जितनी लम्बी हो ग्रीर बृहस्पित के क्षेत्र में जितने भीतर से प्रारम्भ हो उतना ही ग्रधिक प्रेम करने दाला व्यक्ति होगा। बृहस्पित के क्षेत्र के ग्रन्दर से हृदय-रेखा प्रारम्भ होने के कारण ऐसे व्यक्तियों के प्रेम में ग्रादर्श-रक्षा का भाव भी होता है।

<sup>\*</sup>किसी का हाथ पहले देखकर नोट किया हो कि हृदय-रेखा थी ग्रीर ग्रव दिखाई न दे।

- (४) हृदय-रेखा सुस्पष्ट, लम्बी ग्रीर सुन्दर होनी चाहिये (ग्रर्थात् यव या द्वीप-चिह्न न हों, टूटी-फूटी, कटी-फटी न हो, न ग्रधिक पतली हो) ऐसी रेखा वाले व्यक्ति ग्राजीवन दृढ़ प्रेम-निर्वाह करने वाले होते हैं।
- (५) यदि यह रेखा बहुत लाल हो तो ऐसे व्यक्ति में प्रेम की तीव्रता के कारण हिंसात्मक दृत्ति होती है। यह हिंसात्मक दृति कहाँ तक जग्र रूप धारण करेगी यह मंगल के क्षेत्र, ग्रंगुष्ठ के प्रथम तथा द्वितीय पर्व, शीर्ष-रेखा तथा हाथ की बनावट से ग्रनुमान करना चाहिए।
- (६) यदि यह रेखा हल्के नीले या साँवले-से रंग की हो, रंग उड़ा-उड़ा प्रतीत हो या पीलापन हो तो यकृत-विकार, पित्तजनित दोष होते हैं। शरीर की एक रेखा भी यदि उपर्युक्त रंग की होगी तो अन्य रेखाएँ भी पीली या नीली, धब्बेदार दिखाई देंगी क्योंकि यकृत-विकार समस्त हाथ में ही व्याप्त हो जाता है।
- (७) यदि यह रेखा अत्यधिक गहरी हो तो Apoplexy (सहसा मूच्छि आ जाना, पक्षाधात, रक्तचाप अधिक होने से सिर में रक्त चढ़ जाना आदि रोग) का भय होता है। जब कोई रेखा अत्यधिक गहरी हो तो समिभये कि उस पर बहुत जोर पड़ रहा है और यह भय का संकेत-चिह्न है!
- (५) यदि हृदय-रेखा बहुत चौड़ी और पीली हो तो हृद्रोग। प्राय: श्राहार-विहार में संयम न रखने से जब हृदय सारे शरीर में जल्दी-जल्दी रक्त नहीं पहुँचा सकता है तो हृदय शिथिल हो जाने के कारण हृदय-रेखा चौड़ी ग्रीर पीली हो जाती है।

१. हिंस।त्मक वृत्ति के उदाहरण—(क) पित पत्नी की श्रत्यिधक प्रेम करता है श्रीर उसकी सभुराल से श्रपने घर ले जाना चाहता है। पत्नी इनकार करती है तो उसकी भारता है; (ख) पित पत्नी को किसी से हंसी-मजाक करते हुए देखता है तो क्रीय में उस दूसरे व्यक्ति पर बार करता है या अपनी पत्नी की ही नाक काट देता है।

(६) यदि यह रेखा पतली और लम्बी हो तो हृदय की कूरता व हिंसात्मक प्रवृत्ति प्रकट होती है।

शीर्ष-रेखा के प्रसंग में हम कह श्राये हैं कि रेखा का पतला श्रीर लम्बा होना गुण है किन्तु हृदय-रेखा का पतला होना गुण नहीं है।

(१०) यदि हृदय-रेखा क्षीण ग्रीर ग्रसुन्दर हो (ग्रर्थात् छोटी, बहुत पतली तथा ग्रस्पष्ट हो) ग्रीर ग्रन्त तक (जहाँ बुध-क्षेत्र की वायीं ग्रीर यह समाप्त होती है) इसमें से कोई शखाएँ न निकलें तो ऐसे व्यक्तियों की सन्तानोत्पादन-शक्ति कम होती है।

(इस सम्बन्ध में शुक्र-क्षेत्र तथा संतान-रेखाश्रों का भी विचार कर लेना चाहिये।)

## हृदय-रेखा की बनावट

- (११) यदि हृदय-रेखा श्रृंखलाकार हो तो समिनःये हृदय श्रपना कार्य अच्छी तरह नहीं कर रहा है। श्रनुचित प्रेम-सम्बन्ध की प्रवृत्ति रहती है।
- (१२) यदि यह रेखा पीली, चौड़ी तथा श्रृंखलाकार हो तो ऐसा व्यक्ति दुष्टतापूर्वक भी अपनी अभिलाषा-पूर्ति में नहीं हिचकता। सुन्दर हृदय-रेखा पारस्परिक आकर्षण द्वारा प्रेम उत्पन्न करती है। परन्तु इस प्रकार की दोपयुक्त हृदय-रेखा नीच वृत्ति प्रकट करती है।



चित्र नं० ५१

(१३) यदि हृदय-रेखा शृंखलाकार हो ग्रीर वीच में शिन-क्षेत्र की ग्रीर मुकी हुई हो तो ऐसे पुरुषों को स्त्रियों की, तथा स्त्रियों को पुरुषों की कोई परवाह नहीं रहती। यदि हाथ के ग्रन्य लक्षण ग्रच्छे हों तो यह प्रकट करते हैं कि एकान्तवास की भावना प्रवल होने के कारण ऐसे व्यक्ति सामाजिक सुख की ग्रीर प्रवृत्त नहीं होते। किन्तु हाथ के ग्रन्य लक्षण ग्रच्छे न हों तो इस प्रकार की रेखा वाले ग्रप्रा-

कृतिक ग्रवगुणों की ग्रोर भुकते हैं यह संकेत समभना चाहिये।

(१४) यदि यह रेखा सुन्दर, लम्बी श्रीर श्रपने उचित स्थान पर हो श्रीर श्रॅंगुठे का पहला पर्व मजबूत हो तो श्रपनी ही पत्नी, या श्रपने ही पित तक प्रेम असीमित रहता है। किन्तु यदि श्रॅंगूठों का प्रथम पर्व मजबूत न हो तो ऐसा नहीं होता। श्रपने हृदय पर संयम नहीं रहता।

(१५) यदि हृदय-रेखा और शीर्ष-रेखा दोनों भ्रच्छी हों भ्रौर जीवन-रेखा जहाँ समाप्त होती है उस पर त्रिकोण चिह्न हो तो

ऐसा जातक चतुर तथा व्यवहार-कुशल होता है।

(१६) किन्तु ऊपर निर्दिष्ट स्थान पर त्रिकोण तो हो किन्तु हृदय-रेखा तथा शीर्ष-रेखा खराब हों (लहरदार—कहीं गहरी, कहीं हल्की ग्रदि दोषयुक्त) तो ऐसे व्यक्तियों की वाणी में कदुता श्रीर दूसरों की निन्दा करने की प्रवृत्ति होती है।

(१७) यदि हृदय-रेखा अच्छी श्रीर बलिष्ठ हो श्रीर चन्द्र तथा गुक्र के क्षेत्र विशेष रूप से विस्तृत श्रीर उन्नत हों तो नवीन-नवीन स्नेह-सम्बन्ध स्थापित करने की श्राकांक्षा श्रीर प्रेमालुता।

(१८) यदि हृदय-रेखा बहुत बड़ी हो, गुक्र-मेखला का चिह्न स्पष्ट हो ग्रीर चन्द्र-क्षेत्र उच्च हो या उस पर बहुत सी बारीक-बारीक रेखा हों तो जातक में ग्रत्यधिक ईर्ष्यालुता होती है।

- (१६) यदि हृदय-रेखा तथा शीर्ष-रेखा अच्छी न हों और उनके वीच का स्थान सकड़ा हो, उंगलियाँ चिकनी हों (अर्थात् गाँठें उन्नत न हों) और अँगुष्ठ का प्रथम पर्व छोटा हो तो ऐसे व्यक्ति के चित्त में मुस्तिकल-मिजाजी (एक विचार पर दृढ़ रहना) नहीं होती है और वह संकल्प-विकल्प किया करता है।
- (२०) यदि हृदय-रेखा खराब हो ग्रीर शीर्ष-रेखा जीवन-रेखा के प्रारम्भ के भाग से न निकलकर ऊपर बृहस्पति के क्षेत्र से

<sup>\*</sup> स्त्री-पुरुष प्रेम ।

प्रारम्भ हुई हो तो ग्रपनी ग्रपेक्षा ग्रत्यधिक उच्चकुल में विवाह की महत्वाकांक्षा रखने के कारण जातक को दुःख ग्रौर निराशा प्राप्त होती है।

#### हृदय-रेखा की गहराई ग्रीर रंग

यदि हृदय-रेखा एक डंडे की भाँति सारी हथेली पर श्रार-पार हो व शीर्ष-रेखा भी ऐसी ही हो; तथा दोनों रेखा गहरी श्रीर लाल हों एवं मंगल-क्षेत्र बहुत उन्नत हो तो ऐसा व्यक्ति हिंसक होता है श्रीर दूसरे के प्राण भी ले सकता है।

यदि हृदय-रेखा पीलापन लिए हुए ग्रीर चौड़ी हो, ग्रीर प्रभाव-रेखा गुक्र-क्षेत्र से ग्राकर ग्रुध-क्षेत्र या मंगल के प्रथम क्षेत्र पर रुके तो विषय-वासना ग्रिधिक होती है। यदि ग्रुक्र-मेखला की दो रेखा हों, या दूटी हो तो ग्रत्यधिक ईंप्यों के कारण ऐसे व्यक्ति में हिंसात्मक प्रवृत्ति भी हो सकती है।

यदि हृदय-रेखा अत्यधिक गहरी हो, शुक्र-मेखला वहुत स्पष्ट हो और चन्द्र-क्षेत्र विस्तृत और उन्नत हो या उस पर वारीक-वारीक वहुत-सी रेखा हों तो अत्यन्त ईव्यों के कारण ऐसे जातक की विचार-शक्ति कुंठित हो जाती है और वह ऐसे काम कर बैठता है जिनसे विपत्ति में फँसता है।

यदि हृदय-रेखा दुर्वल ग्रौर ग्रस्पष्ट हो ग्रौर शीर्ष-रेखा भी दुर्वल तथा क्षीण हो तो ऐसा जातक विश्वास करने योग्य नहीं। वैवाहिक जीवन में भी उचित रास्ते से डिग जाता है।

यदि हृदय-रेखा शृंखलाकार हो या ग्रस्पष्ट हो ग्रौर शीर्ष-रेखा भी ऐसे ही हो, गुंक-क्षेत्र उन्नत ग्रीर विस्तृत हो या उस पर ग्राड़ी काटने वाली बहुत-सी रेखा हों तो ऐसे पुरुष सदैव ग्रन्य स्त्रियों से सम्बन्ध करने के इच्छुक रहते हैं या उनके ग्रनेकों सम्बन्ध हो चुके होते हैं। स्त्रियों के सम्बन्ध में भी यही सममना चाहिये।

भाग्य-रेखा हृदय-रेखा को जहाँ काटे, हृदय-रेखा का वह भाग यदि शृंखलाकार हो तो समभना चाहिए कि हृद्रोग ग्रथवा दुःखान्त प्रेमाधिक्य के कारण जातक के भाग्योदय तथा वृत्ति में विघ्न पड़ गया।

# हृदय-रेखा के उद्गम-स्थान तथा प्रारम्भ में निकली हुई ज्ञाखा

भारतीय मतानुसार तो यह रेखा किनिष्ठिका के सूल से (छोटी उंगली के नीचे बुध-क्षेत्र के बायीं वगल से) निकलकर तर्जनी-सूल (गुरु-क्षेत्र) की ग्रोर जाती है। किन्तु पाश्चात्य मतानुसार बिलकुल उलटा, किनिष्ठिका मूल में इसका अन्त ग्रीर दाहिनी ग्रोर (गुरु-क्षेत्र किंवा शनि-क्षेत्र पर) इसका प्रारम्भ माना जाता है।

(१) पाइचात्य मतानुसार यदि तर्जनी के तृतीय पर्व से (पोरवे के अन्दर से) यह प्रारम्भ हो तो जीवन में सफलता नहीं मिलती।

जब हथेली की रेखायें उंगली के अन्दर से प्रारम्भ हों या उंगली के अन्दर पहुँच जावें तो गुण नहीं प्रत्युत् अवगुण समभना चाहिए। इसका कारण यह है कि जिस ग्रह-क्षेत्र के ऊपर उंगली है उस ग्रह का प्रभाव, रेखा पर इतना ग्रधिक हो जाता है कि वह 'ग्रति' मात्रा अवगुण हो जाती है। 'ग्रति सर्वत्र वर्जयेत्' सीमा से बाहर कोई वस्तु अच्छी नहीं होती। यदि उंगलियाँ ग्रति लम्बी हों तो भी अच्छा नहीं; ग्रह-क्षेत्र ग्रति उन्तत हों तो उनका ग्रनिष्ट प्रभाव होता है। ग्रति सौन्दर्य-प्रिय में ग्रति कामुकता ग्रा जाती है। ग्रति धार्मिक सांसारिक जीविका-उपार्जन के साधनों में चतुर नहीं होते। इसी प्रकार सर्वत्र समभना चाहिए।

(२) यदि बृहस्पित के क्षेत्र के ग्रन्दर—ऊपर की ग्रीर से— हृदय-रेखा प्रारम्भ हो ग्रीर प्रारम्भ में कोई शाखा न हो तो ऐसे व्यक्ति ग्रादर्श-प्रेमी होते हैं। उनमें कामुकताजन्य वासना की प्रधानता नहीं होती। (यह लक्षण है, ग्रन्य लक्षणों से यह देख लेना चाहिए कि सम्पूर्ण प्रकृति किस प्रकार की होगी।) इस प्रकार की हृदय-रेखा वालों के प्रेम में ग्रादर्शवादिता ग्रधिक होती है।

(३) किन्तु यदि यही रेखा बृहस्पति-क्षेत्र के मध्य से प्रारम्भ हो और आरम्भ में एक ही शाखा हो तो भी गंभीर और हढ़ प्रेम-प्रकृति का जातक होता है । ऐसे व्यक्ति में प्रेमाधिक्य ग्रौर

श्रादर्शवाद दोनों समान रूप से रहते हैं।

(४) यदि हृदय-रेखा वृहस्पति के क्षेत्र दार्शनिक ग्रौर गुप्त विद्याग्रों का विशेष प्रेमी है। (देखिये चित्र नं० ५२)



(५) यदि हृदय-रेखा गुरु-क्षेत्र ग्रीर शनि-क्षेत्र के वीच के भाग से प्रारम्भ हो तो यह भी स्थिर प्रेम प्रकट करती है। ऐसे व्यक्तिन

तो प्रेम के तुफ़ान में बहते हैं न किसी किनारे ही बैठे रहते हैं। उनके प्रेम में विशेष उल्लाम श्रीर तन्मयता नहीं होती, न निराशा श्रीर विरह उन्हें ग्रधिक पीड़ित करते हैं।

चित्र नं० ५२

(देखिये चित्र नं० ५३)

(६) यदि यही रेखा तर्जनी ग्रौर मध्यमा के बीच के भाग से प्रारम्भ हो तो ऐसा जातक म्राजीवन कठिन परिश्रम करने वाला होता है। चित्र नं० ५३ कठिनाइयों का सामना करने में ही उसका जीवन जाता है। प्रेम की भावना हृदय में दबी रहती है।

(७) यदि हृदय-रेखा शनि-क्षेत्र के नीचे से प्रारम्भ हो ग्रीर

मारम्भ में कोई शाखा न हो तो ऐसे व्यक्ति में प्रेम की अपेक्षा कामुकता प्रधिक होगी।

- (=) (क) यदि- हृदय-रेखा बृहस्पति-क्षेत्र के किनारे से प्रारम्भ हो और तीन शाखाएँ (एक प्रधान रेखा का सिरा और दो शाखा) आरम्भ से ही निकलकर बृहस्पति-क्षेत्र के अन्दर तक पहुँच जावे तो जातक सौभाग्यशालो होता है।
- (ख) यदि उपर्युक्त स्थान से तो रेखा प्रारम्भ हो किन्तु केवल एक शाखा निकलकर बृहस्पित के क्षेत्र पर जावे (ग्रर्थात् प्रधान रेखा तो ऊपर ही रहे) तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम में सफलता और खुशी हासिल होती है। यदि साथ-ही-साथ शुक्र-क्षेत्र पर 'क्रॉस'-चिह्न भो हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में एक से ही प्रेम करता है और उस का प्रेम सफल तथा हर्षमय होता है।
- (१) यदि प्रारम्भ में शाखायुक्त हो और शाखा बृहस्पति-क्षेत्र पर जावे और दूसरी शीर्ष-रेखा की ओर जावे किन्तु शीर्ष-रेखा का स्पर्श न करे तो ऐसा व्यक्ति स्वयं अपने को धोखे में डाले रहता है (समभता है कि वह प्रेम करता है किन्तु करता नहीं)।
- (१०) प्रारम्भ में शाखायुक्त हो—एक शाखा बृहस्पति के क्षेत्र के ऊपर जावे श्रीर दूसरी तर्जनी तथा मध्यमा उंगलियों के मध्य भाग में जावे—तो ऐसे व्यक्ति घर के प्रेमी होते हैं श्रीर उन्हें बदले में वैसा ही प्रेम श्रीर हर्ष-मुख प्राप्त होता है। यह हृदय-रेखा का एक उत्कृष्ट रूप है।
- (११) यदि हृदय-रेखा प्रारम्भ में दो शाखायुक्त—एक स्वयं एक अन्य शाखा—हो अर्थात् एक शाखा तर्जनी और मध्यमा उंगलियों के मध्य भाग में जावे और दूसरी शाखा बृहस्पति-क्षेत्र को स्पर्श-मात्र करे (अर्थात् उसके अन्दर न जावे) और चन्द्र-क्षेत्र उन्नत न हो तो जीवन शान्त-प्रेममय रहता है। न विशेष उल्लासमय स्राकांक्षा, न अरुप्ति।

(१२) यदि आरम्भ से ही दो शाखा हों—एक बृहस्पित के क्षेत्र पर जावे दूसरी शिन-क्षेत्र पर—तो ऐसे व्यक्तियों के प्रेम में भक्कीपन होता है। वे जिस स्थान पर प्रेम प्राप्त कर अपने जीवन को सुखी बनाने का प्रयत्न करते हैं, वहाँ उन्हें प्रेम प्राप्त नहीं होता। फिर भी वे प्रेमाधिक्य के कारण अपना उद्योग नहीं छोड़ते, केवल निराशा ही उन्हें प्राप्त होती है। उनके लिए प्रेम (परिणाम में असफलता के कारण) दु:ख का ही कारण होता है।

(१३) यदि हृदय-देखा छोटी हो और शनि-क्षेत्र के नीचे से प्रारम्भ हो और कोई शाखा न हो तो ऐसे व्यक्ति पूरी उम्र पाकर नहीं, किन्तु पहले ही मुत्यु को प्राप्त होते हैं। यदि शीर्ष-रेखा भी छोटी हो और उसके मध्य भाग में 'क्रॉस' का चिह्न हो तो उपर्युक्त

फलादेश की पुष्टि होती है।

(१४) यदि हृदय-रेखा के आरम्भ में शाखा हो और शीर्ष-रेखा से भी एक शाखा निकलकर मंगल के द्वितीय क्षेत्र पर जावे तो प्रारम्भिक बाधाओं के बाद परिणाम में विवाह हो जाता है (उदाहरण के लिये दो व्यक्ति एक-दूसरे से विवाह करने की तीव्र अभिलाषा रखते हैं किन्तु परिस्थितिवश, या उनके अभिभावकों के दवाब के कारण विवाह नहीं हो पाता, किन्तु संघर्ष और कुछ समय बीतने के बाद उनकी विजय होती है और विवाह हो जाता है)।

#### हृदय-रेला का भ्रन्त

यदि हृदय-रेखा बुध-क्षेत्र के नीचे से भी ग्रागे तक (हथेली के बगल में) जावे ग्रीर शीर्ष-रेखा लम्बी ग्रीर साफ़ हो तथा मंगल का क्षेत्र प्रमुख (उन्नत) हो तो जातक ग्रत्यन्त साहसी होता है। भगवान् ने गीता में कहा है—''क्षुद्रं हृदय दौर्वल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप'' ग्रर्थात् हृदय-दौर्वल्य की परिचायक खराव हृदय-रेखा होती है। यदि रेखा लम्बी ग्रीर ग्रच्छी है तो साहस होगा, यह सिद्धान्त

है। लम्बी श्रीर सुन्दर शीर्ष-रेखा होने से साहस के साथ-साथ दिमाग भी श्रच्छा श्रीर ठंडा होगा। बिना इस गुण के साहस सूर्खता-मात्र है।

यदि हृदय-रेखा बुध-क्षेत्र को नीचे की ग्रोर से ग्रधंवृत्त की तरह घेर ले तो मनुष्य गुप्त विद्याग्रों (ज्योतिष, दर्शन, मंत्र-तंत्र रहस्यवाद, योग ग्रादि) में विशेष रुचि रखने वाला होता है । यदि बुध-क्षेत्र के नीचे ग्राने पर हृदय-रेखा में से एक शाखा निकलकर बुध-क्षेत्र के ग्रन्दर चली जावे ग्रौर भाग्य-रेखा पर द्वीप-चिह्न हो तो जातक के स्वयं व्यभिचार-दोष के कारण पित-पत्नी में खटपट या विवाह-विच्छेद तक हो सकता है।

यदि हृदय-रेखा बहुत लम्बी हो ग्रीर बुध-क्षेत्र के नीचे ग्राने पर श्रनेक लघु-शाखा युक्त हो या उसमें से गो-पुच्छ के ग्रन्त की तरह

बहुत-सी रेखाऐं निकलें तो प्रत्येक लघु-शाखा या सूक्ष्म रेखा किसी प्रेम-सम्बन्ध की द्योतक है। कई बार कोई विशेष सम्बन्ध नहीं होता किन्तु यह प्रेमी प्रकृति का परिचायक है।

यदि-हृदय-रेखा के ग्रन्त में कोई शाखा न निकले तो सन्तानोत्पदक-शक्ति की ग्रत्पता समभनी चाहिये (श्रन्य लक्षणों से इसकी पुष्टि करना उचित है)।

## हृदय-रेखा की शांखायें



चित्र नं० ५४

(१) यदि हृदय-रेखा से कोई शाखा निकलकर ऊपर की श्रोर न जावे तो हृदय की शुष्कता श्रीर नीरसता प्रकट होती है। यदि साथ-ही साथ शीर्ष-रेखा भी शाखाविहीन हो श्रीर हृदय-रेखा (विशेषकर इसका मध्य भाग) शीर्ष-रेखा से काफ़ी दूर हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रेमजनित सरसता नहीं श्राती। (२) यदि हृदय-रेखा से शाखायें निकलकर नीचे की ग्रोर (शीर्ष-रेखा की ग्रोर) जावें तो यह प्रकट करती हैं कि जातक जिनको प्रेम करता है वे बदले में इसको प्रेम नहीं करते। इस कारण इसके हृदय में दुःख ग्रीर निराशा उत्पन्न हुई या होगी।

(३) यदि हृदय-रेखा पर कई विलकुल सीधी (लम्ब) रेखा नीचे की ग्रोर होवें तो (क) यदि सूर्य-क्षेत्र के नीचे हों ऐसा जातक श्रनेक विद्याग्रों में प्रवीण होता है किन्तु इसकी विद्वत्ता के ग्रनुरूप

इसे लाभ नहीं होता।

(ख) यदि अन्य क्षेत्रों के नीचे हृदय-रेखा पर शीर्ष-रेखा की आरे जाने वाली, लम्बी रेखायें हों तो मित्रों द्वारा कष्ट, विपत्ति समभनी चाहिये।

उपर्युक्त नं० (२) श्रीर नं० (३) में ग्रन्तर यह है कि हृदय-रेखा से जो शाखाएँ निकलती हैं वे हृदय-रेखा में से निकलती हैं श्रीर हृदय-रेखा के साथ ३०-३५ डिग्री का कोण वनाती हैं। किन्तु लम्ब-रेखा ६० डिग्री का कोण बनाती है, श्रीर हृदय-रेखा को स्पर्श-मात्र करती है उसमें से निकलती नहीं।

यदि हृदय-रेखा से कोई रेखा निकलकर किनिष्ठिका पर जावे भ्रौर वहाँ समाप्ति पर 'हुक' का भ्राकार हो जावे तो किसी दुर्घटना से गहरी चोट लगती है।

यदि कोई लहरदार रेखा चन्द्र-क्षेत्र से चलकर हृदय-रेखा पर ग्रामिले तो ऐसा व्यक्ति हिंसात्मक प्रवृत्ति का होता है। किन्तु यदि चन्द्र-क्षेत्र से दो सीधी समानान्तर रेखायें हृदय-रेखाग्रों पर ग्राएँ तो Apoplexy' से मृत्यु होती है।

यदि हृदय-रेखा से निकलकर कोई शाखा शनि-क्षेत्र पर जावे श्रीर एकदम मुड़कर 'हुक' का स्राकार बनाती हुई समाप्त हो जावे

१. रक्तचाप-जनित मुच्छा ।

तो समभना कि जातक ने किसी को प्रेम किया किन्तु प्रेम के बदले प्रेम न प्राप्त होने के कारण उसे भारी धक्का लगा। यदि हृदय-रेखा टूटी हो

यदि हृदय-रेखा कई स्थानों पर टूटी हो तो या तो ऐसे व्यक्ति प्रेमी होते नहीं या लगन के साथ किसी एक व्यक्ति को प्रेम' नहीं करते, उनके प्रेम के थोड़े-थोड़े बहुत हक़दार होते हैं।

यदि हृदय-रेखा दोनों हाथों में शिन-क्षेत्र के नीचे दूटी हुई हो तो रक्त-प्रवाह के दोष के कारण सांघातिक बीमारी होती है। हृदय को रक्त पहुँचाने वाली कोई नली बहुत चौड़ी हो जाती है भीर जातक भ्रल्पायु होता है। किन्तु यदि दोनों खंड-एक-दूसरे के ऊपर हों तो बीमारी के बाद जातक वच जाता है।

यदि शनि-क्षेत्र के नीचे हृदय-रेखा दूटी हो तो प्रेम-सम्बन्ध (जातक की इच्छा के विरुद्ध) दूट जाता है। परिणाम में दुःख पहुँचाने वाले प्रेम का, यह लक्षण है। यदि मंगल-क्षेत्र-स्थित चिह्नों से इसकी पुष्टि हो तो निश्चय ही परिणाम में घोर संताप होता है।

यदि सूर्य-क्षेत्र के नीचे हृदय-रेखा टूटी हो तो भक्कीपन में आकर, आवेश में किसी बात पर चिढ़कर, जातक प्रेम-सम्बन्ध विच्छेद कर देता है। जातक के प्रेम में अभिमान या अहंकार को मात्रा विशेष होती है। यही चिह्न हृदय-रोग का लक्षण भी है। यदि दोनों हाथों में इस स्थान पर हृदय-रेखा टूटी हो तो हृद्रोग के कारण मृत्यु होगी। यह समभना चाहिए।

यदि बुध-क्षेत्र के नीचे हृदय-रेखा टूटी हो तो जातक के लोभ के कारण प्रेम-सम्बन्ध विच्छेद होता है। प्रेम की भावना से ग्रधिक, द्रव्य की भावना, प्रवल होती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से—यकृत-

२. प्रेम- स्त्री-पुरुष प्रेम ।

दोष के कारण—हृदय ग्रपना कार्य ठीक नहीं करेगा। पित्तज हृद्रोग या उसी वर्ग के रोग का भय।

ऊपर जहाँ-जहाँ हृदय-रेखा टूटने का दोष भ्रौर उसका फल बताया गया है वहाँ यदि एक ही हाथ में हृदय-रेखा खंडित तो हो ग्रीर दोनों खंड एक-दूसरे के ऊपर भी ग्रा जावें तो दोष की ग्रत्पता समभनी चाहिए। प्रेम-सम्बन्ध विच्छेद हो जावेगा किन्तु पुनर्मिलन भी हो जावेगा। यदि दोनों हाथ में टूटने का अशुभ लक्षण हो तो दोष की मात्रा अधिक समभनी चाहिये। हृदय-रेखा की ग्रन्य प्रधान रेखाग्रों से युति या सम्बन्ध

यदि दोनों हाथों में हृदय-रेखा, शीर्ष-रेखा ग्रीर जीवन-रेखा प्रारम्भिक स्थान में मिली हुई हों ग्रौर शीर्ष-रेखा के मध्य में 'क्रॉस'-चिह्न हो तो सहसा मृत्यु हो जायेगी। यदि दोनों हाथों में एक-से लक्षण हों तो आशंका श्रीर भी अधिक समभनी चाहिये। किस अवस्था में मृत्यु होगी यह जीवन-रेखा से देखना चाहिये।

यदि हृदय, शीर्ष तथा जीवन-रेखा तीनों प्रारम्भिक स्थान में मिली हों ग्रीर वृहस्पति के क्षेत्र पर किसी ग्रल्प टेढ़ी रेखा को कोई दूसरी क्षुद्र-रेखा काटकर 'क्रॉस'-चिह्न बनाती हो तो ऐसे

जातक के जीवन में कोई ऐसा प्रेम-सम्बन्ध होगा जिसके कारण इसे घोर कष्ट, निराशा श्रीर संताप होगा-प्राणान्त कष्ट तक हो सकता है। इस 'क्रॉस' में चारों 'क्रॉस'-खंड वरावर नहीं होते किन्तू एक खंड तलवार की तरह लम्बा होता है।

यदि हृदय-रेखा गहरी ग्रौर लम्बी हो किन्तु प्रारम्भिक स्थान में जीवन-रेखा तथा शीर्ष-रेखा से जुड़ी हुई हो, शीर्ष-रेखा के ग्रंत से एक शाखा निकलकर चन्द्र-क्षेत्र पर जावे ग्रौर शीर्ष-रेखा स्वयं

चित्र नं ० ५५

का अन्त यथास्थान हो या हृदय-रेखा से मिल जावे तो यह अत्यन्त जग्न प्रेम का द्योतक है। ऐसे मनुष्य प्रेम में अन्धे हो जाते है। उनकी बुद्धि सारा संयम छोड़ देती है। परिणाम—जी प्रेमान्धता का होता है वही।

हृदय-रेखा का गहरा और लम्बा होना प्रेमातिशय प्रकट करता है। प्रारम्भिक युति प्रकट करती है कि भावना का कितना अधिक जोर है। शीर्ष-रेखा का हृदय-रेखा पर अन्त होना यह प्रकटं करता है कि दिल ने दिमाग पर काबू पा लिया। शीर्ष-रेखा से जो चन्द्र-क्षेत्र पर शाखा जाती है वह 'कल्पना' का आधिक्य सूचित करती है। इन्हीं सब के कारण से प्रेमान्थता होती है। परिणाम अच्छा नहीं।

यदि हृदय-रेखा शनि-क्षेत्र के नीचे से प्रारम्भ हो श्रीर वहाँ शीर्ष-रेखा से गिली हुई हो तो प्रेमान्धता के कारण दुष्परिणाम होता है। यदि यह लक्षण दोनों हाथों में हो तो इसी कारण आकस्मिक मृत्यु का द्योतक है।

यदि उपर्युक्त प्रकार की हृदय-रेखा शनि-क्षेत्र के नीचे किसी क्षुद्ध-रेखा से कटी हो तो वैवाहिक जीवन दुःखमय बीतता है। दुःस्थानों में (ग्रनुपयुक्त व्यक्ति के साथ) विवाह या प्रेम-सम्बन्ध के कारण घोर निराशा होती है।

यदि स्वयं हृदय-रेखा बुध-क्षेत्र के नीचे तक ठीक हो फिर लहरदार भ्राकृति धारण कर शीर्ष में जा मिले तो कम भ्रवस्था में मृत्यु होती है भ्रर्थात् जातक पूर्णायु नहीं भोगता।

यदि बृहस्पित के क्षेत्र से हृदय-रेखा प्रारम्भ हो, श्रौर चन्द्र-क्षेत्र से निकली हुई भाग्य-रेखा श्राकर हृदय-रेखा में विलीन हो जावे तो ऐसे जातक को ऐसी प्रेमिका प्राप्त होती है जिसके अत्यन्त प्रेम के कारण जातक का जीवन बहुत हुर्षमय रहता है। यदि स्त्री के हाथ में यह लक्षण हो तो उसे बहुत श्रधिक प्रेम करने चाला पित मिलेगा। किन्तु उत्कट प्रेम की प्रतिक्रिया भी होती है।

यदि हृदय-रेखा से कोई रेखा चलकर भाग्य-रेखा को काटे भ्रौर भाग्य-रेखा खंडित हो तो पति-पत्नी या अन्य प्रेमी व्यक्ति की मृत्यु की सूचक है भाग्य-रेखा जहाँ खंडित हो उससे यह ग्रनुमान लगाना चाहिये कि किस ग्रवस्था में शोक-घटना होगी। भाग्य-रेखा मनुष्य के कार-बार, धन-समृद्धि, कार्योत्पादन-शक्ति श्रीर उसमें संलग्नता की द्योतक है। यदि भाग्य-रेखा खंडित हो तो इन सब में बाधा सूचित होती है इसलिए केवल ऐसे



चित्र नं० ५६ प्रियजनों में से किसी की मृत्यु होती है जिसके कारण भाग्योदय में बाधा पड गई हो।

यदि भाग्य-रेखा से रेखाएँ निकलकर हृदय-रेखा की स्रोर जावें किन्तु उसको स्पर्श न करें तो ऐसे प्रेम-सम्बन्ध द्योतित होते हैं जो विवाह में परिणत नहीं होते। यदि भाग्य-रेखा से निकलने वाली उपर्युक्त रेखा हृदय-रेखा का स्पर्श करे तो प्रेम का परिणाम विवाह होता है; यदि यही रेखा हृदय-रेखा को काट दे तो विवाह तो होगा किन्तु ऐसे विवाह का परिणाम दुःखद होता है।

यदि जीवन-रेखा से कोई रेखा या रेखायें निकलकर हृदय-रेखा पर ग्रावें तो हुद्रोग' के कारण या प्रेम के परिणामस्वरूप निराशा के कारण रोग की द्योतक हैं।

यदि शीर्ष-रेखा से कोई रेखा निकल कर हृदय-रेखा का स्पर्श करे तो किसी ग्रात्यन्तिक (बहुत ग्रधिक) प्रेम के कारण ऐसे जातक

१. बहुत से मनुष्यों का 'हृवय' ठीक काम नहीं करता है इस कारण शरीर में रक्त-प्रसार ठीक प्रकार नहीं हो पाता सौर जातक बीमार हो जाता है। चाहे डाक्टर 'हवोग' न कहें किन्तु मूल कारण 'हवय' होता है।

के जीवन में उथल-पुथल होगी। किन्तु यदि हाथ के अन्य भागों से वहुत प्रेम करने के लक्षण जातक में न हों और बुध-क्षेत्र उच्च हो तो ऐसे जातक का, प्रेम या विवाह में व्यापारिक दृष्टिकोण होता है कि मुसे आधिक लाभ कितना होगा? बुध धनोपार्जन-बुद्धि और व्यापारिक भावना का प्रतीक है; शुक्र कामुक-वासना और सौंदर्यप्रियता का प्रतीक है, मंगल उग्रता और साहस का; बृहस्पित उदात्त भावना, कर्त्तव्य-परायणता तथा संयम का; चन्द्र कल्पना, मनोराज्य और चित्त की सरलता का; सूर्य गुणग्राहिणो शिक्त और आज्ञा-प्रियता का तथा शनि अन्तर्मुखी वृत्ति और गम्भीरता का। इस कारण अन्य ग्रह-क्षेत्रों के उच्च न होने और केवल बुध-क्षेत्र के उच्च होने से प्रत्येक कार्य में आधिक या व्यापा-रिक बुद्धि प्रवल हो जाती है।

यदि हृदय-रेखा से अनेक छोटी-छोटी समानांतर रेखाएँ नीचे की ओर शीर्ष-रेखा के पास तक जावें — किन्तु उसे काटें नहीं — तो ऐसे पुरुष पर स्त्रियों का विशेष प्रभाव रहेगा। यदि स्त्री के हाथ में हो तो उस पर पित का विशेष प्रभाव समक्तना चाहिए। इसका वास्तिवक अर्थ है कि हृदय मस्तिष्क पर प्रभाव डाल रहा है। किन्तु यदि यही रेखायें हृदय-रेखा के उस भाग से निकलें जो सूर्य-क्षेत्र के नीचे है तो ऐसे व्यक्ति अनेक विद्या में पारंगत होते हैं किन्तु उससे कोई विशेष फलोत्पत्ति नहीं होती।

ह्वय-रेखा पर चिह्न

(१) यदि हृदय-रेखा को छोटी-छोटी ग्रारी के नोकों की तरह रेखायें ग्राड़ी काटें तो या तो बारम्बार प्रेम में निराशा-जिनत दुःख होता है या हृद्रोग किंवा यकृत-रोग का लक्षण है यकृत ठीक काम नहीं करने से स्नायविक-विकार हो जाते हैं जिनका हृदय पर ग्रच्छा प्रभाव नहीं पड़ता।

- (२) यदि हृदय-रेखा पर विन्दु-चिह्न हो तो या तो प्रेम में निराशा का द्योतक है या हृदय की तेज घड़कन (एक प्रकार का हृद्रोग) का।
- (३) किन्तू यदि हृदय-रेखा पर एक ही सफ़ेद बिन्दू-चिह्न हो तो प्रेम में सफलता प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार शीर्ष-रेखा पर सफ़ेद विन्द्-चिह्न बोद्धिक गवेषणा ग्रीर सफलता का प्रतीक है उसी प्रकार हृदय-रेखा पर स्थित सफ़ेद विन्दु-चिह्न प्रेम-मार्ग में ग्रध्य-वसाय ग्रीर ग्रन्त में सफलता प्रकट करता है। जहाँ हृदय-रेखा प्रारम्भ होती है यदि करीव-करीब उसी स्थान पर यह सफ़ेद चिह्न हो तो जातक ऐसी स्त्री से प्रेम करेगा जो विलासप्रिय, उज्ज्वल - गौरवर्ण की होगी। बहुत ऊँची नहीं--जिसके ठोड़ी या गाल पर गड्ढे होंगे। किन्तु यदि यह चिह्न गुरु-क्षेत्र के नीचे जो हृदय-रेखा का भाग है उस पर हों तो कुछ पीलापन लिये गौरवर्ण, गंभीर, भाग्यशालिनी, शान्त प्रकृति की प्रेम करने वाली स्त्री से जातक प्रेम करेगा। यदि शनि-क्षेत्र के नीचे सफ़ेद चिह्न हों तो कृपण, कुछ लम्बी, श्यामवर्ण की स्त्री से प्रेम होगा। यदि सूर्य-क्षेत्र के नीचे हृदय-रेखा पर ऐसा चिन्ह हो तो, कला में विशेष रुचि रखने वाली उच्च कूल की कन्या से प्रेम कर विवाह में सफलता होगी। यदि बुध-क्षेत्र के नीचे यह चिह्न हो तो दुवली-पतली, बहुत बातूनी चंचल किन्तू बुद्धिमती कन्या से विवाह या प्रेम होगा।

यदि विन्दु-चिह्न सफ़ेद हो तभी इसे गुभ लक्षण समभाना चाहिए।

(४) किन्तु यदि यह बिन्दु-चिह्न काले रंग का या मटमैला हो तो गुभ लक्षण नहीं है प्रत्युत् अगुभ लक्षण है। यदि यह अगुभ-चिह्न सूर्यक्षेत्र के नीचे हृदय-रेखा पर हो तो जिस व्यक्ति को जातक प्रेम करता है, उसे अन्य कोई कलाकार या प्रसिद्ध पुरुष अपना लेगा (अपनी बना लेगा), इस कारण जातक को विषाद श्रीर निराशा होगी। यदि बुध-क्षेत्र के नीचे हृदय-रेखा पर यह चिह्न हो तो जातक की प्रेमिका को कोई डाक्टर या व्यापारी श्रपनी बना लेगा श्रीर इस कारण दुःख श्रीर निराशा होगी। यदि स्त्री के हाथ में यह हो तो उसके पति या प्रेमी का संयोग उपर्युक्त प्रकार की श्रन्य स्त्री से होगा यह कहना उचित है।

किन्तु यदि स्वास्थ्य-रेखा भी क्षीण, ग्रस्पष्ट ग्रौर लहरदार हो तो प्रेम में निराशा की जगह इसे ग्रस्वास्थ्य का चिह्न समभना चाहिये। यकृत के ठीक काम न करने से हृदय की घड़कन का रोग होगा।

- (४) यदि हृदय-रेखा पर लम्बा लाल दाग्र हो तो रक्तचाप-जनित मूर्च्छा की म्राशंका होगी।
- (६) यदि काले या नीले चिह्न हों तो तीव मलेरिया ज्वर या बात विकार (गठिया भ्रादि रोग) हो।
- (७) यदि बुध-क्षेत्र पर 'क्रॉस-चिह्न' हो ग्रौर क्रॉस' वनने वाली दोनों छोटी रेखाग्रों में एक हृदय-रेखा को काटती हो तो व्यापार में गहरी हानि होगी। (कब होगी? यह भाग्य-रेखा से विचार करना चाहिये।)
- (द) जहाँ भाग्य-रेखा हृदय-रेखा को काटती हो वहाँ यदि कई 'क्रॉस'-चिह्न हों तो प्रेम में पड़ जाने के कारण ग्राधिक कठिनाइयाँ होंगी, यह प्रकट होता है।
- (६) यदि हृदय-रेखा से कोई शाखा निकलकर चन्द्र-क्षेत्र पर भावे श्रीर उसका योग किसी तारे के चिह्न से हो तो अतृप्त काम-वासना के कारण दिमाग खराब होने की आशंका होगी (बहुत सी कन्याश्रों श्रीर युवकों में इस रोग का मूल जन्म से ही रहता है श्रीर इस प्रकार के रोग में पैतृक या मातृक रक्त का प्रभाव होता है। इन्हें शीघ्र ही हिस्टीरिया या अन्य इसी प्रकार के रोग हो जाते हैं।

- (१०) यदि हृदय-रेखा पर छोटा-सा वृत चिह्न हो तो 'हृदय' की स्वास्थ्य-सम्बन्धी कमजोरी का द्योतक है। यदि सूर्य-क्षेत्र के नीचे यह हो तो श्रांखों की हिष्ट कम हो जावेगी।
- (११) यदि हृदय-रेखा पर या भिड़ा हुम्रा चतुष्कोण चिह्न हो तो रोग किंवा प्रेमजनित निराशा से रक्षा करता है।
- (१२) यदि हृदय-रेखा पर द्वीप-चिह्न हों तो अनुचित प्रेम-सम्बन्ध प्रकट करते हैं। जितने द्वीप हों उतने ही अनुचित सम्बन्ध। किन्तु यदि हाथ के अन्य लक्षण वासना-प्रधान न हों तो यह हृदय ठीक काम नहीं करता, यह अस्वास्थ्य घोषित करता है।
- (१३) यदि शनि-क्षेत्र के नीचे हृदयरेखा पर उपर्युक्त द्वीप-चिह्न हो तो समभना वित्र नं॰ ५७
  चाहिये कि अनुचित प्रेम-सम्बन्ध के कारण भाग्य में काफ़ी बाघा
  पहुँची है। किन्तु जैसा ऊपर बताया गया है यदि हाथ के अन्य
  लक्षण वासना की प्रबलता न प्रकट करते हों तो हृदय की स्नायविक
  अस्वस्थता का द्योतक है।
- (१४) यदि हृदय-रेखा पर द्वीप-चिह्न हो ग्रीर भाग्य-रेखा पर भी हो तो ऐसा व्यक्ति अनुचित प्रेम-सम्बन्ध कैरने में किसी बात का विचार न करेगा।
- (१५) यदि द्वीप-चिह्न सूर्य-क्षेत्र के नीचे वाले हृदय-रेखा के भाग पर हो तो नेत्र-ज्योति को गहरा आघात (वृद्धावस्था में ग्रन्धे होने का भय) प्रकट करता है।

## यदि वो हृदय-रेखां हों

दो हृदय-रेखा होना आत्यन्तिक (अत्यन्त घना) प्रेम की भावना प्रकट करता है। बहुत प्रेम करना एक प्रकार से कष्ट भी पहुँचाता है, क्योंकि जितना अधिक प्रेम हो जतनी ही अधिक निराशा की प्रतिक्रिया भी होती है। यदि मनुष्यों के हाथ में ऐसी दो हृदय-रेखा हों तो जनमें आवश्यकता से अधिक जोश होता है। यदि स्त्रियों के हाथ में हो तो जनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। किन्त दो हृदय-रेखा तर्भ



प्रच्छा रहता है। किन्तु दो हृदय-रेखा तभी समभनी चाहियें जब दोनों रेखा समानान्तर श्रौर लम्बी हों।

## १३वां प्रकरण

# भाग्य-रेखा

मणिबन्ध के कुछ ऊपर से प्रारम्भ होकर यह रेखा सीधी मध्यमा या तर्जनी के मूल तक जाती है। इसे संस्कृत में ऊर्ध्व-रेखा कहते हैं। समुद्र ऋषि के अनुसार—

''त्यक्त्वाऽघो मणिवन्धं या रेखा स्यात्करगामिनी। सुवर्ण रत्नराज्यश्री दायिका सा न संशयः॥''

श्रयात् यह रेखा सुवर्ण, रत्न, राज्यश्री देने वाली है इसमें संशय नहीं। 'स्कन्द शारीरिक' ग्रंथ के अनुसार यदि रेखा प्रारम्भ में जीवन-रेखा से मिली हो और इस रेखा के प्रारम्भ में ।'शंख' का चिह्न हो तो उस मनुष्य की विभूति या श्राधिक समृद्धि इतनी श्रिधक होती है कि लोगों के चित्त को मोहित कर लेती है। 'शंख' की बजाय यदि 'मत्स्य' चिह्न हो तब भी यही फल होता है। ऐसी रेखा को 'धात्री' कहते हैं। यदि मध्यमा उंगली के नीचे जाकर यह समाप्त न हो किन्तु अनामिका के भूल में जाकर समाप्त हो तो भी भाग्योदय कारक बहुत विशिष्ट फल होता है। ऐसी ऊर्ध्व-रेखा या भाग्य-रेखा को 'गोपी' कहते हैं,

(देखिये 'स्कान्द शारीरक' पृ० ४३-४४)

समुद्र ऋषि का मत है कि-

"श्रंगुष्ठस्यापि मध्येऽपि ब्रूतेनृपतिम्रुत्तमम् । सैव तर्जनिकां प्राप्य दत्ते साम्राज्य मग्निमम् ।। सेनापतिर्घनेशो वा मध्यमागतरेखया । स्रनामिका पुनः श्रेष्ठ धनवान् सर्वदा नरः ।। सुखिनं सुभगं वापि सम्प्राप्ता सा कनिष्ठिकाम् । करोति सत्यमेवेषा यद्यच्छिना सुवर्णभाक्।"

अर्थात् यदि यह रेखा अँगूठे और तर्जनी के बीच में जाकर समाप्त हो और अखंडित, वलवान् हो तो मनुष्य को राजा बनाती है। यदि तर्जनी के मूल में समाप्त हो और अच्छिन्त (दूटी हुई न हो) हो तो राज्याधिकार देती है। यदि मध्यमा के मूल तक जावे तो ऐसा व्यक्ति बहुत धनी होता है। अनामिका के भूल तक जावे तो भी यही फल। किनिष्ठिका के मूल तक जावे तो मनुष्य सुखी, सोभाग्यवान होता है और उसके पास बहुत सोना रहता है। सर्वत्र यह फल ऐसी रेखा का होता है जो कटी-फटी या दोषयुक्त न हो। इसी रेखा को ऊर्घ्व-रेखा भी कहते हैं। अब पाश्चात्य मतानुसार इसका विस्तृत परिचय दिया जाता है।

#### पाइचास्य मत

करतल के नीचे से—कभी मणिबन्ध से, कभी चन्द्र-क्षेत्र के निम्न भाग से या कभी जीवन-रेखा से भिड़ी हुई जो रेखा ऊपर को खोर शिन-क्षेत्र की खोर जाती है—उसे भाग्य-रेखा कहते हैं। कभी-कभी उपर्युक्त किसी भी स्थान से न निकलकर हाथ के बीच से ही यह निकलती है। कुछ हाथों में यह शिन-क्षेत्र की छोर न जाकर सूर्य-क्षेत्र की छोर चली जाती है। जिस प्रकार इसके निकलने के स्थान अलग-अलग हैं उसी प्रकार इसका अन्त भी शिन-क्षेत्र पर न होकर या तो पास के किसी दूसरे ग्रह-क्षेत्र पर हो जाता है या यह मध्यमा उंगली के तृतीय पर्व तक पहुँच जाती है।

यदि अन्य किसी क्षेत्र पर यह जाकर रुके तो इसकी श्रसाधारण स्थित समभनी चाहिये। किन्तु सामन्यतः शनि-क्षेत्र पर इसका अन्त होता है इस कारए। बहुत से पाश्चात्य हस्तपरीक्षक इसे शनि-रेखा कहते हैं। किन्तु शनि-रेखा की अपेक्षा इसको भाग्य-रेखा

कहना ही विशेष उपयुक्त होगा क्यों कि इससे भाग्योदय का विचार किया जाता है। यदि शनि-क्षेत्र पर यह रेखा पहुँचे ग्रौर वहाँ गहरी हो तो शनि-ग्रह के अच्छे गुण यथा गम्भीरता, दूरदिशता किसी बात का पूर्ण विचार कर कार्य करना उस जातक में पाये जायेंगे ग्रौर इन्हीं गुणों के कारण वृद्धावस्था में ऐसे व्यक्ति पूर्ण भाग्योदय का ग्रमुभव करते हैं। शनि का स्वभाव है परिश्रमशील होना, चिन्तन-शीलता ग्रौर ग्रध्यवसायपूर्वक किसी काम में लग जाना, ये सब गुण उस व्यक्ति में होते हैं जिसके हाथ में शनि-रेखा सुन्दर ग्रौर गहरी शनि-क्षेत्र तक पहुँचती है। (देखिये चित्र नं० १५)

बहुत से हाथों में शनि-रेखा नहीं पाई जाती। इससे यह नहीं समभना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो ग्राधिक दृष्टि से पूर्ण भाग्यवान कहलाने के ग्रधिकारी हैं किन्तु उनके हाथ में शनि-रेखा का सर्वथा श्रभाव है। शनि-रेखा का न होना केवल यह सूचित करता है कि ऐसे जातक साधारण स्थिति में पैदा



चित्र नं० ५६

हुए। बचपन में न उन्हें कोई विशेष सहायता मिली न इतना धन था कि वे कोई व्यापार श्रादि द्वारा श्रपना भाग्योदय कर सकते किन्तु केवल श्रपने बाहुबल श्रीर परिश्रम से धीरे-धीरे श्रपनी स्वयं की उन्नित कर ये लोग उन्नित प्राप्त करते हैं। उनके जीवन में बाहरी कोई साधन ऐसा नहीं था जिसे 'भाग्य' कहा जा सके। ये लोग श्रपने भाग्य के स्वयं निर्माता होते हैं। जो धनिक कुल में उत्पन्न होता है वह पैन्दक धन से उच्च शिक्षा प्राप्त कर उन्नित पद पर पहुँचे तो यह उसका 'भाग्य' है कि वह धनी कुल में उत्पन्न हुमा। इसी प्रकार यदि कोई उच्च पदाधिकारी के घर

भाग्य-रेक्षा २२४

जन्म ले और इस कारण बड़े होने पर उसे कोई ऊँची जगह मिल जाय तो यह भी उसका 'भाग्य' है। किन्तु यदि वह सब परिस्थिति किसी के जन्म के समय अथवा बाल्यावस्था में न हो तो वह 'भाग्य' लेकर पैदा नहीं होता किन्तु अपना भाग्य स्वयं वनाता है। भाग्य-रेखा के प्रारक्ष्मिक स्थान

भाग्य-रेखा या तो (१) मणिबन्ध से प्रारम्भ होती है, (२) या उससे कुछ हटकर हथेली के ग्रारम्भ से, (३) या कुछ टेढ़ी चन्द्र-क्षेत्र के नीचे के भाग से, (४) या शुक्रक्षेत्र से प्रारम्भ होकर टेढ़ी हाथ के मध्य भाग में ग्राती है ग्रीर फिर ऊपर की ग्रोर (उंगलियों की ग्रोर) जाती है, (५) या जीवन-रेखा के नीचे के भाग से भिड़ी हुई प्रारम्भ होकर शनि-क्षेत्र को जाती है। (६) या हथेली के मध्य से, (७) या केवल शनि-क्षेत्र पर होती है।

- (१) यदि मणिबन्ध की तृतीय रेखा से प्रारम्भ हो तो जातक को कोई भारी शोक होगा। किन्तु यदि मणिबन्ध की प्रथम रेखा से प्रारम्भ हो तो बचपन से ही उसके कन्धों पर अपना या अन्य कुटम्बी जनों का भी बोभा पड़ जायगा। यदि मणिबन्ध की प्रथम रेखा से प्रारम्भ होकर हृदय-रेखा तक आवे तो ऐसे जातक को जीवन में या तो प्रेम-सम्बन्ध के कारण जीवन-भर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है या अन्य रोग-चिह्न हों तो हृदय-रोग होता है। यदि मणिबन्ध से निकलकर यह सीधी मध्यमा उगली के तृतीय पर्व तक (पर्व के अपर) चली जाय तो ऐसे मनुष्य के भाग्य में गहरा उलट-फेर होता है। यदि हाथ के अन्य लक्षण श्रम हों तो भाग्योदय, यदि अन्य लक्षण श्रमुभ हों तो इसके विपरीत समभना चाहिए।
- (२) यदि करतल के नीचे से प्रारम्भ हो तो जातक को स्वयं अपने उद्योग और परिश्रम से श्राधिक सफलता प्राप्त होगी।
  - (३) यदि चन्द्र-क्षेत्र से यह रेखा प्रारम्भ होकर शनि-क्षेत्र तक

जावे तो ऐसे पुरुष का किसी स्त्री की सहायता या सहयोग से

भाग्योदय होता है। बहुत बार यह भी देखा है कि ऐसे पुरुष अपनी ही पत्नी की उचित और नेक सलाह मानते हैं और उनको सफलता प्राप्त होती है। यदि किसी स्त्री के हाथ में ऐसी रेखा हो तो अच्छे कुल में विवाह के कारण उसका भाग्योदय होगा। यदि वह स्त्री स्वयं नौकरी या अन्य कार्य करती है तो किसी पुरुष की सहायता से उसकी पदोन्नति होगी।



चित्र गं० ६०

- (४) यदि जुक्र-क्षेत्र से भाग्य-रेखा प्रारम्भ हो तो यह प्रकट करती है कि जातक का भाग्योदय होगा ख्रीर उसे ख्रार्थिक सफलता मिलेगी। इसमें उसके सगे-सम्बन्धी सहायक होंगे।
- (५) यांद जीवन-रेखा से भिड़कर प्रारम्भ हो तो जातक को अपने उद्योग से सफलता मिलती है परन्तु कुटुम्बी लोग उसे इतना योग्य बना देते हैं कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। किन्सु यदि जीवन-रेखा के पास-पास कुछ दूर तक भाग्य-रेखा रहे और उससे भिड़ी हुई न हो तो जीवन के प्रारम्भिक भाग में घर के लोगों का जातक पर विशेष प्रभाव रहेगा यह सूचित होता है।
- (६) यदि भाग्य-रेखा हथेली के मध्य से प्रारम्भ हो तो समभना चाहिए कि जातक के जीवन का प्रारम्भिक भाग ग्रच्छी स्थिति में नहीं बीता। यदि जीवन-रेखा का प्रारम्भिक भाग ग्रस्वास्थ्य प्रकट करता हो ग्रौर जिस ग्रवस्था से भाग्य-रेखा प्रारम्भ हो रही हो उस ग्रवस्था से जीवन-रेखा भी स्वास्थ्य प्रदर्शन कर रही हो तो समभना चाहिए कि स्वास्थ्य ग्रच्छा न होने के कारण जीवन के ग्रुरू में भाग्योदय नहीं हो सका। इसी प्रकार यदि जीवन-रेखा तो प्रारम्भ से ही ग्रच्छी हो किन्तु शीर्प-रेखा ग्रच्छी न हो तो दिमागी कमजोरी

भाग्य-ऐला २२७

या पढ़ाई में असफलता के कारण प्रारम्भिक काल में भाग्य में रुकावट हुई । यदि जीवन-रेखा, शीर्ष-रेखा तथा हृदय-रेखा भी कोई खरावी प्रकट न करें तो हाथ के अन्य भागों को देखकर यह निश्चय करना उचित है कि किस कारण प्रारम्भिक ग्रवस्था में ग्रच्छा समय नहीं बीता। उदाहरण के लिए यदि बायें हाथ में तो काफी नीचे से भाग्य-रेखा प्रारम्भ हुई हो किन्तु दाहिने हाथ में हथेली के मध्य भाग से प्रारम्भ हुई हो तो यह अनुमान लगाना चाहिए कि जब जातक पैदा हुआ (इसका प्रदर्शक वायाँ हाथ है) तव स्थिति ठीक थी किन्तु बाद में (इसका प्रदर्शक दाहिना हाथ है) स्थिति विगड़ गई। यह स्थिति क्यों विगड़ी इसका कारण ढूँढना चाहिए । जीवन के प्रारम्भिक भाग में जातक का अपना उतना दोष नहीं होता है जितना परिस्थित का प्रभाव। उदाहरण के लिए यदि शुक्र-क्षेत्र पर जीवन-रेखा के समानान्तर मंगल के द्वितीय-क्षेत्र से कोई प्रभाव-रेखा आए और कुछ दूर चलने पर उसके अन्त में तारे का चिह्न हो तो यह माता या पिता, किसी के प्रभाव का अन्त हो गया अर्थात् उसकी मृत्यु हो गई, यह प्रकट करता है। ऐसे हाथ में यदि भाग्य-रेखा हथेली के मध्य से प्रारम्भ हो तो यह परिणाम निकालना चाहिए कि पिता की मृत्यु के कारण आर्थिक परिस्थिति कमजोर हो जाने से, जीवन के प्रारम्भिक भाग में रुकावट रही।

(७) यदि केवल शनि-क्षेत्र पर ही भाग्य-रेखा हो तो समभना चाहिए कि जीवन का मध्य भाग बहुत कठिनता से बीता और भाग्योदय पचास वर्ष की ग्रवस्था के वाद हुआ। रेखा का रूप, लक्षण, गुण और ग्रवगुण

यदि रेखा गहरी हो तो अच्छा है किन्तु यदि और रेखाओं की अपेक्षा यह रेखा पतली और हल्की हो तो समक्षना चाहिए कि भाग्य-वृद्धि में उतनी सहायक नहीं होगी।

यदि भाग्य-रेखा नीचे से प्रारम्भ होकर शिन-क्षेत्र के ऊपर तक जावे तो आजीवन भाग्योदय रहेगा। किन्तु यदि थोड़ी ही दूर तक हो तो उतनी ही अवस्था तक भाग्योदय समभना चाहिए। यदि रेखा कहीं पतली और क्षीण तथा कहीं गहरी और पुष्ट हो तो जिस हिस्से में कमजोर हो जीवन के उस भाग में भाग्योदय कम होगा और जिस भाग में बलिष्ठ हो जीवन के उस काल में भाग्योदय कम होगा और जिस भाग में बलिष्ठ हो जीवन के उस काल में भाग्योदय में हो तो ऐसे व्यक्ति बिना विशेष मेहनत और परिश्रम के ही आगे बढ़ जाते हैं। किन्तु यदि प्रारम्भिक काल में पतली और उथली रेखा हो या बिलकुल न हो तो बहुत परिश्रमपूर्वक सफलता प्राप्त होती है।

यदि भाग्य-रेखा बहुत चौड़ी ग्रीर उथली हो तो इसका फल

बहुत कम होता है अर्थात् विलकुल नहीं होने से तो अच्छा है किन्तु यह विशेष प्रभाव उत्पादक नहीं है। ऐसे व्यक्ति का लगातार एक के बाद एक कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है।

यदि रेखा शृंखलाकार हो श्रीर प्रारम्भ से लेकर श्रन्त तक ऐसी ही दशा हो तो इसका परिणाम भी करीव-करीव वही समिक्का जो ऊपर बताया जा चुका है। यदि



चित्र नं० ६१

भाग्य-रेखा का थोड़ा-सा भाग श्रृंखलाकार हो ग्रीर बाकी भाग गहरा ग्रीर पुष्ट हो तो जितना भाग श्रृंखलाकार है, जीवन का उतना भाग कठिनाइयों में त्र्यतीत होगा।

जिस प्रकार जीवन-रेखा, हृदय-रेखा या ग्रन्य रेखाओं में रंग का महत्व है उस प्रकार भाग्य-रेखा का रंग से कोई सम्बन्ध नहीं है; क्योंकि रंग स्वास्थ्य का लक्षण है श्रीर भाग्य-रेखा से स्वास्थ्य भाग्य-रेखा २२६

के विषय में कोई परिणाम नहीं निकाला जाता। भाग्य-रेखा में दोष-चिह्न

भाग्य-रेखा में क्या-क्या दोष हैं श्रीर कहाँ-कहाँ हैं यह ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ये सब भाग्य में क्कावट डालते हैं। श्रीर यदि इनका कारण हाथ के श्रन्य लक्षणों से मालूम हो सके तो मनुष्य सम्भवत: उनमें सुधार भी कर सकता है।

प्रारम्भिक अवस्था में जो दोष-चिह्न होते हैं वे या तो अस्वा-स्थ्य के कारण या आर्थिक परिस्थिति या अन्य किसी ऐसे कारण से होते हैं कि व्यक्ति का अपना दोष नहीं कहा जा सकता किन्तु भाग्य-रेखा प्रारम्भिक स्थिति में दोषयुक्त होने पर भी यदि बाद में अच्छी हो जाय तो समभना चाहिए कि प्रारम्भिक कठिनाइयों को पार कर ऐसा व्यक्ति अपना भाग्योदय करने में समर्थ हुआ। उदा-हरण के लिए यदि शुक-क्षेत्र पर प्रभाव-रेखा तारे के चिह्न से योग

करती हो ग्रीर तारे के चिह्न से चिन्ता-रेखा निकलकर जीवन-रेखा से निकली हुई ऊर्ध्व-गामी शाखा को काटती हुई शीर्ष-रेखा में ऐसी जगह ग्रा मिले जहाँ द्वीप-चिह्न हो ग्रीर जिस ग्रवस्था में ये सब ग्रगुभ चिह्न हो जीर ग्रवस्था में भाग्य-रेखा भी ग्रगुभ लक्षणों से युक्त हो तो पिता की मृत्यु के कारण चिन्ता से इसकी भाग्य-वृद्धि में रुकावट हुई यह समफता चाहिए।

AFFA

चित्र नं० ६२

यदि भाग्य-रेखा पर द्वीप-चिह्न हों तो यह भाग्य-वृद्धि में रुकावट का लक्षण है। बहुत से पाश्चात्य विद्वान् इन द्वीपों से यह अनुमान लगाते हैं कि चरित्र-दोष के कारण भाग्य में बाधा उपस्थित होगी। किन्तु इस दोष को चरित्र-दोष तक सीमित करना उचित नहीं। यह चिरत्र-दोष के कारण या किसी भी भ्रन्य दोष के कारण आर्थिक क्षित प्रकट करता है—गहरा नुकसान हो या तीव्र आर्थिक किठिनता हो। यदि द्वीप-चिह्न भाग्य-रेखा के प्रारम्भ में हो तो माता-पिता की आर्थिक क्षित या किठनाइयाँ प्रकट करता है। माता-पिता की परिस्थिति खराव होने पर जीवन के प्रारम्भिक काल में जातक का भाग्य रुका रहा इस परिणाम की पुष्टि के लिए चिन्ता-रेखाग्रों पर ध्यान देना चाहिए। यदि शुक्रक्षेत्र पर स्थित प्रभाव-रेखाग्रों से प्रारम्भ होकर चिन्ता-रेखाग्रें भाग्य-रेखा के ऊपर द्वीप से योग करें तो उपर्युक्त निष्कर्ष ग्रवइय सत्य होता है। (देखिये चित्र नं० ६३ ग्रीर ६४)

इसी प्रकार जिस ग्रवस्था पर भाग्य-रेखा में द्वीप-चिह्न हैं उसी ग्रवस्था पर जीवन-रेखा भी दोषयुक्त हो तो स्वास्थ्य के कारण

भाग्य में रुकावट हुई। यदि शीर्ष-रेखा पर
ग्रशुभ चिह्न हों तो मस्तिष्क की कमजोरी
गा वीमारी के कारण विद्या में वाधा हुई।
सिद्धान्त यह है कि जिस ग्रवस्था में भाग्यरेखा पर द्वीप-चिह्न है उसी ग्रवस्था पर
ग्रन्य क्या ग्रशुभ चिह्न हैं, वे जहाँ या जिस
रेखा पर होंगे उन्हीं कारणों से भाग्योदय में
बाधा समभना उचित है। यदि शुक्र-स्थान
पर ग्रधूरी प्रभाव-रेखा तारे के चिह्न से योग



वित्र नं० ६३

करती हो ग्रौर उस तारे के चिह्न से प्रारम्भ हुई चिन्ता-रेखाएँ भाग्य-रेखा के ऊपर द्वीप-चिह्न से योग करें तो पिता या ग्रभिभावक की मृत्यु के कारण भाग्य में वाधा समक्षनी चाहिए।

यदि शुक्र-क्षेत्र से प्रारम्भ होकर चिन्ता-रेखाएँ जीवन-रेखा को काटती हुई भाग्य-रेखा पर द्वीप-चिह्न से योग करें तो यह समभना चाहिये कि इस जातक के जीवन का वह भाग ऐसे चिड़चिड़ेपन, भाग्य-रेखा २३१

चिन्ता, ग्रौर कष्ट की परिस्थिति में बीता कि उसकी विकास-शक्तियाँ रुकी रहीं ग्रौर इस कारण भाग्योदय भी रुका रहा। भाग्य-रेखा को काटने वाली छोटी-छोटी ग्रगंला-रेखाएँ

यदि भाग्य-रेखा छोटी-छोटी ग्रर्गला-रेखाग्रों से कटी हो तो यह भाग्य में रुकावट का लक्षण है। जितनी ग्रधिक भाग्य-रेखा को

काटने वाली ऐसी रेखा होंगी उतनी ही स्रिष्टिक भाग्य में रुकावट पड़ेगी। जिस स्रवस्था पर छोटी स्रगंला-रेखा भाग्य-रेखा को काटे उसी स्रवस्था पर भाग्य में रुकावट या हानि हुई होगी। काटने वाली रेखा जितनी स्रिष्टिक गहरी हो उतना ही स्रिष्टिक मुक्सान करेगी। यदि यह बहुत ही छोटी स्रौर हल्की है स्रौर भाग्य-रेखा के ऊपर से चली जावे तो साधारण हानि समभनी



चित्र नं० ६४

चाहिए। किन्तु यदि काटने वाली रेखा गहरी हो ग्रौर भाग्य-रेखा को विलकुल खण्डित कर दे तो समिक्षए कि काफ़ी गहरा नुकसान लगेगा। यदि खण्डित होने के बाद भाग्य-रेखा फिर चालू हो जाए तो घाटे ग्रौर नुकसान या नौकरी छूटने के बाद फिर हालत सुधर जायेगी। किन्तु यदि टूटने के बाद भाग्य-रेखा ग्रपनी दिशा परिवर्तन कर लेती है तो समिक्षए कि जातक ग्रपने काम के सिलसिले में कुछ तरमीम या कुछ परिवर्तन कर लेता है। यदि टूटने के पहले भाग्य-रेखा गहरी हो ग्रौर बाद में पतली हो तो समिक्षए कि पहली-सी स्थित तो नहीं हुई किन्तु हाँ काम चल निकला।

यदि भाग्य-रेखा बारम्बार कटी या खिष्डित दिखाई दे तो समिभिए कि वारम्वार कठिनाइयाँ उपस्थित होंगी और मुसीवतों का सामना करना होगा। जितनी बार और जिस ग्रवस्था पर रेखा खण्डित हो उतनी वार भाग्य में हानि, व्यापार में घाटा, नौकरी खूटना या अन्य ऐसी ही आपित्तयाँ होंगी। यदि खण्डित होने के बाद फिर रेखा तुरन्त ही प्रारम्भ हो जाय तो कष्ट की स्थिति थोड़े दिन रहेगी। किन्तु यदि वीच में भाग्य-रेखा का बिलकुल अभाव हो और कुछ दूर आगे चलकर पुनः भाग्य-रेखा प्रारम्भ हो तो उतना समय कठिनता से बीतेगा। यदि दोनों हाथों में उसी स्थान पर, भाग्य-रेखा पर अधुभ चिह्न हो तो जन्म-जात संस्कार ही इस भाग में रुकावट के कारण होंगे। किन्तु यदि बायें हाथ में तो रेखा खण्डित न हो और दाहिने में हो तो अपने दोष, आदत, बीमारी या गल्ती से जातक ने उल्टी परिस्थित उत्पन्न की है। जहाँ रेखा खण्डित हो और एक खण्ड के ऊपर दूसरा खण्ड आ जाय या रेखा खण्डित हो और खण्डित भाग के चारों और छोटा चतुष्कोण हो तो दोष की कमी हो जाती है।

यदि भाग्य-रेखा एक-सी गहरी न हो—कहीं अधिक गहरी और चौड़ी और कहीं उथली और पतली हो—तो जिस स्थान में गहरी हो उसके अनुरूप अवस्था में धन की अच्छी आमदनी और जिस स्थान पर क्षीण रेखा हो जीवन के उस काल में धन की कमी होगी। यह आमदनी में वृद्धि और हास प्रकट करती है।

यदि भाग्य-रेखा लहरदार हो तो यह प्रकट होता है कि जातक

श्रपना व्यवसाय या नौकरी बदलता रहेगा श्रीर श्राधिक स्थिति बदलती रहेगी—कठिनाइयाँ श्रावेंगी—जहाँ रेखा गहरी हो वह काल श्रच्छा है बाकी का समय धनोपार्जन के लिए श्रच्छा न होगा।

यदि प्रारम्भ से भाग्य-रेखा ग्रच्छी हो श्रयात् सुस्पष्ट, गहरी श्रीर सीधी हो किन्तु शीर्ष-रेखा तक जाकर एक जाय तो समभना चाहिए कि ३५ वर्ष की श्रवस्था तक भाग्य-



विद्यमं० ६४

भाग्य-रेला २३३

स्थिति ग्रच्छी रहेगी ग्रौर ३५-३६ वर्ष की ग्रवस्था में जातक ग्रपने व्यवसाय या कार्य के सम्बन्ध में ऐसा निर्णय करेगा जो उलटा परिणाम दिखायेगा ग्रथीत् जिस नये तरीके से वह धनोपार्जन करना चाहता है वह सफल नहीं होगा। जिस काल में (जीवन के जिस भाग में) भाग्य-रेखा ग्रच्छी होती है उस काल में थोड़े परिश्रम से ग्रधिक धन की ग्रामदनी होती है ग्रौर जब भाग्य-रेखा क्षीण हो जाय या बिल-कुल न हो तो ग्रधिक परिश्रम से थोड़ा धन उपार्जन होता है।

यदि भाग्य-रेखा से नन्ही-नन्ही सूक्ष्म रेखाएँ निकलकर ऊपर की खोर (उंगलियों की खोर) जावें दो यह शुभ लक्षण है। जातक में आशा और आकांक्षा होगी और उसे सफलता प्राप्त होगी किन्तु यदि यही नन्ही-नन्ही सूक्ष्म रेखाएँ भाग्य-रेखा से निकल कर नीचे की खोर जावें तो कठिनता और निराशा प्रकट होती है। यदि इसी ख्रवस्था को प्रकट करने वाले स्थान में—जीवन-रेखा पर द्वीप-चिह्न हो तो स्वास्थ्य-हानि के कारण भाग्य में रुकावट होगी। किन्तु यदि शीर्ष-रेखा या हृदय-रेखा पर इस अवस्था में अशुभ चिह्न हो तो दिमाग या दिल (कमजोरी खादि से) भाग्य-वृद्धि में रुकावट होगी। यदि शनि-क्षेत्र या चन्द्र-क्षेत्र के मध्य भाग में रोग-लक्षण हो तो वातजनक (गठिया, बाय खादि) रोग समभने चाहिए।

भाग्य-रेखा को काटने वाली रेखा— ऊपर वताया जा चुका है कि भाग्य-रेखा से निकल कर नन्ही-नन्ही सूक्ष्म रेखाएँ उंगलियों की ग्रोर जावें तो ग्रुभ लक्षण है—किन्तु यदि ये रेखाएँ ग्रुक-क्षेत्र से चली हुई प्रभाव या (चिन्ता) रेखाग्रों से कटी हों तो भाग्य-वृद्धि में रुकावट होती है। सम्पूर्ण ग्रुभता या वृद्धि नष्ट न हो लेकिन उनमें कमी जरूर हो जाती है। इसी प्रकार यदि चन्द्र-क्षेत्र से या कहीं से भी निकलकर ग्राड़ी रेखाएँ भाग्य-रेखा को काटें तो वे भाग्य में रुकावट करती हैं। भाग्य में रुकावट किसी बीमारी से हो या घटना से किसी व्यक्ति-विशेष के कारण—परन्तु सभी काटने वाली

रेखाओं से भाग्य में वाधा प्रकट होती है। भाग्य-रेखा जिस स्थान पर काटी जाती हो वह जीवन का कीन सा वर्ष होगा यह

श्रनुमान कर, किस वर्ष भाग्य में रुकावट होगी, यह निश्चय करना चाहिए ।

यदि बृहस्पित के क्षेत्र पर तारे का चिह्न हो ग्रीर वहाँ से प्रारम्भ होकर कोई रेखा भाग्य-रेखा को काटे तो समफ्तना चाहिए कि ग्रत्यन्त महत्वाकांक्षा होने के कारण ऐसे जातक की भाग्य-वृद्धि में बाधा होगी। ऐसा व्यक्ति यही मन्सूबे वाँधता रहेगा कि किस प्रकार बड़े-बड़े ग्रादिमियों के सम्पर्क में ग्रावे



चित्र नं० ६६

श्रौर इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए वेतुकी वातें करेगा जिनसे प्रयोजन सिद्धि न होगी विल्क उल्टा परिणाम होगा। यदि वृहस्पति-क्षेत्र से ग्राई हुई उपर्युक्त काटने वाली रेखा जहाँ भाग्य-रेखा को काटे वहाँ द्वीप-चिह्न भी हो तो ग्रति उच्च मान ग्रीर पद की ग्रभिलापा से जातक वहुत फिजूलखर्ची करेगा। इस कारण ग्रपव्यय से ग्रौर भाग्य में वाधा होगी। (देखिये चित्र नं० ६६)

ऊपर यह बताया गया है कि काटने वाली रेखा जिस स्थान से प्रारम्भ हो उसके अनुसार कारण का अनुमान करना चाहिए। वृहस्पित-क्षेत्र से प्रारम्भ होकर काटने वाली रेखा के विषय में एक उदाहरण दिया गया। अब बुध-क्षेत्र से काटने वाली रेखा शरम्भ हो तो उससे क्या नतीजा निकालना चाहिए यह प्रकट किया जाता है।

यदि सारे हाथ का आकार यह प्रकट करे कि जातक पर बुध का अनिष्ट प्रभाव है—वुध का क्षेत्र जाल-युक्त हो, कनिष्ठिका उंगली टेढ़ी हो, बुधाँगली का तृतीय पर्व बहुत बड़ा हो और बुध-क्षेत्र से प्रारम्भ होकर कोई रेखा भाग्य-रेखा को काटे तो जातक

२३४

की बेईमानी के काराण भाग्य-वृद्धि में वाधा होगी यह अनुमान निकालना चाहिए।

इन काटने वाली रेखाओं से बाधा पहुँचेगी यह मालूम होने पर यह निश्चय करना चाहिए कि इस बाधाकारक रेखा का परिणाम साधारण होगा या बहुत भयंकर। यदि कटने के स्थान के बाद भी भाग्य-रेखा उसी प्रकार गहरी और अच्छी दिखाई दे तो विशेष बाधा नहीं प्रकट होती। किन्तु यदि भाग्य-रेखा पतली या अस्पष्ट हो जाय या विलकुल खण्डित हो जाय तो समभना चाहिए कि भाग्य को काफ़ी ठेस पहँची है।

यदि शुक्र-स्थान पर कोई प्रभाव-रेखा हो ग्रौर इस प्रभाव-रेखा की गहराई तथा लम्बाई से यह परिणाम निकलता हो कि यह पित या परनी का प्रभाव प्रकट करने वाली रेखा है ग्रौर इस रेखा से निकलकर काटने वाली रेखा भाग्य-रेखा को काटे ग्रौर ग्रागे भाग्य-रेखा न चले तो समभना चाहिए कि पित या परनी के कारण भाग्योन्नित में बाधा हुई है। यदि उपर्युक्त प्रभाव-रेखा से निकलकर कोई ग्रन्य रेखा वृहस्पित के क्षेत्र पर जाती हो तो समभना चाहिए कि जातक की परनी में ग्रत्यिक महत्वाकांक्षा है। इस कारण जातक ने उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए धन का ग्रपव्यय किया जिस कारण भाग्य में वाधा हुई। यदि इसके बाद भाग्य-रेखा विलकुल न चले तो उपर्युक्त ग्रपव्यय के कारण सदैव के लिए भाग्य-वृद्धि समाप्त हो गई यह समभना चाहिए।

यदि जीवन-रेखा अच्छी न हो श्रौर उससे प्रारम्भ होकर चिन्ता-रेखाएँ भाग्य-रेखा को काटें तो श्रस्वास्थ्य के कारण भाग्य में वाघा समभनी चाहिए—

(१) इस प्रकार काटने वाली रेखा जिस उद्गम स्थान से गुरू हो (२) उस उद्गम स्थान पर जो चिह्न हो ग्रौर (३) उस उद्गम स्थान से निकलकर ग्रन्य कोई रेखा कही जावे—इन सब बातों से भाग्य-वाधा का कारण निर्णय करना चाहिए। यदि काटने वाली रेखा शीर्ष-रेखा से निकले तो ग्रपने गलत निर्णय के कारण भाग्य-हानि होगी। यदि हृदय-रेखा से निकले तो प्रेम के कारण या मोह के कारण जातक ने ग्रपनी नौकरी या व्यवसाय को धक्का पहुँचाया। यदि शुक्र-क्षेत्र पर प्रभाव-रेखा के ग्रन्त में तारे का चिह्न हो ग्रौर प्रभाव-रेखा से प्रारम्भ हो चिन्ता-रेखा भाग्य-रेखा को काटे तो किसी ग्रात्मीय जन की मृत्यु के कारण भाग्यहानि हुई यह नतीजा निकालना चाहिए। किस-वर्ष में यह घटना हुई, यह भाग्य-रेखा जहाँ काटी जाती है, उस स्थान से ग्रनुमान करना चाहिए।

यदि यह कांटने वाली रेखा भाग्य-रेखा को न कांटे किन्तु उस तक पहुँचने के कुछ पूर्व ही रुक जाय तो समक्रना चाहिए कि भाग्य-बाधा का कारण तो उपस्थित हुआ था किन्तु फलोत्पत्ति के पूर्व ही निवृत्ति हो गई इस कारण फल नहीं हुआ। यदि किसी हाथ में आगे के जीवन-काल में (उदाहरण के लिए जब जातक का हाथ देखा तब उसका ३५वाँ वर्ष है और ४५वें वर्ष के आसपास भाग्य-रेखा को काटने वाली रेखा भाग्य-रेखा के पास तक आई है किन्तु उसका स्पर्श न कर कुछ दूर पहले ही रुक गई) इस प्रकार की रेखा दिखाई दे तो जातक को बता देना चाहिए कि इस समय तो काटने वाली रेखा आपकी भाग्य-रेखा को नहीं काट रही है परन्तु आप अमुक कारण से सावधान रहिए। हो सकता है यह रेखा बढ़कर भविष्य में आपकी भाग्य-रेखा को काट दे और भाग्य में बाधा पहुँचे। रेखाएँ बदलती रहती हैं।

भाग्य-रेखा की सहायक रेखाएँ

ऊपर काटने वाली रेखाओं का वर्णन किया गया है। किन्तु जो रेखाएँ भाग्य-रेखा के बरावर-बराबर ऊपर की श्रोर चलें या भाग्य-रेखा में मिल जाएँ वे पुष्टिनी (पुष्ट करने वाली) तथा भाग्य-रेखा २३७

सहायक रेखा होती हैं। यदि सहायक-रेखा भाग्य-रेखा में स्राकर मिल जाएँ तो यह प्रकट होता है कि कोई घटना या व्यक्ति भाग्य-वृद्धि में सहायक हुआ है।

यदि भाग्य-रेखा पतली या दोष-युक्त हो और इसमें मिलने वाली या गहरी-रेखा गहरी और पुष्ट हों तो भाग्य-रेखा के दोष को दूर कर भाग्य-वृद्धि में सहायक होती हैं। यदि भाग्य-रेखा प्रारम्भ में श्रृंखलाकार या अन्य दोष से युक्त हो और किसी सम्मिलित होने वाली रेखा के बाद गहरी और पुष्ट हो जावे तो समभना चाहिए कि किसी नवीन घटना या व्यक्ति की सहायता से भाग्य में गुभ परिवर्तन उपस्थित हुआ। यदि स्त्रियों के हाथ में ऐसा हो तो जिस उम्र में उनका विवाह अनुमान किया जाय प्रायः उसी अवस्था

पर कोई बलिष्ठ-रेखा भाग्य-रेखा से योग कर, उसे भविष्य में ग्रच्छी ग्रौर गहरी बनाती हो तो यह नतीजा निकलाना चाहिए कि किसी धनाड्य कुल में विवाह द्वारा भाग्य में ग्रुभ परिवर्तन हुग्रा। यदि यह सम्मिलित होने वाली या पुष्टिनी रेखा चन्द्र-क्षेत्र से ग्राकर भाग्य-रेखा से सम्मिलित हुई तो कहीं वाहर से ग्रुभ प्रभाव का उदय हुग्रा है (जैसे—विवाह से)। यदि यह रेखा चन्द्र-

AND THE PROPERTY OF THE PROPER

चित्र गं० ६७

क्षेत्र की वजाय गुक्र-क्षेत्र से आई हो तो अपने ही किसी सम्बन्धी का गुभ-प्रभाव, सहयोग या सहायता समऋती चाहिए।

जिस स्थान पर इस रेखा का भाग्य-रेखा से योग हो उस स्थान के पहले भाग्य-रेखा बहुत क्षीण हो स्रीर बाद में साधारण स्रच्छी हो तो साधारण भाग्योदय किन्तु यदि बाद में बहुत पुष्ट हो तो विशिष्ट भाग्योदय। इसके विपरीत यदि बाद में भी भाग्य-रेखा पहले की-सी ही हालत में दिखाई दें तो समफना चाहिए कि भाग्य में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ।

पुष्टिनी रेखा यदि भाग्य-रेखा के पास तक भ्रावे किन्तु उस से योग (स्पर्श) न करे तो समभना चाहिए कि कोई भाग्य में सहायक बात होने वाली थी किन्तु हुई नहीं।

## पुष्टिनी रेखाश्रों के प्रारम्भिक स्थान

इस बात का निश्चय करने के लिए कि भाग्य में वृद्धि किस कारण से हुई पुष्टिनी-रेखा के मूल पर ध्यान दीजिए कि वह कहाँ से प्रारम्भ हुई है। उदाहरण के लिए भाग्य-रेखा टूटी हो और पुष्टिनी-रेखा शीर्प-रेखा से निकलकर समानान्तर रेखा का रूप धारण करे तो समिभए कि जातक ने अपने सुविचार और अच्छे निर्णय द्वारा जो हानि होने वाली थी उसको रोक सका। यदि उन्नत, विस्तृत, प्रथम मंगल-क्षेत्र से पुष्टिनी रेखा प्रारम्भ होती हो तो यह नतीजा निकलना चाहिए कि अपने साहस और वल के कारण जातक ने अपनी भाग्य-हानि न होने दी।

#### भाग्य-रेला पर ग्रन्य चिह्न

यदि भाग्य-रेखा प्रारम्भ में ग्रच्छी न हो तो परिस्थित का दोष

समक्तना चाहिए। किन्तु यदि वाद में जाकर भाग्य-रेखा दूटी या अन्य दोषयुक्त हो तो जातक के अपने दोष से ऐसा होता है। भाग्य-रेखा जिस स्थान पर दूटी या लहरदार हो उसी स्थान पर वर्ग-चिह्न हो और वर्ग की एक भुजा भाग्य-रेखा के रूप में आगे बढ़ी हो तो भाग्य में जो वड़ी हानि होने वाली थी उससे रक्षा प्रकट होती है। यदि भाग्य-रेखा छोटी-छोटी आड़ी रेखाओं से



चित्र नं० ६८

भाग्य-रेक्षा २ २३६

कटी हो तो यह किठनाइयों का लक्षण है। यह ध्यान देने से देखना चाहिए कि भाग्य-रेखा इन छोटी लाइनों को काटती है या स्थयं उनसे काटी जाती है। यदि भाग्य-रेखा गहरी है ग्रीर काटने वाली छोटी ग्राड़ी रेखाग्रों को काटती है तो जातक किठनाइयों को पार कर जावेगा। किन्तु यदि स्वयं काटी जाती है तो स्वयं किठनाइयों से कुचला जावेगा।

भाग्य-रेखा का सन्त

या तो भाग्य-रेखा हाथ के बीच में ही समाप्त हो जाती है या फिर शिन-क्षेत्र तक जाती है। शिन-क्षेत्र तक जाने के कारण इसे बहुत से लोग शिन-रेखा भी कहते हैं किन्तु बहुत से हाथों में यह शिन-क्षेत्र को जाकर बृहस्पति के क्षेत्र को चली जाती है।

यदि भाग्य-रेखा हथेली के मध्य तक ग्राकर वृहस्पति के क्षेत्र

पर चली जाए तो जातक के हृदय में वहुत उच्च महत्वाकांक्षा तथा उसकी सफलता प्रकट करती है। (देखिए चित्र नं० ६६)

यदि भाग्य-रेखा जीवन-रेखा के अन्दर से प्रारम्भ हो श्रोर गहरे तथा पुष्ट रूप में बृहस्पति-क्षेत्र तक जावे तो किसी सम्बन्धी की सहायता से जातक की महत्वाकांक्षा सफल होगी। किन्तु यदि जीवन-रेखा के अन्दर से प्रारम्भ होकर थोड़ी दूर तक तो सुन्दर



चित्र नं० ६६

ग्रौर गहरी हो किन्तु बाद में कमजोर हो जाए तो समकता चाहिए कि जीवन के प्रारम्भिक काल में सम्बन्धियों ने सहायता दो किन्तु वाद में हाथ खींच लिया। जिस ग्रवस्था पर ऐसा हो उस ग्रवस्था पर हाथ में स्वास्थ्य-सम्बन्धी या ग्रन्य कोई ग्रशुभ लक्षण हैं क्या, यह ध्यान से देखना उचित है। यदि कोई चिन्ता-रेखा जीवन-रेखा में से निकली हुई ऊर्ध्वगामी (ऊपर को जाती हुई) रेखा को काटती हुई विवाह-रेखा को भी काटे ग्रीर विवाह-रेखा द्विशाखायुक्त हो तो समभना चाहिए कि जातक के ग्रनुपयुक्त विवाह के कारण भाग्य-हानि हुई।

यदि भाग्य-रेखा चन्द्र-क्षेत्र से प्रारम्भ हो ग्रौर सुन्दर तथा गहरी होकर बृहस्पित के क्षेत्र पर जाबे तो किसी की सहायता से या किसी स्त्री द्वारा सहायता एवं महत्वाकांक्षा के कारण सफलता प्रकट होती है। यदि किसी स्त्री के हाथ में ऐसी रेखा हो तो स्त्री की बजाय पित या ग्रन्य पुरुष (भाई, ससुर ग्रादि पित के मित्र) की सहायता से भाग्योदय समफना चाहिए; किन्तु यह ध्यान में रखना ग्रावश्यक है कि भाग्य-रेखा सुन्दर, गहरी तथा लम्बी होगी तभी सफलता होगी। यदि टूटी-फूटी छोटी या दोष-युक्त हो तो यह प्रकट करती है कि सहायता के बावजूद भी सफलता नहीं प्राप्त होगी।

यदि भाग्य-रेखा अपने स्वाभाविक स्थान से प्रारम्भ होकर कुछ दूर तो सीधी जावे और फिर घूमकर मंगल के प्रथम क्षेत्र पर चली जावे तो यह प्रकट होता है कि जातक अपने नेतृत्व और साहस के कारण सफलता प्राप्त करेगा। रेखा जितनी अच्छी हो और मंगल-क्षेत्र जितना उन्नत और सुन्दर हो उतना ही अधिक शुभ फल होगा।

यदि भाग्य-रेखा में से एक शाखा निकलकर बृहस्पति के क्षेत्र पर चली जावे तो मह्त्वाकांक्षा तथा ग्रन्य व्यक्तियों पर सफलता-पूर्वक शासन करने के कारण ग्रधिकार-वृद्धि का लक्षण है। प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में विशिष्ट व्यक्तियों के हाथ में भाग्य-रेखा का गुरु-क्षेत्र से संयोग मिलेगा। भाग्य-रेखा 588

यदि भाग्य-रेखा से एक शाखा निकलकर सूर्य-क्षेत्र पर चली जावे तो जातक कला, व्यापार श्रादि में सफल होगा । यदि श्रनामिका का प्रथम पर्व लम्बा हो तो कला, यदि द्वितीय पर्व लम्बा हो

तो व्यापार, यह तारतम्य करना चाहिए।

यदि भाग्य-रेखा से कोई शाखा निकल-कर बुध के क्षेत्र पर जावे तो व्यापारिक सफलता प्रकट होती है। ऐसे जातक में व्यापारिक बुद्धि तथा वाक्-चातुर्य भी होगा।

यदि भाग्य-रेखा से कोईशाखा निकल-कर शीर्ष-रेखा का स्पर्श करे तो अपनी बुद्धि के कारण जातक को सफलता होगी।



चित्रं नं० ७०

यदि भाग्य-रेखा शनि-क्षेत्र या गुरु-क्षेत्र के ऊपर भी सुस्पष्ट हो तो जातक बुढ़ापे में भी घनोपार्जन करता रहेगा। किन्तु यदि वहाँ तक भाग्य-रेखा न पहुँचे तो जवानी में कमाया हुम्रा ही खावेगा। यदि शनि-क्षेत्र पर पहुँचकर भाग्य-रेखा, में बिन्दु, क्रॉस या ग्रन्य ग्रगुभ लक्षण हों तो समकता चाहिए कि बुढ़ापे में काफी आर्थिक कठिनताएँ होंगी। इस प्रकार जीवन-रेखा, शीर्ष-रेखा, हृदय-रेखा, प्रभाव-रेखा भ्रौर चिन्ता-रेखा किस भ्रवस्था में भाग्य-रेखा को किस प्रकार प्रभावित कर रही हैं तथा भाग्य-रेखा कितनी दूर तक किन-किन गुणों या दोषों से युक्त है इसका विचार कर-हाथ तथा उंगलियाँ लम्बी श्रीर नुकीली हैं या चतुष्कोण, उंगलियों के कौन से पर्व लम्बे हैं-इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, जातक स्त्री है या पुरुष, तथा देश, काल और पात्र का विचार कर फलादेश करना उचित है।

### १४वां प्रकरण

# सूर्य-रेखा

जिस प्रकार भाग्य-रेखा मणिवन्घ या चन्द्र-क्षेत्र या हथेली के मध्य से, या जीवन-रेखा से निकल कर शनि-क्षेत्र किंवा गुरु-क्षेत्र को जाती है उसी प्रकार सूर्य-रेखा मणिवन्ध या जीवन-रेखा से या चन्द्र किंवा भीम-क्षेत्र से या श्रनामिका उंगली श्रीर मणिवन्ध के बीच के किसी स्थान से निकलकर सूर्य-क्षेत्र को जाती है। इसे सूर्य-रेखा कहते हैं। सूर्य-रेखा और भाग्य-रेखा के फलों में समानता

ATTION OF THE PARTY OF THE PART

चित्र नं० ७१

बहुत से हाथों में यह होती ही नहीं; बहुत से हाथों में होती है किन्तु ग्रस्पष्ट श्रीर छोटी। एक प्रकार से यह भाग्य-रेखा की सहायिका है। यदि भाग्य-रेखा दूटी हो ग्रीर सूर्य-रेखा पुष्ट हो तो भाग्य-रेखा के दोप को कम करती है। जिस ग्रवस्था में भाग्य-रेखा दूटी हो—उसी ग्रवस्था में सूर्य-रेखा पुष्ट ग्रीर सुन्दर हो तो निश्चयपूर्वक यह कहा जा सकता है कि जातक का वह जीवन-काल—भाग्य-रेखा के दूटे रहने पर भी यश ग्रीर मान से पूर्ण होगा। भाग्य-रेखा के खण्डित होने पर, उसके पास कोई सहायिका समानान्तर-रेखा थोड़ी दूर तक चलकर भाग्य-रेखा के खण्डित होने के दोष को जो दूर करती है, उसकी ग्रपेक्षा स्वतन्त्र सूर्य-रेखा का कहीं ग्रधिक महत्व है।

उदाहरण के लिए एक जातक के हाथ में ४० से ४३ वर्ष तक

सूर्य-रेला २४३

की अवस्था में भाग्य-रेखा दूटी है और उसके बिलकुल पास एक छोटी-सी समानान्तर रेखा इसी टूटे हुए भाग के पास है तो टूटी हुई भाग्य-रेखा की त्रुटि-पूर्तिकारक यह छोटी रेखा है। यदि यह छोटी रेखा न हो किन्तु ४० से ५० वर्ष तक की अवस्था में सूर्य-रेखा सुस्पष्ट और पुष्ट हो तो भाग्य-रेखा के खण्डित होने के दोष की ही निवृत्ति नहीं होती किन्तु निश्चयपूर्वक इस काल में यश, मान, प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी यह कहा जा सकता है।

जिस व्यक्ति के हाथ में भाग्य-रेखा तथा सूर्य-रेखा दोनों लम्बी और सुन्दर हों उसके विषय में तो कहना ही क्या है—निश्चय हो वह समाज में ग्रग्रगण्य होगा। किन्तु यदि एक भी रेखा पूर्ण ग्रीर सुन्दर हो तो वह ग्रन्य साघारण व्यक्तियों की ग्रपेक्षा विशेष महत्वशाली जीवन व्यतीत करेगा। भाग्य-रेखा तथा सूर्य-रेखा दोनों जीवन में महत्व ग्रीर उत्कर्ष, भाग्य-वृद्धि ग्रीर प्रतिष्ठा प्रकट करती हैं किन्तु दोनों में ग्रन्तर यह है कि—

(१) भाग्य-रेखा—ग्रायिक उन्नित, धन-वृद्धि, जमीन-जायदाद ग्रादि का उपार्जन तथा जीवन में किसी वस्तु की कमी न हो, सुख से जीवन व्यतीत हो इसको विशेष रूप से प्रकट करती है।

(२) सूर्य-रेखा—यह बताती है कि चाहे आर्थिक दृष्टि से जातक धनी न समभा जावे किन्तु मान तथा प्रतिष्ठा में कमी न रहेगी। यदि जातक का हाथ कला, साहित्य, संगीत आदि की ओर भुकाव प्रकट करता है तो उसे इन क्षेत्रों में सफलता या मान-प्राप्ति होगी। यदि इस ओर भुकाव नहीं है तो उच्च पद तथा ख्याति और व्यापार आदि में जातक सफल होगा। सूर्य-रेखा से महत्व, मान, प्रतिष्ठा, यश आदि विशेष प्रकट होता है। धन-संचय की विशेष परिचायिका यह रेखा नहीं है। चाहे कहीं से भी प्रारम्भ हो। इस रेखा का अन्त सूर्य-क्षेत्र पर होना चाहिए। तभी इसका नाम सूर्य-रेखा सार्थक होगा। यदि अनामिका उगली के विलकुल

सीघ में मणिबन्ध से—या इस बीच में कहीं से प्रारम्भ हो ग्रौर सूर्य-क्षेत्र तक न पहुँचे, बीच में कहीं रुक जावे तो भी सूर्य-क्षेत्र के बिलकुल नीचे खड़ी रेखा होने से यह कहलावेगी तो सूर्य-रेखा ही किन्तु सूर्य-क्षेत्र पर न पहुँच पाने के कारण सूर्य-क्षेत्र के सब गुण पूर्ण मात्रा में ऐसी रेखा में नहीं मिलेंगे। भारतीय मतानुसार इसे धर्म-रेखा कहते हैं। 'विवेक विलास' में लिखा है—

"श्रनामिकान्त्य पर्वस्था प्रति रेखा प्रभुत्वकृत । अध्वा पुनस्तले तस्या धर्मरेखेयमुच्यते ।"

श्रर्थात् श्रनामिका के श्रन्तिम पर्व (पाश्चात्य मतानुसार प्रथम पर्व) में छोटी पतली ऊर्ध्व-रेखा 'प्रभुत्व' प्रदान करती है और श्रनामिका उंगली के नीचे करतल में जो रेखा होती है उसे 'धर्म-रेखा' कहते हैं। इसका फल श्रेष्ठ है। इस रेखा से मनुष्य विद्वान्, यशस्वी, पुण्यशील होता है।

# सूर्य-रेखा के गुण (पाइचात्य मत)

सूर्य-रेखा का प्रधान गुण है जिस किसी भी सामाजिक स्थिति
में जातक हो उसमें विशेष योग्यता देना। यदि हाथ की बनावट,
उंगलियों के अग्रभाग तथा पोरवों से जातक का कलाकार होना
प्रकट नहीं हो तो जातक के हाथ में सूर्य-रेखा होने पर भी उसे
साहित्य, संगीत कला आदि में विशिष्टता प्राप्त होगी। ऐसी गलत
भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। बहुत से हस्तपरीक्षक इस बात
का विचार नहीं करते कि हाथ की बनावट दार्शनिक किंवा कलाकार
की है या गुद्ध दुनियावी सफलता की द्योतक। सर्वप्रथम हाथ को
देखकर यह निश्चय करना है कि किस प्रकार का हाथ है।

यदि हाथ की बनावट दार्शनिकता, कला-पटुता या काव्य-समहित्य-प्रेम प्रकट करती है तो ऐसे जातक के हाथ में खूब सुन्दर सूर्य-रेखा होने पर भी धन-संग्रह नहीं कहना चाहिए क्योंकि ऐसे पूर्व-रेखा २४५

व्यक्तियों को मान-प्रतिष्ठा विशेष प्राप्त होती है, धन कम । हाँ यदि भाग्य-रेखा भी विशेष पुष्ट हो तो धन-संग्रह होगा—किन्तु वह फलादेश भाग्य-रेखा का हुग्रा सूर्य-रेखा का नहीं ।

किन्तु यदि चतुष्कोणाकृति हाथ में सूर्य-रेखा हो तो छोटी भी रेखा सांसारिक सफलता प्रकट करने के कारण विशेष महत्व रखती है। इसी प्रकार जिन हाथों में उंगलियों का ग्रग्नभाग चौड़ा (चमसा-कार) हो तो हाथों में छोटी भी सूर्य-रेखा विशेष सफलता प्रकट करती है। इस बात को सदैव स्मरण रखना चाहिये कि (१) हाथ से जिस प्रकार का कार्य जातक का प्रकट होता है उसी प्रकार की सफलता सूर्य-रेखा से प्रकट होती है।

(२) अन्य बात यह है कि भाग्य-रेखा की सहायिका रेखा के रूप में इसे समक्षना चाहिये। यदि भाग्य-रेखा पूर्ण और सुन्दर हो और सूर्य-रेखा भी वैसी ही हो तो एक-एक मिलकर का ग्यारह प्रभाव होगा—किन्तु यदि भाग्य-रेखा नहीं हो तो सूर्य-रेखा का प्रभाव भी विशेष फलीभूत नहीं होगा।

जिन व्यक्तियों के हाथ में सूर्य-रेखा सुन्दर और पुष्ट होती है वे आसानी से लोगों को अपना मित्र बना लेते हैं। उन्हें अपेक्षाकृत कम परिश्रम से घन, मान और यश प्राप्त हो जाता है। किन्तु सूर्य-रेखा का पूर्ण फल तभी होता है जब जातक के हाथ में अन्य गुण भी हों। उदाहरण के लिए सूर्य-रेखा तो अच्छी हो किन्तु हाथ मोटा तथा ढीला, लटकता हुआ—मानो इसमें शक्ति ही नहीं हो, कमजोर, पूर्ण स्नायिक-शक्ति से हीन, निष्क्रिय-सा प्रतीत हो तो सूर्य-रेखा का पूर्ण फल नहीं होगा। उद्योगहीनता ऐसे हाथ का लक्षण है। कियाहीन को सफलता प्राप्त नहीं होती। इसी प्रकार यदि अंगूठा कमजोर है तो जातक में हढ़ निश्चय का अभाव प्रकट होता है। बिना संकल्प के सिद्धि नहीं। ऐसी स्थिति में भी सूर्य-रेखा पूर्ण फलद नहीं होती। यदि बुष, गुक्र, बृहस्पति तथा शनि के क्षेत्र अच्छे नहीं हैं तो इन-इन क्षेत्रों के जो विशेष गुण जातक में होने चाहियें उन गुणों का स्रभाव होगा; तो भी सूर्य-रेखा का पूर्ण फल नहीं होगा। यदि शीर्ष-रेखा ही खराब है तो जातक में बुद्धि, चिन्तन तथा विचार-शक्ति कहाँ से ग्रावेगी? विना इनके सूर्य-रेखा ग्रपना पूर्ण ग्रुभ फल किस प्रकार दिखा सकती है? इसलिये सूर्य-रेखा ग्रपना पूर्ण तथा सुन्दर फल तभी दिखाती है जव ग्रन्य सुलक्षण भी हों—यह विस्मरण नहीं करना चाहिये।

यदि सूर्य-रेखा न हो

यदि सूर्य-रेखा हाथ में न हो तो इसका यह अर्थ नहीं है कि जातक का जीवन सफल नहीं होगा। अधिकांश हाथों में सूर्य-रेखा नहीं होती और बहुत से हाथ ऐसे देखे हैं जिनमें सूर्य-रेखा न होने पर भी जातक अपने जीवन में सफल हुए हैं। सूर्य-रेखा सफलता को सुगम बना देती है। बिना सूर्य-रेखा के उतनी ही सलफता प्राप्त करने के लिये परिश्रम विशेष करना पड़ता है। इसलिये यदि सूर्य-रेखा न भी हो किन्तु हाथ के अन्य लक्षणों से जातक में बुद्धि, चिन्तन, सुविचार, हढ़-संकल्प तथा अध्यवसाय प्रकट होते हैं तो जातक उस व्यक्ति की बजाय विशेष सफल होगा जिसके हाथ में सूर्य-रेखा तो हो किन्तु हाथ निष्क्रिय, शक्तिहीन हो, अँगुष्ठ तथा ग्रह-क्षेत्र कमजोर हों और शीर्य-रेखा भद्दी हो।

### सूर्य-रेखा की लम्बाई

सूर्य-रेखा जितनी लम्बी हो उतनी ही अधिक प्रभावशाली होगी।
यदि मणिवन्ध से निकलकर सूर्य-क्षेत्र के अन्त तक सीधी, अखण्डित हो
तो जातक अत्यन्त बुद्धिमान होगा और जीवन में क्रमशः उसके गुणों
में विकास होगा जिस कारण उसे पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। किन्तु
यदि हथेली के नीचे के भाग से सूर्य-रेखा प्रारम्भ होकर थोड़ी दूर
तक जावे और आगे न बढ़े तो उन गुणों के विद्यामन रहने पर
भी जातक के जीवन में उनका विकास या उपयोग न होगा—इस

कारण जीवन में वह कोई बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकेगा।
यदि शीर्ष-रेखा तथा हृदय-रेखा के बीच सूर्य-रेखा हो तो ३५ से
४० तक की अवस्था में उन गुणों का विकास विशेष होगा। इस
अवस्था में बुद्धि परिपक्व हो जाने तथा अपनी आर्थिक स्थिति के प्रायः
स्वतंत्र हो जाने से जातक जिस भी क्षेत्र में वह हो, बड़ा काम कर
सकता है, इस कारण सफलता सुगम होती है।

यदि सूर्य-रेखा सूर्य-क्षेत्र पर पहुँच जाती है तो सूर्य-क्षेत्र की विशिष्टता के सब गुण जातक में पाये जावेंगे। यदि किसी भी क्षेत्र पर एक लम्बी खड़ी रेखा हो तो उस क्षेत्र के प्रभाव को बुत बढ़ा देती है यह सामान्य नियम है। सूर्य-रेखा के सूर्य-क्षेत्र पर होने से चाहे जातक लेखक या कलाकार हो, उच्च पदाधिकारी या व्यापारी हो—ग्रपनी बुद्धि ग्रौर कौशल से वह ग्रपना विशेष स्थान बना लेगा। ग्रौरों की ग्रपेक्षा उसे ग्रधिक महत्व ग्रौर सफलता-प्राप्ति होगी।

सूर्य-रेखा का प्रारम्भ से अन्त तक निरीक्षण करते समय भाग्य-रेखा पर भी वरावर दृष्टि रखनी चाहिये। इन दोनों रेखाओं का एक प्रकार से 'अन्योन्याश्रय' सम्बन्ध है—अर्थात् एक को दूसरे से वल मिलता है। जीवन के जिस काल में भाग्य-रेखा खण्डित हो उसी काल में सूर्य-रेखा भी खण्डित हो तो जीवन के उस काल में सफलता रुक जावेगी। किन्तु दोनों रेखाओं में एक उस काल में सुन्दर और सम्पूर्ण दोष-रहित हो तो दूसरी रेखा के खण्डित होने का उतना दुष्प्रभाव नहीं होता।

यदि सूर्य-रेखा बीच में गायब दिखाई दे तो—ऐसा क्यों हुआ ? कारण की गवेषणा करनी चाहिये। जिनके जीवन के बाद के काल में सूर्य-रेखा हो (हृदय-रेखा और ग्रनामिका उंगली के बीच में—या शीर्य-रेखा और ग्रनामिका उंगली के बीच में) उनके जीवन के पूर्व भाग में सूर्य-रेखा न हो तो केवल यह प्रकट होता है कि सूर्य-रेखा के गुण उनके जीवन में बचपन से थे किन्तु उनका विकास तथा उपयोग जीवन के बाद के भाग में हुग्रा। किन्तु यदि मणिबन्ध से ही—या हाथ के ग्रन्य भाग के नीचे ही—सूर्य-रेखा प्रारम्भ हो ग्रीर थोड़ी दूर चले किर गायब, फिर चले किर गायब, यह दशा हो तो देखना चाहिये कि किस कारण ऐसा हुग्रा।

जीवन के जिस काल में सूर्य-रेखा 'लुप्त' है, उस काल में यिद जीवन-रेखा अग्रुभ लक्षणों से युक्त है तो अस्वास्थ्य के कारण सफलता में क्कावठ प्रकट होती है। यिद उस काल में शीर्ष-रेखा में दोष है तो मानसिक दुर्बलता के कारण सफलता या महत्व में बाधा समभनी चाहिये।

जिस स्थान में सूर्य-रेखा लुप्त हो यदि उस स्थान को काटती हुई कोई रेखा जा रही हो तो उस काटने वाली रखा के उद्गम-स्थान, सम्बन्ध तथा योग से यह अनुमान लगाना चाहिये कि किस कारण सफ़लता या महत्व में बाधा हुई।

# सूर्य-रेखा के प्रारम्भिक स्थान

- १. यदि सूर्य-रेखा जीवन-रेखा से निकलकर सूर्य-क्षेत्र तक जावे तो भाग्य-वृद्धि-कारक होती है।
  - २. यदि भाग्य-रेखा से सूर्य-रेखा निकले तो यह भी शुभ है।
- ३. यदि मणिबन्ध से निकलकर सीधी सूर्य-क्षेत्र पर जावे तो बहुत अच्छी और स्वाभाविक स्थिति है।
- ४. यदि यह रेखा चन्द्र-क्षेत्र से निकलकर सूर्य-क्षेत्र पर जावे तो जातक की कल्पना-शक्ति अच्छी होती है और भाषा पर अच्छा अधिकार होता है। यदि उंगलियों के प्रथम पर्व भी लम्बे हों तो निश्चय ही जातक विशेष बुद्धिमान और विद्वान् होगा। यदि उंगलियां पतली और नुकीली हों तो जातक काव्य और साहित्य का प्रेमी होगा। यदि शनि का क्षेत्र उन्नत होगा तो वैज्ञानिक विषयों पर लिखेगा। यदि उंगलियां गाँठदार और चतुष्कोणाकृति

हों तो ऐतिहासिक ग्रन्थ लिखेगा। इसी प्रकार यदि मंगल ग्रौर शुक्र-क्षेत्र उन्नत हों तो उन ग्रहों से सम्बन्धित साहित्य-सृजन करेगा।

५. यदि मंगल के प्रथम क्षेत्र से सूर्य-रेखा प्रारम्भ हो तो ऐसे जातक में बहुत अधिक धैर्य और साहस होगा और इन गुणों के कारण सफलता प्राप्त करेगा।

सूर्य-रेखा पूर्ण रूप से तभी प्रभावशालिनी होती है जब यह सूर्य-क्षेत्र के ऊपर तक पहुँचे।

# सूर्य-रेखा के गुण-दोष

यदि रेखा स्पष्ट ग्रीर गहरी हो तो इसका पूर्ण प्रभाव होता

है। जिन व्यक्तियों के हाथ में यह पाई जाती है उनमें क्रियात्मक शक्ति विशेष होती है। यदि उंगलियों के प्रथम पर्व लम्बे हों तो साहित्य और कला के क्षेत्र में जातक को विशिष्टता प्राप्त होती है। यदि द्वितीय पर्व लम्बे हों तो द्रव्य कमाने की क्षमता विशेष होती है। यदि नृतीय पर्व लम्बे हों तो जातक में केवल द्रव्य कमाने की भावना प्रबल होती है और सूर्य तथा भाग्य-रेखाओं



वित्र न० ७२

के रहने से जातक अपनी इस इच्छा में सफल भी होता है।

यदि रेखा पतली हो तो पूर्ण प्रभावशाली नहीं होती। ऐसे जातक को थोड़ा-सा मान, थोड़ी-सी प्रतिष्ठा और थोड़ा ही घन प्राप्त होता है। यदि रेखा चौड़ी और उथली हो तो इस रेखा को कमजोर समभना चाहिए। इसी प्रकार यदि श्रृंखलाकार रेखा हो तो उसका कोई विशेष ग्रच्छा प्रभाव नहीं होता। यदि सूर्य-रेखा का रंग पीलापन या सफ़ेदी लिए हो तो रेखा को निबंल समभना चाहिए, यदि गुलाबी हो तो ग्रच्छा समभना चाहिए।

यदि रेखा कटी हो या बीच-वीच में लुप्त हो गई हो या अन्य दोषों से युक्त हो तो अपना प्रभाव खो बैठती है। यदि यह रेखा कहीं पतली और क्षीण, कहीं स्पष्ट और गम्भीर हो तो कभी जातक धन, मान-प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा और कभी सब की कमी हो जायगी। ऐसी रेखाओं में यह देखना चाहिए कि सूर्य-क्षेत्र पर पहुँचने पर उनका क्या स्वरूप है, वह रेखा का अन्त का स्थान है इसलिए वहाँ रेखा गहरी और स्पष्ट हो तो इस बात का लक्षण है कि जीवन के अन्तिम भाग में जातक को यश और सम्मान प्राप्त होगा।

यदि सूर्य-रेखा लहरदार हो तो यह प्रकट होता है कि जातक धैर्यपूर्वक किसी एक ही कार्य में नहीं लगा रहेगा। कभी एक काम श्रीर कभी दूसरा काम उठा लेने से उसे किसी एक कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। किन्तु यदि यह रेखा सूर्य-क्षेत्र पर जाकर स्पष्ट श्रीर सुन्दर हो गई हो तो जातक किसी-न-किसी एक बात में सफलता प्राप्त कर लेगा।

यदि सूर्य-रेखा के अन्त पर तारे का चिह्न हो तो जीवन के अन्तकाल में बहुत मान और प्रतिष्ठा मिलेगी।

यदि सूर्य-रेखा में वीच-वीच में द्वीप-चिह्न हों तो जातक को वहुत वड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वह उत्साह में आकर ऐसे काम करने की चेष्टा करेगा जिनसे एकदम वहुत वड़े लाभ की आशा हो किन्तु परिणाम विपरीत होगा। उसे घाटा लगेगा और असफलता होगी। ऐसी रेखा के साथ-साथ यदि अनामिका उंगली मध्यमा उंगली के वरावर हो तो जातक बहुत बड़ा सट्टा करने वाला होगा। यदि साथ-ही-साथ जीवन और शीर्प-रेखाओं के प्रारम्भ में अधिक अन्तर हो तो जातक विना आगा-पीछा सोचे सट्टे या व्यापार में बहुत बड़ा दांव लगायेगा। किन्तु सूर्य-रेखा में द्वीप होने से इतना बड़ा घाटा लगेगा कि विलकुल बरवाद हो जावेगा। यदि अनामिका उंगली का गृतीय

पर्व लम्बा और मोटा हो तो मनुष्य नीचे दर्जे का जुआरी होगा।
यदि सूर्य-रेखा अच्छी हो और किनष्ठा उंगली टेढ़ी और घुमावदार
हो तो जातक ताश खेलने में या अन्य कामों में बेईमानी द्वारा लाभ
उठावेगा। सूर्य-रेखा ने बुद्धि और लाभ दिया और छोटी उंगली के
टेढ़ेपन ने बेईमानी।

यदि सूर्य-रेखा छोटी-छोटी ग्राड़ी रेखाग्रों से कटी हो तो यह

बाधा का चिह्न है। यह ध्यान से देखना चाहिए कि ये अत्यन्त सूक्ष्म हैं या मोटी। सूर्य-रेखा को ये काटती हैं या सूर्य-रेखा इनको काटकर, दबाती हुई आगे चली जाती है। यदि काटने वाली रेखा अत्यन्त सूक्ष्म हों तो केवल चिन्ता या मामूली विध्न उपस्थित होंगे। किन्तु यदि काटने वाली रेखाएँ मोटी हैं तो बड़े विष्न समभने चाहिए। यदि काटने वाली रेखाएँ सूर्य-रेखा



वित्र नं० ७३

को काटती हैं तो जातक को उन अवस्थाओं पर असफलता प्राप्त होगी या घाटा लगेगा। किन्तु यदि सूर्य-रेखा अधिक बलवान है और वाधा-रेखाओं को काटकर उनके ऊपर से चली जाती है तो जातक वाधाओं को पार कर उन्नति करता रहेगा।

यदि सूर्य-रेखा पर विन्दु-चिह्न हों तो जातक की बदनामी होने का लक्षण है। हल्के विन्दु हों तो लोग केवल कानाफूसी करके चुप हो जावेंगे किन्तु यदि विन्दु गहरे हों तो मान, प्रतिष्ठा को वट्टा लगेगा। यदि इन विन्दुग्रों वा ऊपर बताई हुई वाधा-रेखा का किसी प्रभाव-रेखा या ग्रह-क्षेत्र से सम्बन्ध हो तो उनसे कारण का अनुमान करना चाहिए।

यदि सूर्य-रेखा दूटी हो तो ग्रसफलता का लक्षण है। ऐसे जातक में योग्यता होते हुए भी कला या व्यापार जो भी उसका कार्य-क्षेत्र हो उसमें पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी। यदि दूटी हुई रेखा का सुधार हो गया हो अर्थात जहाँ खण्डित है उसके पास ही कोई दूसरी छोटी रेखा खण्डित भाग के ऊपर सहायक रूप से हो या खण्डित भाग के चारों ग्रोर वर्ग-चिह्न हों तो कुछ हद तक दूटी हुई रेखा का दोष कम हो जाता है। किन्तु जिस प्रकार चौड़ी और उथली रेखा पूर्ण प्रभावशालिनी नहीं होती उसी प्रकार दूटी हुई रेखा सुघार होने पर भी पूर्ण फल नहीं देती।

सूर्य-रेखा का प्रन्ती

(१) यदि प्रारम्भ में सूर्य-रेखा स्पष्ट ग्रौर गहरी हो ग्रौर बाद में हल्की ग्रीर ग्रस्पष्ट हो जाय तो जिस ग्रवस्था में रेखा गहरी हो उसी में मान, प्रतिष्ठा अधिक प्राप्त होती है। जीवन के बाद के काल में कोई विशेष सफलता नहीं मिलती।

(२) यदि रेखा के अन्त पर बिन्दु-चिह्न हो तो बाद में घाटा या दिवालिया हो जाने के कारण अप्रतिष्ठा होगी।

(३) यदि रेखा के अन्त पर तारे का चिह्न हो तो पूर्ण मान, प्रतिष्ठा व सफलता का चिह्न है। ऐसे हाथों में यह देखना चाहिए कि कलाकार, कवि या मस्तिष्क-सम्बन्धी भुकाव हो तो इन क्षेत्रों में यश और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। व्यापारिक हाथ हो तो जातक वन बहुत कमाता है।

(४) यदि उपर्युक्त (३) प्रकार की रेखा हो श्रीर एक की बजाय दो तारे के चिह्न हों तो पूर्ण यश, प्रतिष्ठा श्रीर सफलता का लक्षण है। जिस अवस्था पर पहले तारे का चिह्न हो उस अवस्था से यश श्रौर लाभ प्रारम्भ होगा श्रौर श्राखीर तक मान, प्रतिष्ठा उसी प्रकार बनी रहेगी।

१. सूर्य-रेखा के श्रन्त पर विविध चिह्नों द्वारा जो फल बसायें गये हैं उनका प्रभाव केवल बीवन के ग्रन्तिम काल में ही होता है ऐसा नहीं समक्षना चाहिए। इनका प्रभाव, एक प्रकार से समस्त जीवन-काल में रहता है।

(५) यदि सूर्य-रेखा के आरम्भ ग्रीर ग्रन्त दोनों सिरों पर तारे का चिह्न हो तो जातक का सारा जीवन सफलतामय तथा प्रतिष्ठा-पूर्ण रहेगा।

(६) यदि सूर्यं-रेखा के अन्त पर कोई छोटी आड़ी रेखा उसके मार्ग को रोकती हो तो जातक के जीवन के अन्त में कोई बड़ी बाधा उपस्थित होकर उसके कार-बार को रोक देगी। जिस अवस्था पर यह बाधक-रेखा हो उस अवस्था पर भाग्य-रेखा में क्या लक्षण है यह भी ध्यानपूर्वक विचारना चाहिए। यदि उसकी भी दशा



चित्र नं० ७४

उस अवस्था में खराब हो तो भाग्य में पूर्ण हानि समिभए। जिस अवस्था पर यह बाधक-रेखा हो उस अवस्था में यदि जीवन-रेखा भी दोषयुक्त हो और उससे बीमारी प्रकट होती हो तो अस्वास्थ्य के कारण उन्नति में बाधा होगी। यदि इस अवस्था पर शीर्ष-रेखा में कोई तारे या द्वीप का चिह्न हो तो मानसिक शक्तियों

की कमी के कारण सफलता रुकेगी। यदि शीर्ष-रेखा से कोई शाखा-रेखा निकलकर— जहाँ वाधा-रेखा सूर्य-रेखा का मार्ग रोकती है उस स्थान से योग करे तो किसी गलत निर्णय के कारण घाटा होता है। उदाहरण के लिए, जातक किसी ऐसे कारबार में रुपया लगा, दे जहाँ ग्राशा हो लाभ की किन्तु हानि हो जावे। (देखिये चित्र नं० ७५)

(७) यदि उपर्युक्त (६) प्रकार की रेखाएँ वित्र नं० ७५ हों किन्तु छोटी बाधा-रेखा की बजाय सूर्य-रेखा के ग्रन्त पर क्रॉस-. चिह्न हो तो ग्रीर भी ग्रग्रुभ चिह्न है। जातक जिस नतीजे पर

ATVIII

पहुँचना चाहता है उस पर नहीं पहुँच पाता क्योंकि उसका सारा अन्दाज भ्रौर अनुमान गलत बैठता है भ्रौर उसे श्रसफलता तथा अप्रतिष्ठा प्राप्त होती है।

- (८) यदि सूर्य-रेखा के अन्त पर वर्ग-चिह्न हो और उस वर्ग के बीच में जाकर सूर्य-रेखा का अन्त हो जावे तो अशुभ परिणामों से रक्षा होती है। यदि कोई अशुभ लक्षण हो और साथ में वर्ग-चिह्न भी हो हो पूर्ण अशुभ फल नहीं होगा।
- (६) यदि सूर्य-रेखा के अन्त पर द्वीप-चिह्न हो तो इसे भी क्रास की माँति पूर्ण अशुभ लक्षण समिक ए; सूर्य-रेखा कैसी भी सुन्दर हो जीवन के अन्त में ऐसा बड़ा घाटा लगेगा कि सारी इज्जत चली जायगी।
- (१०) यदि सूर्य-रेखा अन्त में दो शाखायुक्त हो जाय तो यह प्रकट होता है कि जातक में कई विशेष योग्यताएँ हैं और इस कारण कई तरह का काम करने से उसे किसी एक काम में पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी।
- (११) यदि अन्त में सूर्य-रेखा तीन शाखायुक्त (त्रिशूल की भाँति) हो जाय तो ऊपर जो तारे के चिह्न के शुभ लक्षण बताये गये हैं वही इसके भी होते हैं। देखिये चित्र।
- (१२) यदि सूर्य-क्षेत्र पर सूर्य-रेखा के दोनों ग्रोर एक-एक समानान्तर रेखा ग्रीर हो तो सूर्य-रेखा को बल प्राप्त होता है ग्रीर पूर्ण सफलता ग्रीर प्रतिष्ठा प्राप्त होती है।
- (१३) यदि सूर्य-रेखा सूर्य-क्षेत्र तक जा चित्र नं० ७६ कर समाप्त हो जाय ग्रौर सूर्य-रेखा पर बहुत सी हल्की-हल्की खड़ी रेखा हों तो ऊपर (१०) का जो फल बताया गया है वही होता है।
- (१४) यदि सूर्य-रेखा सूर्य-क्षेत्र पर जाकर गोपुच्छाकृति हो जाय तो भी उपर्युक्त (१०) का फल होता है।

कपर जो दोष वताये गये हैं—वे, सूर्य-रेखा अच्छी हो तो भी दोष समभने चाहिये। किन्तु यदि सूर्य-रेखा स्वयं कमजोर या अन्य दुष्ट लक्षणों से दूषित हो तो महान् दोष समभने चाहिये। इसी प्रकार जो गुण वताये गये हैं वे सूर्य-रेखा के उत्तम होने से पूर्ण शुभ फल दिखाते हैं। किन्तु सूर्य-रेखा भद्दी ही तो पूर्ण शुभ प्रभाव नहीं होता। सूर्य-रेखा की शाखाएँ

- (१) यदि सूर्य-क्षेत्र पर पहुँचने पर सूर्य-रेखा से निकलकर एक शाखा शनि-क्षेत्र पर और दूसरी बुध-क्षेत्र पर जाये तो जातक में योग्यता, बुद्धि की गम्भीरता और चतुरता तीनों गुण हैं और उसे धन और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी।
- (२) सूर्य-रेखा से निकलकर जो भी शाखाएँ या हल्की छोटी रेखाएँ ऊपर की ग्रोर (उंगलियों की ग्रोर) जावें तो ग्रुभ लक्षण है, शुभ प्रभाव की वृद्धि होती है।
- (३) सूर्य-रेखा से निकलकर हल्की-हल्की या नन्ही छोटी रेखाएँ नीचे की ग्रोर ग्रावें तो सूर्य-रेखा को कमजोर करती हैं। ऐसे जातक को विशेष परिश्रम करने पर सफलता मिलती है।
- (४) यदि सूर्यं-रेखा से कोई शाखा निकलकर बृहस्पति के क्षेत्र पर जावे तो जातक में महत्वाकांक्षा और हुकूमत करने की भावना विशेष होती है और उसे इसमें सफलता भी मिलेगी। यदि इस शाखा-रेखा के अन्त में बृहस्पति-क्षेत्र पर तारे का चिह्न हो तो विशेष शुभ लक्षण है। यदि साथ ही सूर्य-रेखा के अन्त पर सूर्य-क्षेत्र पर भी तारे का चिह्न हो तो अवश्य ऐसा जातक महान् राज्य का अधिकारी होगा। किन्तु इन शुभ लक्षणों के साथ-साथ हाथ मुलायम हो, शुक्र का क्षेत्र उच्च हो, उंगलियाँ पतली और नुकीली हों तो केवल गायन विद्या में श्रेष्ठता होगी। यदि चन्द्र-क्षेत्र भी उच्च हो तो संगीत में और भी विशिष्टता प्राप्त होगी।

किन्तु यदि उंगलियाँ आगे से फैली हुई हों या चतुष्कोण हों तो जातक बाजा बजाने या अन्य कलाओं में सफल होगा। यदि उंगलियों के तृतीय पर्व लम्बे और पुष्ट हों तो कलाप्रियता न होकर केवल रुपया कमाने पर ध्यान होगा।

- (५) यदि सूर्य-रेखा से कोई रेखा निकलकर शनि-क्षेत्र पर जाये तो जातक में बुद्ध-गाम्भीयं और मितव्ययता ग्रादि गुण होंगे। ग्रगर श्रेंगूठा सख्त हो तो जातक बहुत कंजूस भी होगा। यदि शाखा-रेखा के ग्रन्त में, शनि-क्षेत्र पर तारे का चिह्न हो तो विशेष सफलता प्राप्त होती है किन्तु यदि तारे के चिह्न की बजाय वहाँ कोई छोटो ग्राड़ी रेखा, विन्दु, क्रॉस या ग्रग्नुभ चिह्न हो तो सफलता की बजाय ग्रग्नुभता और बदनामी ही प्राप्त होगी। यदि शनि-क्षेत्र पर शाखा-रेखा के पास एक या दो सहायक-रेखा के रूप में रेखाएँ हों तो सफलता का चिह्न है। किन्तु यदि शाखा-रेखा शनि-क्षेत्र के पहुँचने के पहले ही रुक जावे ग्रीर शनि-क्षेत्र पर कई खड़ी रेखाएँ हों तो जातक ग्रनेक कार्यों में सफलता प्राप्त करने की चेष्टा करता है इस कारण उसे किसी भी कार्य से विशिष्टता प्राप्त नहीं होती। यदि शाखा-रेखा के ग्रन्त में शनि-क्षेत्र पर ग्रुभ लक्षण हो ग्रीर सूर्य-रेखा के ग्रन्त में सूर्य-क्षेत्र पर तारे का चिह्न हो तो विशेष सफलता का द्योतक है।
- (६) यदि सूर्य-रेखा से निकलकर कोई शाखा-रेखा बुध के क्षेत्र पर जावे तो बुध-क्षेत्र-सम्बन्धी प्रभाव या सफलता विशेष होती है। यदि उंगलियों के, खासकर कनिष्ठा उंगली का प्रथम पर्व लम्बा हो तो जातक अच्छा लेखक या वक्ता होगा। यदि कनिष्ठा का द्वितीय पर्व लम्बा हो और बुध-क्षेत्र पर कई खड़ी रेखा हों तो जातक ख्याति-प्राप्त डाक्टर होगा। यदि तृतीय पर्व लम्बा हो तो धन-उपार्जन में विशेष सफलता होगी। यदि दोनों शाखाओं के अन्त में तारे का चिह्न हो तो विशेष शुभ लक्षण और सफलता प्रकट

होती है। किन्तु यदि बुध-क्षेत्र पर क्रॉस, बिन्दु या बाधा-रेखा का चिह्न हो तो घाटा लगेगा; यदि छोटी उंगली मुड़ी या टेढ़ी हो तो जातक चालाकी श्रीर बेईमानी का भी उपयोग करेगा।

- (७) यदि सूर्य-रेखा से कोई शाखा-रेखा निकलकर मंगल-क्षेत्र पर जाये तो जातक में उत्साह, ग्रात्म-शक्ति ग्रौर साहस विशेष होता है। मंगल-क्षेत्र पर शाखा-रेखा के ग्रन्त में तारे ग्रादि का ग्रुभ चिह्न हो तो ग्रुभ-परिणाम। यदि ग्रग्रुभ चिह्न हो तो ग्रग्रुभ परिणाम होता है।
- (द) यदि चन्द्र-रेखा से कोई रेखा निकलकर सूर्य-रेखा में योग करे तो जातक में कल्पना-शक्ति विशेष होती है। यदि उंगलियाँ चिकनी हों ग्रौर ग्रग्रभाग नुकीले हों तो काव्य लिखने में विशेष यश मिलेगा। किन्तु यदि सूर्य-रेखा के ग्रन्त में शुभ चिह्न हों तभी शुभ परिणाम समभना चाहिए। ग्रशुभ-चिह्न हों तो ग्रशुभ परिणाम।
- (६) यदि सूर्य-क्षेत्र से कोई रेखा निकलकर शुक्र-क्षेत्र पर जावे तो शुक्र-क्षेत्र-सम्बन्धी (ललित कला, गायन ग्रादि) सफलता होती है। यदि सूर्य-रेखा के ग्रन्त में ग्रशुभ-चिह्न हों तो उलटे हानि ही होती है।

(१०) यदि सूर्य-रेखा से कोई शाखा निकलकर शोर्ष-रेखा में विलीन हो जाये और शीर्ष-रेखा भुन्दर, सुस्पष्ट और बलवान हो तो जातक को अपनी दिमाग़ी ताकत की वजह से सफलता और यश प्राप्त होंगे। (देखिये चित्र नं० ७७)।

(११) यदि सूर्य-रेखा से कोई शाला निकलकर हृदय-रेखा में विलीन हो जाये तो जातक को शराफ़त और भलाई के कारण अनेक मित्रों और सम्बन्धियों की सहायता से सफलता मिलेगी।



(१२) यदि कोई रेखा शुक्र-क्षेत्र से ग्राकर सूर्य-रेखा को काटे तो ग्रग्रुभ लक्षण है किन्तु यदि ग्राकर उसमें विलीन हो जाये तो शुभ लक्षण है। शुक्र-क्षेत्र से प्रारम्भ हुई प्रभाव-रेखाग्रों के प्रकरण में यह विस्तारपूर्वक बताया गया है ग्रतः उस प्रकरण को देखिए।

### १५वां प्रकरण

# स्वास्थ्य-रेखा

भारतीय मतानुसार कनिष्ठिका उंगली के मूल में जो लम्बी रेखा हो उससे स्वास्थ्य का विचार किया जाता है—

'सर्वांगुली मूल भवोर्द्धरेखा पर्वण्यंघस्तान्मुनिभिः प्रशस्ता। ग्रारोग्य नामस्तुति लाभ पुत्रान् धत्ते कनिष्ठादि भव क्रमेण ॥"

यदि यह ग्रविछिन्न, सुन्दर, बलवान् हो तो सुन्दर स्वास्थ्य रहता है। पाश्चात्य हस्तपरीक्षकों ने इसका विस्तृत विवेचन किया है।

#### पाश्चात्य मत

जिस प्रकार करतल के नीचे के भाग से प्रारम्भ होकर सूर्य-रेखा

सूर्यं के क्षेत्र पर जाकर समाप्त होती है या सूर्यं-क्षेत्र की ग्रोर जाती है, उसी प्रकार स्वास्थ्य-रेखा चन्द्र-क्षेत्र या हथेली के नीचे के किसी भी भाग से प्रारम्भ होकर बुध के क्षेत्र पर या बुध के क्षेत्र की ग्रोर जाती है। इस कारण इसको बुध-रेखा भी कह सकते हैं; बल्कि बहुत से हस्तपरीक्षक इसको बुध-रेखा ही कहते हैं। किन्तु इस रेखा से स्वास्थ्य का विशेष विचार किया



चित्र नं० ७८

जाता है इस कारण श्रंग्रेजी पुस्तकों में इसका नाम 'लाइन श्राफ हैल्थ' श्रर्थातु 'स्वास्थ्य-रेखा' प्रचलित है।

जब कभी हाथ में कोई अगुभ लक्षण दिखाई दे तो उसका

कारण प्रायः स्वास्थ्य की खराबी होती है। जितनी वीमारियाँ हैं उनका तो स्वास्थ्य से साक्षात् सम्बन्ध है ही; किन्तु प्रेम में सफलता, मित्रों से लाभ, भाग्योदय, व्यापारिक सफलता, प्रसिद्धि, यश, सम्मान ग्रादि सब के मूल में वे शक्तियाँ छिपी हैं जिनके कारण ये सब ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं ग्रीर उन छिपी हुई शक्तियों का स्वास्थ्य से गहरा सम्बन्ध है। जिसका स्वास्थ्य ग्रच्छा होगा दह परिश्रम भी पूर्ण कर सकेगा। मन ग्रीर बुद्धि दोनों का योग ग्रच्छा होने से तथा परिश्रम करने से विद्या ग्रीर लक्ष्मी दोनों ही प्राप्त होती हैं। उच्चपद, यश, राजनीतिक सफलता ग्रादि सभी सफलताग्रों के मूल में सुन्दर स्वास्थ्य है। शारीरिक स्वास्थ्य से बढ़कर ऊँचा स्थान है मानसिक स्वास्थ्य का। चित्त प्रसन्न रहने से मित्र भी ग्रधिक होते हैं। स्त्री-सुख भी ग्रच्छा मिलता है। इस कारण हाथ में जब कोई ग्रजुभ लक्षण दिखाई दे तो यह यत्व-पूर्वक देखना चाहिये कि स्वास्थ्य से उन ग्रजुभ लक्षणों का क्या सम्बन्ध है?

वहुत से डाक्टरों की यह राय है कि शरीर में पाचन-शक्ति खराब होने से पित्त का प्रकोप होता है। पित्त के प्रकोप से दुष्ट बुद्धि होती है और मनुष्य वहुत से अनुचित कमं करता है (चोरी आदि)। इसके विपरीत जिन का स्वास्थ्य अच्छा है, दिमाग साफ़ है उनको व्यापारिक वातें भी अच्छी सूक्तती हैं। इसलिये स्वास्थ्य-रेखा अच्छी होने से अन्य गुग लक्षण भी अपना पूर्ण गुभ फल दिखाते हैं। स्वास्थ्य-रेखा खराब होने से भिन्न-भिन्न कारणों से रोग होते हैं। यदि जातक पर बृहस्पति का प्रभाव अधिक है और स्वास्थ्य-रेखा खराब है तो समभ लीजिये कि उसके रोग का कारण अधिक भोजन करना है। यदि शीर्ष-रेखा में कोई अगुभ लक्षण हो तो स्वास्थ्य-रेखा से यह पता लगेगा कि यकृत (जिगर) और पेट की हालत क्या है। इसी प्रकार हृदय-रेखा में कोई अगुभ लक्षण हो

स्वास्थ्य-रेबा २६१

हो श्रीर दिल की बीमारी का अन्देशा हो तो स्वास्थ्य-रेखा से यह पता लग सकेगा कि जिगर श्रीर पेट की खराबी के कारण तो हृदय-रोग नहीं है ? भाग्य-रेखा के प्रसंग में बताया जा चुका है कि जिस अवस्था पर भाग्य-रेखा कमजोर हो उसी अवस्था में स्वास्थ्य-रेखा भी खराब हो तो अस्वास्थ्य के कारण भाग्य-हानि समभनी चाहिये। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वास्थ्य-रेखा की सहायता से अन्य रेखाओं के फल जानने में भी आसानी होती है। स्वास्थ्य-रेखा के लक्षण

सव लोगों के हाथ में स्वास्थ्य-रेखा नहीं पाई जाती। करीब ५० फ़ीसदी हाथों में स्वास्थ्य-रेखा दिखाई नहीं देती। स्वास्थ्य-रेला का न होना अशुभ लक्षण नहीं है। यदि स्वास्थ्य-रेला लम्बी श्रीर सुन्दर (टूटी या अन्य दोषयुक्त न हो) हो तो जातक का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। किन्तु यदि स्वास्थ्य-रेखा खण्डित या दोषयुक्त हो तो इसकी बजाय स्वास्थ्य-रेखा का बिलकुल न होना ही अच्छा है । प्रायः जिन हाथों में कम रेखा होती हैं, स्वास्थ्य-रेखा भी नहीं होती। पतली-पतली बहुत-सी रेखाग्रों का जाल स्नायुत्रों की कमज़ोरी प्रकट करता है। ऐसा आदमी जल्दी घबरा जाता है। उसे शीघ्र कोध हो जाता है, उत्साह की कमी होती है। स्वास्थ्य-रेखा खण्डित या दूषित होने से प्रायः जिगर और पेट की खराबी रहती है ग्रीर यदि हाथ में पतली-पतली बहुत सी रेखाओं का जाल हो तो समभना चाहिये कि यकृत की खराबी से जातक का स्वभाव चिड्चिड़ा श्रीर ग्रमगीन है। यदि स्वास्थ्य-रेखा न हो ग्रीर हाथ में बहुत सी पतली-पतली रेखा न दिखाई दें तो समभना चाहिये कि जातक का जिगर और पेट ठीक काम कर रहा है। इस कारण स्वाभाविक दुर्बलता नहीं है।

### रेखा का प्रारम्भ

साधारणतः इस रेखा का प्रारम्भ चन्द्र-क्षेत्र से होना चाहिये किन्तु बहुत कम हाथों में ऐसा होता है। बहुत बार यह (१) जीवन-रेखा से (२) या भाग्य-रेखा से या (३) करतल-मध्य से प्रारम्भ होकर बुध-क्षेत्र की श्रोर जाती है। यदि भाग्य-रेखा श्रौर

चन्द्र-क्षेत्र के बीच से यह-रेखा प्रारम्भ हो तो कोई दोष नहीं किन्तु भाग्य-रेखा या जीवन-रेखा या इन दोनों के बीच के स्थान से प्रारम्भ होना ग्रच्छा लक्षण नहीं है। यदि स्वास्थ्य-रेखा जीवन-रेखा से प्रारम्भ हो तो ऐसा जातक पूर्ण स्वस्थ नहीं रहेगा। जीवन-रेखा से प्रारम्भ होकर कोई रेखा स्वास्थ्य-रेखा से मिल जावे तो उसे ग्रगुभ लक्षण नहीं समभना चाहिए।



चিत्र ন০ ৩৪

यदि स्वास्थ्य-रेखा गहरी हो तो स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। उत्तम स्वास्थ्य रहने से अच्छी स्मरण-शक्ति, बुद्धिमत्ता आदि गुण भी होंगे। यदि किसी की जीवन-रेखा पतली, शृङ्खलाकार या अन्य दोष-युक्त हो और स्वास्थ्य-रेखा उत्तम हो तो जिस प्रकार सुन्दर मंगल-रेखा जीवन-रेखा के दोष को दूर कर प्राणों को वल प्रदान करती है, उसी प्रकार सुन्दर स्वास्थ्य-रेखा होने से दोषयुक्त जीवन-रेखा के अशुभ फल कम हो जायेंगे।

मस्तिष्क की कमजोरी प्रायः मंदाग्नि ग्रादि पेट की खराबी से होती है। इस कारण शीर्ष-रेखा श्रच्छी भी हो किन्तु स्वास्थ्य-रेखा खराब हो तो शीर्ष-रेखा का पूर्ण शुभ फल नहीं प्राप्त होगा। सुन्दर स्वास्थ्य-रेखा होने से हृदय-रेखा के दोष भी कुछ ग्रंशों तक दव जाते हैं। इसका कारण यह है कि हृदय ग्रौर जिगर का सम्बन्ध है।

स्यास्थ्य-रेखा २६३

यदि तीनों रेखायें (जीवन, शीर्ष श्रीर हृदय) सुन्दर हों श्रीर मंगल तथा स्वास्थ्य-रेखायें भी श्रच्छी हों तो ऐसा जातक पूर्ण स्वस्थ रहेगा। यदि ऐसे व्यक्ति का मंगल-क्षेत्र श्रित उन्नत हो, हाथों पर वाल हों तो उसमें तामिसक प्रकृति श्रिधिक होने के कारण उसे कसरत, खेल-कूद श्रादि में भ्रपनी शक्ति लगानी चाहिए श्रन्यथा उसकी पूर्ण शिक्त उसे दुष्कमों की श्रीर ले जावेगी।

### स्वास्थ्य-रेखा पर दोष-चिह्न

यदि स्वास्थ्य-रेखा पतली हो तो भी यही सूचित होता है कि यक्कत ग्रपना काम ग्रच्छी तरह कर रहा है। रेखा का गहरा होना ग्रिधक ग्रच्छा लक्षण है। उसकी बराबरी पतली रेखा नहीं कर सकती। किन्तु स्वास्थ्य-रेखा दोष-युक्त हो (दूटी, लहरदार, बिन्दु, द्वीप-युक्त ग्रादि) तो ग्रस्वास्थ्य प्रकट होता है।

- (१) यदि स्वास्थ्य-रेखा चौड़ी ग्रौर उथली हो तो उसका जिगर बहुत मजबूत नहीं होगा। थोड़ी सी ही बदपरहेजी से सिर-दर्द, मंदाग्नि, ग्रपच, जलन ग्रादि होंगे।
- (२) यदि स्वास्थ्य-रेखा शृङ्खलाकार हो तो जिगर और पेट की खराबी प्रकट होगी। ऐसे व्यक्तियों को gall stone, यकृत-

शोथ ग्रादि रोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति न केवल बीमार रहते हैं बल्कि उनका दिमाग़ भी ग्रमगीन ग्रौर उत्साहशून्य होता है। ऐसे लोग शक्की ग्रौर चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। इस कारण व्यापारिक सफलता भी उन्हें नहीं मिलती।

(३) यदि यह रेखा लम्बी ग्रौर सुन्दर हो तो ग्राजीवन सुन्दर स्वास्थ्य रहेगा। किन्तु यदि कहीं तो सुन्दर हो ग्रौर कहीं



वित्र नं० ८०

पतली, दूटी या अन्य दोष-युक्त हो तो जीवन के जिस काल में अच्छी रेखा है जस काल में अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तथा जिस काल में अगुभ लक्षण हैं जस काल में अगुभ परिणाम होगा। चन्द्र-क्षेत्र की ग्रोर से इसका प्रारम्भ माना जाता है ग्रीर बुध-क्षेत्र पर इसका ग्रन्त माना जाता है। जैसे ग्रन्य रेखग्रों के विषय में बताया गया है जसी प्रकार इस रेखा पर ग्रवस्था का ग्रगुमान करना चाहिए। जसको देखने से यह स्पष्ट हो जायगा कि स्वास्थ्य-रेखा का कौन-सा भाग जीवन के किस काल को प्रकट करता है। इसकी सहायता से यह निश्चय करना चाहिए कि जातक कब स्वस्थ रहेगा ग्रीर कव ग्रस्वस्थ।

जीवन के जिस काल में स्वास्थ्य-रेखा खराव हो यदि उसी काल में जीवन-रेखा भी अग्रुभ लक्षणों से युक्त हो तो दोनों रेखाओं के अग्रुभ हो जाने से जीवन का वह भाग काफ़ी बीमारो और मुसीबतों से भरा होगा। किन्तु स्वास्थ्य-रेखा पर तो अग्रुभ चिह्न हो और जीवन-रेखा उस काल में सुन्दर, दोषहीन हो तो अधिक अनिष्ट परिणाम नहीं होता।

- (४) यदि स्वास्थ्य-रेखा का कोई भाग श्रृंखलाकार हो तो देखना चाहिए कि किस उम्र में ग्रस्वास्थ्य प्रकट होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी के हाथ में बत्तीस-तेतीस वर्ष की उम्र पर स्वास्थ्य-रेखा श्रृंखलाकार है ग्रौर शीर्ष-रेखा से भी यह प्रकट होता है कि ३२-३३ वर्ष में द्वीप-चिह्न है या ग्रन्य दोष है तो इस नतीजे की पुष्टि हुई कि इस ग्रवस्था में दिमाग की कमजोरी, पागलपन ग्रादि होगा।
- (५) यदि स्वास्थ्य-रखा कुछ दूर तक गहरी और सुन्दर हो फिर हलकी पड़ कर लुप्त हो जाय और ग्रागे चलकर बुध-क्षेत्र पर पुनः स्पष्ट श्रीर गहरी दिखाई पड़े तो समक्तना चाहिए कि बीच में स्वास्थ्य की कमज़ोरी थी किन्तु जातक बाद में ठीक हो गया।

(६) स्वास्थ्य-रेखा पर, कहीं पर भी छोटी ग्राड़ी काटने वाली

स्वास्थ्य-रेला २६४

रेखा, विन्दु, क्रॉस या द्वीप-चिह्न हो तो इसे रोग का लक्षण समभना चाहिए। यदि यह रेखा के श्रन्तिम भाग में हो तो जातक पूर्ण श्रारोग्य लाभ नहीं करेगा। किन्तु बीच में कहीं हो श्रीर बाद में स्वास्थ्य-रेखा श्रच्छी दिखाई दे तो यह स्वस्थ हो जाने का लक्षण है। स्वास्थ्य-रेखा का रंग

वैसे तो जीवन-रेखा ग्रादि ग्रन्य रेखाग्रों के रंग से भी स्वास्थ्य का पता चलता है किन्तु स्वास्थ्य-रेखा के रंग का विशेष महत्व है। किन्तु कोई नतीजा निकालने के पहले यह ग्रच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए कि जातक का शरीर श्रीर प्रकृति किस ग्रह से विशेष प्रभावित हैं। यदि जातक पर वृहस्पति, शुक्र ग्रथवा सूर्य का विशेष प्रभाव है तो उसकी हथेली का रंग ललाई लिए हुए होगा। जिस पर मंगल का प्रभाव अधिक होता है उसकी हथेली भी स्वभावतः ग्रधिक लाल होती है। इसलिये यदि ऐसे हाथ में स्वास्थ्य-रेखा पीली हो तो बहुत अधिक दोष समभा जावेगा। किन्तू जिन व्यक्तियों पर बुघ या शनि का प्रभाव ग्रधिक होता है उनकी हथेली में ललाई अधिक नहीं होतो । इस कारण ऐसे हाथों में यदि स्वास्थ्य-रेखां कुछ पीली-सी दिखाई दे तो उतनी अधिक दोषकारक नहीं। इसी प्रकार चन्द्रमा का प्रभाव जिन पर ग्रधिक होता है उनके हाथों में सफ़ेदी या पीलापन जल्दी ही आ जाता है। पीलेपन के मायने हैं कि जिगर अपना काम ठीक तीर पर नहीं कर रहा श्रीर पित्त का प्रकीप हो जाने से यह पीलापन स्वास्थ्य-रेखा में दिखाई देने लगा है। जब यह रोग भ्रधिक बढ़ जाता है तब तो हाथ ही क्या सारा शरीर पीला हो जाता है ग्रीर स्पष्ट पीलिया रोग मालूम होने लगता है। किन्तू प्रारम्भिक ग्रवस्था में यदि स्वास्थ्य-रेखा पीली दिखाई दे तो चिड्-चिडापन, दु:खी रहना, उत्सहहीनता ग्रादि लक्षण जातक में दिखाई देते हैं; यदि रंग भी पीला या पीलापन लिए हुए हो और स्वास्थ्य- रेखा की बनावट भी खराब हो तो विशेष म्रनिष्ट प्रभाव सूचित होगा।

### यदि स्वास्थ्य-रेखा लहरदार हो

यदि स्वास्थ्य-रेखा लहरदार हो तो यह सूचित करती है कि ऐसा जातक लम्बे अरसे तक कुछ-कुछ वीमार रहेगा। जिगर की खराबी से पचासों रोग होते हैं और जो भी लम्बा रोग जातक को हो उसकी जड़ में—मूल कारण जिगर की खराबी होगी। यदि

जातक पर शनि का प्रभाव ग्रधिक हो तो वात-विकार या गठिया-रोग होगा। स्नायु की दुर्वलता के कारण ग्रन्य रोग भी हो सकते हैं। लहरदार स्वास्थ्य-रेखा होने से ग्रनेक प्रकार के पित्त ज्वर—मलेरिया ग्रादि होते हैं। जिन पर सूर्य का ग्रधिक प्रभाव हो श्रौर स्वास्थ्य-रेखा लहरदार हो तो पाचन-शक्ति की खराबी के कारण उनको हृदय-

रोग की शंका होगी। ऐसे व्यक्तियों को उचित चित्र नं दिश्व हो कि वे अपने पेट और जिगर को ठीक हालत पर लावें, हृदय-रोग अपने-आप ठीक हो जावेगा। यदि मंगल का प्रभाव अधिक होगा तो पेट की अंतिड़ियों में शोथ हो जावेगा। जब कभी भी स्वास्थ्य-रेखा अच्छी न हो तो, हाथ के अन्य लक्षणों से तुलना कर यह विचार करना चाहिए कि क्या रोग होगा।

### स्वास्थ्य-रेखा पर बिन्दु-चिह्न

ऊपर स्वास्थ्य-रेखा के कुछ दोष बताए जा चुके हैं। ग्रव विशेष दोष-लक्षणों से क्या रोग ग्रधिकतर होते हैं यह बताया जाता है—

(१) यदि स्वास्थ्य-रेखा छोटी-छोटी ग्राड़ी रेखाग्रों से नसेनी की भाँति बनी हो तो बहुत तीव्र उदर-रोग का लक्षण है। ग्रंतड़ियों की सूजन, मंदाग्नि, उदर-विकार के कारण ज्वर ग्रादि काफ़ी परेशान करने वाले रोग होते हैं। यदि ऐसी रेखा पर कोई रंगदार बिन्दु-चिह्न हो तो उस ग्रवस्था पर बहुत ग्रधिक बीमारी का चिह्न है। साधा-रणतः बिन्दु-चिह्न उदर-विकार का लक्षण है किन्तु यदि यह बिन्दु लाल हो तो तीन्न ज्वर का लक्षण है। यदि सफ़ेंद हो तो यह प्रकट होता है कि लम्बे ग्ररसे तक बीमारी रहेगी।

- (२) बिन्दु-चिह्न वीमारी का लक्षण है यह ऊपर बताया जा चुका है। यदि इस विन्दु से प्रारम्भ होकर कोई रेखा किसी ग्रह-क्षेत्र पर जाती हो ग्रीर वहाँ किसी दोष-चिह्न से योग करती हो तो उससे क्या रोग होगा यह नतीजा निकालना चाहिये।
- (३) यदि स्वास्थ्य-रेखा पर बिन्दु-चिह्न हो और तर्जनी का तृतीय पर्व मोटा त्रीर पुष्ट हो तो अधिक भोजन करने के कारण उदर-विकार होगा। यदि शनि-क्षेत्र पर कोई दोष हो तो वायु या पित्त-ज्वर का लक्षण है। बिन्दु लाल होने से ज्वर और पीला होने से वात-विकार समभा जाता है। यदि हृदय-रेखा सूर्य-क्षेत्र के नोचे टूटी, द्वीप-युक्त या अन्य दोषयुक्त हो तो पाचन-शक्ति की खराबी के कारण हृदय-रोग होगा। यदि सूर्य-क्षेत्र पर जाल-चिह्न हो और हाथ के नाखूनों से भी हृदय-रोग की सम्भावना प्रतीत हो तो इस लक्षण की पृष्टि होती है।
- (४) यदि स्वास्थ्य-रेखा पर बिन्दु-चिह्न हो ग्रौर स्वास्थ्य-रेखा बुध-क्षेत्र पर जाकर खण्डित या ग्रन्य दोषयुक्त हो जाय तो जिस ग्रवस्था पर बिन्दु हो उस ग्रवस्था पर पित्त ज्वर होता है।
- (५) स्वास्थ्य-रेखा पर बिन्दु-चिह्न हो मौर मंगल-क्षेत्र पर जाल, ग्रगंला-रेखा हो तो ग्रंतड़ियों की सूजन ग्रादि रोग होते हैं।

AFFINA STATE OF THE PARTY OF TH

वित्र नं॰ दर

- (६) यदि स्वास्थ्य-रेखा पर विन्दु-चिह्न हो ग्रौर---
- (क) चन्द्र-क्षेत्र का मध्य रुतीयांश जाल-चिह्न युक्त हो तो वात-विकार।
- (ख) यदि चन्द्र-क्षेत्र का ऊपर का चृतीयांश जाल-चिह्न या श्रन्य दोषयुक्त हो तो श्रंतड़ियों की सूजन श्रादि का रोग होता है। श्रन्य दोष
- (१) जिस अनस्था पर स्नास्थ्य-रेखा को कोई आड़ी रेखा काटे उस अवस्था पर कोई रोग होगा। यदि आड़ी काटने वाली रेखा छोटी और पतली हो तो साधारण रोग समक्तना चाहिए; यदि मोटी और गहरी हो तो ज्यादा गहरी बीमारी होगी। यदि काटने वाली कई रेखाएँ हों तो कई बार बीमारी होने का लक्षण है। यदि स्वास्थ्य-रेखा तथा शीर्ष-रेखा दोनों को बहुत नन्ही-नन्हीं सूक्ष्म रेखाएँ काटें तो जिगर खराव रहने के कारण पित्त के प्रकोप से सिर-दर्व रहता है।
- (२) यदि स्वास्थ्य-रेखा पर द्वीप-चिह्न हो तो जिस अवस्था में यह द्वीप-चिह्न है, जीवन के उस काल में स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। यदि इस द्वीप-चिह्न से प्रारम्भ होकर कोई रेखा किसी ग्रह-क्षेत्र पर जा रही हो और वहाँ किसी ग्रग्नुभ चिह्न से योग करे तो उस ग्रह-क्षेत्र से सम्बन्धित बीमारी समभनी चाहिए। परन्तु स्वास्थ्य-रेखा पर द्वीप-चिह्न प्रायः पेट की बीमारियों को प्रकट करता है—तथा जिगर या अंतड़ियों की खराबी, (Appendicitis) वगैरह। इस पुस्तक में नाखून, हृदय-रेखा, ग्रह-क्षेत्र आदि से जो रोग बताये गए हैं वे लक्षण भी यदि हाथ में हो तो स्वास्थ्य-रेखा पर द्वीप-चिह्न होने से उन-उन रोगों के कारण स्वास्थ्य कमजोर होगा।
  - (३) यदि स्वास्थ्य-रेखा पर दो, तीन या अधिक द्वीप-चिह्न

हों तो प्राय: गले या फेफडे की बीमारी होती है। यदि साथ-साथ बृहस्पति के क्षेत्र पर भी द्वीप-चिह्न हो तो गले ग्रीर फेफड़े की बीमारी होने के लक्षण की पुष्टि होती है। कुछ हस्त-परीक्षकों ने स्वास्थ्य-रेखा पर द्वीप-चिह्न को "दिवालिया होने का लक्षण बताया है'' किन्तु भाग्य-रेखा तथा सूर्य-रेखा पर भी इसी ग्रवस्था पर दिवालिया होने का कोई लक्षण हो तभी दिवालिया कहना चाहिए।



चित्र नं० ८३

(४) यदि स्वास्थ्य-रेखा दूटी हो तथा जिस ग्रवस्था पर दूटी दिखाई दे उस अवस्था पर तीव रोग या लम्बे अरसे तक रहने वाली बीमारी होगी। यदि रेखा कई जगह दूटी हो तो पेट बहुत कमज़ीर रहेगा। जिगर के ठीक काम न करने से मंदाग्नि ग्रादि रोग होंगे। यदि दूटे हुए स्थान के चारों ग्रोर चतुष्कोण चिह्न हो तो इस दोष की कमी समभनी चाहिए। चतुष्कोण चिह्न रक्षा करता प्रकार यदि टूटे हए स्थान के पीछे कोई सहायक-रेखा हो तो स्वास्थ्य-रेखा के दूटने के दोष को कम करती है।

### स्वास्थ्य-रेखा से भाग्योदय विचार

बहत-से प्राचीन हस्त-परीक्षकों ने स्वास्थ्य-रेखा को व्यापार का स्वामी माना है। इसका कारण यह है कि बुध का व्यापार से बहुत अधिक सम्बन्ध है। परन्तु अधिकतर भुकाव इसी ओर है। श्रतः इस रेखा से स्वास्थ्य का विचार करना चाहिए। हाँ ! यदि किसी हाथ में भाग्य-रेखा तथा सूर्य-रेखा न हों तो स्वास्थ्य-रेखा को ही भाग्य-रेखा मानकर विचार किया जाता है। जिस प्रकार अन्य रेखाओं के मुन्दर और सबल होने से उन-उन रेखाओं से सम्ब- नियत सुख ग्रीर ऐश्वर्य होता है। उसी प्रकार स्वास्थ्य-रेखा के ग्रच्छे होने से स्वास्थ्य ग्रच्छा रहेगा ग्रीर भाग्योदय भी ग्रच्छा होगा। स्वास्थ्य-रेखा से निकली हुई शाखार्ये

- (१) यदि स्वास्थ्य-रेखा बुध-क्षेत्र के मध्य तक जाये ग्रीर इस रेखा से निकलकर शाखा-रेखा ऊपर की ग्रीर जावे तो ग्रुभ लक्षण है। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य ग्रच्छा रहेगा ग्रीर उसे व्यापारिक सफलता भी प्राप्त होगी।
  - (२) यदि शाखा-रेखा ऊपर की श्रोर न जाकर नीचे की श्रोर जावे तो यह सूचित होता है कि ऐसे व्यक्ति को कठिन परिश्रम करना पड़ेगा श्रीर कठिन परिश्रम के उपरान्त ही सफलता प्राप्त होगी।
- (३) यदि मुघ-रेखा सबल हो श्रीर उसमें से कोई शाखा निकलकर बृहस्पति के क्षेत्र पर जावे तो जातक की व्यापारिक सफलता का लक्षण है। इस व्यापारिक सफलता के मूल में महत्वा-कांक्षा श्रीर अपने अधीन लोगों से अच्छी प्रकार कार्य लेने की योग्यता होगी। यदि बृहस्पति पर तारे का चिह्न भी हो तो प्रभावशाली व्यक्तियों की मित्रता श्रीर सहायता से सफलता प्राप्त होगी।
- (४) यदि सबल ग्रीर सुन्दर स्वास्थ्य-रेखा से कोई शाखा निकलकर शीर्ष-क्षेत्र पर जावे तो ऐसे व्यक्ति में सावधानी, बुद्धि, दूरदिशता, मितव्ययता ग्रादि गुण होते हैं ग्रीर इन गुणों के कारण सफलता प्राप्त होती है।
- (५) यदि बुध-रेखा से कोई रेखा निकलकर सूर्य-क्षेत्र पर जाये तो भी सफलता का लक्षण है। ऐसे व्यक्ति में प्रखर बुद्धि, मिलन-सारी, शिष्टता ग्रादि विशेष होती है। (देखिये चित्र नं० ८४)

स्वास्थ्य-रेखा बुध-क्षेत्र पर जाती है ग्रीर बुध का बुद्धि तथा ज्यापार से सम्बन्ध है इस कारण इस रेखा से ज्यापारिक सफ- स्वास्थ्य-रेला २७१

लता आदि गुण बताये गए हैं। किन्तु सर्वत्र इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि बुध से लिखने-पढ़ने तथा बोलने की चतुरता भी

होती है, बुध के ग्रुभ फल से ही कुशल डाक्टर श्रीर वैज्ञानिक होते हैं श्रीर बुध से ही व्यापारिक सफलता मिलती है। इस बात का निश्चय करने के लिए कि बुध के किस गुण का विशेष ग्रुभ फल होगा यह निश्चय करना चाहिए कि छोटी उंगली का कौन-सा पर्व लम्बा है। यदि प्रथम पर्व विशेष लम्बा हो तो लिखने-पढ़ने की योग्यता, वाग्मिता श्रादि विशेष गुण होंगे। यदि मध्यम पर्व लम्बा



चित्र नं० ६४

हो तो वैज्ञानिक या डाक्टर का कार्य करने से जातक उन्नति करेगा। यदि तृतीय पर्व लम्वा हो तो जातक को व्यापारिक सफलता होगी।

प्रत्येक गुण कहाँ तक फलीभूत होगा इसका विचार करते समय भ्रन्य लक्षणों का सामञ्जस्य कर लेना चाहिये। यदि शीर्ष-रेखा कमजोर हो तो विद्वत्ता कैसे होगी ? यदि भाग्य-रेखा और सूर्य-रेखा न हों भ्रीर ग्रह-क्षेत्र भी धँसे हुए हों तो घन कैसे संग्रह होगा ?

(६) यदि चन्द्र-क्षेत्र से कोई रेखा आकर स्वास्थ्य-रेखा में मिलती हो तो चन्द्र-क्षेत्र का जो गुण है—कल्पना-शिवत, वह भी जातक में विशेष मात्रा में होगी और यदि साहित्यिक, किव या लेखक होने के लक्षण जातक में हैं तो उसमें कल्पना-शिवत बहुत सहायक होगी। जो व्यक्ति सट्टा आदि व्यापारिक कार्य करते हैं उनको भी कल्पना-शिवत सहायक होती है। बुद्धि और कल्पना दो अलग-अलग गुण हैं। केवल बुद्धि से व्यक्ति सुन्दर, आलोचक या विद्वान् हो सकता है, किव नहीं। केवल बुद्धि से व्यापारिक कार्य कर सकता है, सट्टे में या किसी वड़ी व्यापारिक योजना में सफल नहीं हो सकता। बुद्धि में कल्पना सहायक होती है, केवल कल्पना हो और बुद्धि न हो तो

व्यक्ति शेखचिल्ली होता है।

(७) यदि बुध-रेंखा से कोई शाखा निकलकर शीर्ष-रेखा में जाकर मिल जाए तो बुद्धि की प्रखरता के कारण सफलता मिलती है। स्वास्थ्य-रेखा का ग्रन्त

प्रायः जिन हाथों में स्वास्थ्य-रेखा होती है वह बुध-क्षेत्र तक जाती है। किन्तु कुछ हाथों में बुध-क्षेत्र पर ग्रन्य एक या दो खड़ी रेखाएँ भी होती हैं। इस कारण यह ध्यान से देखना चाहिए कि बुध-क्षेत्र पर जो रेखा है वह स्वास्थ्य-रेखा ही है, ग्रन्य स्वतन्त्र रेखा नहीं।

(१) यदि बुध-क्षेत्र पर कोई विवाह या प्रेम-रेखा स्वास्थ्य-रेखा

को काटे तो प्रेम या विवाह के कारण उन्नति

या स्वास्थ्य में बाधा होगी।

(२) यदि इस रेखा के अन्त पर कोई छोटी आड़ी-रेखा हो या कॉस-चिह्न हो तो बाधा का चिह्न है। यदि साथ-ही-साथ हृदय-रेखा पतली हो या अच्छी न हो, उंगलियाँ टेढ़ी हों और हाथ में अन्य लक्षण भी अच्छे न हों तो ऐसा व्यक्ति घोखेबाज होता है और इस कारण उसे सफलता नहीं मिलती।



चित्र नं ० ८५

- (३) यदि इस रेखा के अन्त पर जाल-चिह्न हो तो और भी अशुभ लक्षण है। स्वास्थ्य की खरावी या वेईमानी के कारण मनुष्य को सफलता प्राप्त नहीं होती। यदि सूर्य-क्षेत्र पर बिन्दु-चिह्न भी हो तो दिवालिया होने का या व्यापारिक वदनामी का लक्षण है।
- (४) यदि इस रखा के अन्त पर तारे का चिह्न हो तो पूर्ण सफलता का लक्षण है। भाग्य-रेखा और सूर्य-रेखा से इस फल की पुष्टि होती है या नहीं यह भी विचार करना उचित है।
  - (५) स्वास्थ्य-रेखा बुध-क्षेत्र पर पहुँच कर दो शाखायुक्त हो

स्वास्थ्य-रेखा २७३

जाए तो ऐसा व्यक्ति ग्रपनी बुद्धि को एक से श्रधिक प्रकार के कार्यों में एक साथ लगाता है इस कारण पूर्ण सफलता नहीं होती।

- (६) यदि जैसा ऊपर बताया गया है दो शाखा की बजाय कई शाखा निकल ग्रायें तो भी भ्रनेक कामों में बुद्धि को लगाने से असफलता का लक्षण है।
- (७) जहाँ स्वास्थ्य-रेखा शीर्ष-रेखा को काटती हो वहाँ या उसके पास तारे का चिह्न हो तो —
- (क) स्त्री के हाथ में यह लक्षण होने से गर्भाशय-सम्बन्धी रोग होता है। यदि साथ ही चन्द्र-क्षेत्र के नीचे के तिहाई भाग में जाल-चिह्न हो तो इस रोग की पुष्टि का लक्षण है। ऐसी स्त्रियों को सन्तान पैदा करने में बहुत किठनता होती है। यदि जीवन-रेखा का घुमाव बहुत कम हो और शुक्र-क्षेत्र छोटा तथा नीचा हो तो प्राय: सन्तान नहीं होती।
- (ल) पुरुष के हाथ में हो—ग्रन्य लक्षण श्रच्छे हों ग्रर्थात् स्वास्थ्य-रेखा ग्रौर शीर्ष-रेखा उत्तम हो तो प्रखर बुद्धि का लक्षण है। यदि शीर्ष-रेखा ग्रौर स्वास्थ्य-रेखा खराब हों तो दिमागी बीमारी का लक्षण है।

### उपसहार

यदि बुध-रेखा सुन्दर श्रीर सबल हो तो उसके सम्बन्ध में या उससे निकली हुई शाखाश्रों के सम्बन्ध में जो फल बताये गये हैं पूर्ण रूप से शुभ फल देते हैं। यदि रेखा दोषयुक्त अथवा निबंल हों तो अशुभ लक्षण पूर्ण अशुभ फल देते हैं। यदि सुन्दर रेखा में कोई थोड़ा सा दोष-चिह्न भी कहीं हो तो इतना नुकसान नहीं होता किन्तु निबंल या लहरदार रेखा हो श्रीर उस पर द्वीप या अन्य अशुभ लक्षण हों तो अधिक अनिष्ट परिणाम होता है।

श्रन्य रेलाग्रों तथा ग्रह-क्षेत्रों के लक्षणों से जो फल प्रतीत होते हैं उनकी पुष्टि के लिए स्वास्थ्य-रेला का अध्ययन आवश्यक है किन्तु

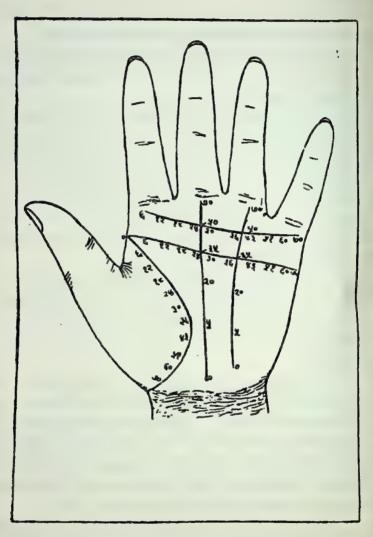

चित्र नं॰ द६

स्वारूय-रेखा २७४

यदि स्वास्थ्य-रेखा हो ही नहीं तो यह भी ग्रुभ लक्षण है। वित्र-परिचय (चित्र नं० ६६)

जीवन-रेखा तथा भाग्य-रेखा वर किस स्थान से कीन सी उम्र समकता, इस विषय का एक चित्र दसर्वे प्रकरण के ग्रन्त में दिया गया है।

सव हाथों की बनाबट एक सी नहीं होती। रेखा की सम्बाई तया विज्ञा में अन्तर होता है। इस कारण श्रनुमान सही तभी उतरता है जब निरन्तर हाथ देखते-देखते इसका पूर्ण अभ्यास किया जावे।

एक अन्य विद्वान् ने रेखाओं पर से उन्न का अन्दान करने के सिए एक अन्य वित्र दिया है। उसकी प्रतिलिपि यहाँ दी जाती है। इस पर से जीवन-रेखा तथा अन्य रेखाओं पर जो विविध चिह्न होते हैं वे किस अवस्था में होंगे इसका अनुमान करना चाहिए।

विविध हाथों की रेलाओं की लम्बाई, गोलाई, सीघेपन आदि में अन्तर होता है—इस कारण एक ही पैमाना सबके लिये विलकुल उपयुक्त नहीं हो सकता। सही अनुमान तो अभ्यास पर ही निभंर है। तथापि यह चित्र इस सम्बन्ध में बहत सहायक होगा यह ब्राझा की जाती है।

# १६वां प्रकरण विवाह-रेखा

### भारतीय मत

चित्र नं० ८७

कनिष्ठिका उंगली के नीचे श्रीर हृदय-रेखा के ऊपर हाथ के

बाहरी भाग से प्रारम्भ हो बुध के क्षेत्र पर गई हुई रेखा या रेखाग्रों को विवाह-रेखा कहते हैं। समुद्र ऋषि कहते हैं—

स्थिताश्चान्ते च या रेखाः
किनष्ठा जीव रेखयोः।
तावन्त्यो महिला स्तस्य
स्त्रिया स्तावन्मिताधवाः।।
ग्रर्थात् ये रेखा जितनी हों पुरुष के उतनी

स्त्रियां ग्रौर स्त्रियों के उतने पति होते हैं। 'प्रयोग पारिजात' में भी लिखा है—

रेखाः कनिष्ठिकायुर्लेखामध्ये नरस्य यावत्यः । तावत्यो महिलाः स्युर्महिलायाः पुनरिष मनुष्याः ॥ रेखाभिविषमाभिविषमा समाभिरथ समशीला । हीनतरा हीनाभिर्ध्युव मधिकतराः समधिकाभिः ॥ पुष्टाभिह् पुनर्भू कन्याभिरेखाभिरथ सुदीर्घाभिः । सुभगा सूक्ष्माभिः स्यात्स्फुटिताभिर्द्भगा नारी ॥

अर्थात् पुरुष के हाथ में जितनी रेखा हो उतनी स्त्रियां उसके होंगी भीर महिला के हाथ में जितनी हों उतने पित उसके होंगे।

विषम रेखा हों तो विषम (नीचे कुल की स्त्री से) यदि सम हों तो समशील (ग्रपने समान कुलशील वाली) से विवाह होता है। चिवाह-रेसा १७७

यदि रेखा सुन्दर, सूक्ष्म-दीर्घ हो तो कन्या (जिसका पहले विवाह न हुग्रा हो) से विवाह होता है यदि हीन (सुन्दर नहीं, छोटी) किन्तु पुष्ट (मोटी) रेखा हो तो ऐसी स्त्री से विवाह होता है जिसका पहले विवाह हो चुका हो। यदि रेखा फटी हुई हो तो स्त्री दुर्भगा (सीभाग्ययुक्त नहीं) होती है।

इन सब रेखाग्रों का फल, देश, काल, समाज का विचार कर कहना वाहिये।

### पाइचात्य मत

बहुत से पाश्चात्य हस्तपरीक्षक इन को विवाह-रेखा न कहकर प्रेम-रेखा कहते हैं क्योंकि हजारों-लाखों आदमी ऐसे देखे गये हैं— जिनके हाथ में यह रेखा थी किन्तु वे सारे जीवन-भर अविवाहित रहे और मर गये। उनके जीवन में गहरे प्रेम-सम्बन्ध अवश्य हुए। उनको प्रकट करने वाली यही विवाह या प्रेम-रेखा उनके हाथों में थी।

यूरोप स्रादि पाश्चात्य देशों में इतनी स्रधिक संख्या में लोग विवाह नहीं करते जितनी कि भारतवर्ष में । वहां का सामाजिक जीवन भिन्न प्रकार का है; किन्तु भारतवर्ष में १६ फीसदी स्त्रियों के स्रोर ८०-६० प्रतिशत पुरुषों के विवाह होते हैं । इस कारण स्रपने देश के हिष्टकोण से इन्हें विवाह-रेखा कहना ही विशेष उपयुक्त होगा। जहां कहीं इसका फल विवाह के रूप में न मिले वहां उसका श्रयं अपनी विवाहिता पत्नी के स्रतिरिक्त किसी स्त्री से प्रेम-सम्बन्ध समभना पड़ेगा। इसी प्रकार स्त्रियों के हाथ में यदि एक से श्रधिक रेखा हो तो जिन समाजों में विधवा-विवाह या पुनर्विवाह प्रचित्त है उनमें तो दो या श्रधिक विवाह-रेखाओं का अर्थ दो या श्रधिक विवाह किया जावेगा। किन्तु जिन समाजों में पुनर्विवाह प्रचित्त नहीं है या ऐसी स्त्रियों के हाथ देखने का अवसर मिले जिनकी अवस्था इतनी श्रधिक हो चुकी हो कि पुनर्विवाह का प्रश्न ही नहीं उठता—तो ऐसी परिस्थित में एक से

अधिक विवाह-रेखाओं का अर्थ एक से अधिक प्रेम-सम्बन्ध अवश्य मानना पड़ेगा। युक्तियुक्त और तर्कसम्मत पक्ष तो यही है। किन्तु सामाजिक परिस्थिति पर भी ध्यान देना—िस्त्रयों की कुलीनता पर भी दृष्टि रखना आवश्यक है। इस कारण देश, काल, पात्र का विचार कर, पित के अतिरिक्त अन्य पुरुष से प्रेम-सम्बन्ध नहीं कहना चाहिये। इसमें दो वैज्ञानिक हेतु भी हैं—(१) बहुत से लक्षण जब बलवान नहीं होते तब उनके फल स्वप्न में ही प्राप्त होते हैं ऐसा वराहिमिहिराचार्य ने लिखा है।

इस कारण प्रत्येक लक्षण का समाज-भिन्नता से पूरा फल ठीक नहीं बैठता।

(२) ग्रन्य हेतु यह है कि किसी एक लक्षण से ग्रन्तिम निर्णय पर नहीं पहुँचा जा सकता। इस कारण स्त्री-लक्षण प्रकरण में जो ग्रनेक लक्षण कुलटाग्रों के बताये गए हैं वे भी यदि किसी स्त्री में हों ग्रीर विवाह-रेखा भी कई हों तो ऐसी स्त्री का पर-पुरुषों से सम्बन्ध है या रहा है यह निश्चय किया जा सकता है।

कुछ हाथों में केवल एक ही रेखा होती है, कुछ हाथों में अनेक। जिन व्यक्तियों का जीवन विवाह से बहुत प्रभावित हुआ है—अर्थात् विवाह के उपरान्त जिनका जीवन वहुत प्रेममय रहा हो और जिनके दिल और दिमाग पर विवाहित जीवन की गहरी छाप लगी हो उनके हाथ में गहरी विवाह-रेखा होगी। किन्तु जिनका विवाह हुआ—वैवाहिक जीवन भी व्यतीत किया; सन्तानें भी हुई; किन्तु उनके दिल और दिमाग में वैवाहिक तन्मयता नहीं हुई उनके हाथ में विवाह-रेखा पतली और क्षीण होगी। ऐसे भी लोगों के हाथ देखे गये हैं जो बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस वर्ष से विवाहित हैं किन्तु उनके हाथ में विवाह-रेखा विलकुल नहीं है। इससे यही नतीजा निकाला जाता है कि विवाह द्वारा जिनका जीवन एक विशेष प्रभावशाली घारा में वहने लगा, उनके हाथ में विवाह-रेखा

विवाह-रेखा

गहरी, स्पष्ट श्रीर लम्बी होगी। किन्तु जन्मभर गृहस्थी की गाड़ी चलाते हुए भी, जिसके हृदय या मिस्तष्क का पूर्ण लगाव वैवाहिंक जीवन के साथ नहीं हुश्रा, उसके हाथ में विवाह-रेखा इतनी अस्पष्ट श्रीर क्षीण होगी कि सम्भवतः यह प्रतीत होगा कि उसका विवाह हुश्रा ही नहीं। यह बहुत महत्व का विषय है इस कारण इस श्रीर विशेष घ्यान दिलाया गया है।

विवाह के विषय में फलादेश करते समय जातक के स्वरूप, प्रकृति और स्वभाव की ओर ध्यान देना भी आवश्यक है। जिन पर सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पित या शुक्र का प्रभाव अधिक होता है वे प्रायः जवानी के प्रारम्भ में ही विवाह करते हैं। इसलिये यदि बृहस्पित के प्रभाव से युक्त पुरुष के हाथ में विवाह-रेखा हृदय-रेखा के पास ही हो (अर्थात् बहुत दूर न हो) तो जातक का कम उम्र में विवाह होगा किन्तु यदि ऐसी ही रेखा शिन या चन्द्र प्रभाव वाले व्यक्ति के हाथ में हो तो उसका विवाह अधिक अवस्था में ही कहना चाहिये। यदि रेखा क्षीण हो तो भी शुक्र या बृहस्पित प्रभाव वाले व्यक्तियों का विवाह हो जावेगा—क्योंकि उनकी इस ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है। किन्तु इस प्रकार की रेखा का परिणाम शिव प्रभाव-युक्त व्यक्ति के हाथ में पूर्ण फलद नहीं होता। बहुत गहरी

रेखा हो तभी विवाह का फलादेश करना चाहिये; ग्रीर वह भी ग्रपेक्षाकृत विलम्ब से।

विवाह की उम्र वताने का नियम
यह है कि कनिष्ठिका उंगली के मूल और
हृदय-रेखा में जो अन्तर हो उसे दो भागों में
विभक्त करना चाहिये। यदि विवाह-रेखा—
हृदय-रेखा की और जो भ्राधा भाग है उस
में हो तो विवाह जल्दी—जवानी के प्रारम्भ
में ही होता है। विवाह-रेखा हृदय-रेखा के



विश् नं० दद

जितने पास हो उतनी ही जल्दी विवाह होगा। किन्तु यदि विवाह-रेखा कनिष्ठिका उंगली के श्रोर वाले आघे भाग में हो तो विवाह ढलती हुई जवानी में होता है। विवाह-रेखा चिटली उंगली के जितने श्रिधक पास गई हो उतनी ही श्रिधक उम्र में विवाह होता है।

विवाह की उम्र निश्चित करने का यह साधारण नियम है। किन्तु भिन्न-भिन्न प्रकार के हाथों में—जैसे बृहस्पित या शनिप्रभावयुक्त व्यक्तियों के हाथ में—भिन्न-भिन्न प्रभाव होता है यह ऊपर
उदाहरण देकर समभाया गया है। इस विचार के साथ-साथ यह
भी ध्यान में रखना चाहिये कि यूरोप ग्रादि देशों में ग्रधिक ग्रवस्था
में लोग विवाह करते हैं इस कारण यदि भारतवर्ष में इक्कीस-बाईस
वर्ष की ग्रवस्था में किसी पुरुष के विवाह करने पर जल्दी विवाह
कहा जाय तो इंग्लैंड ग्रादि देशों में २७-२८ वर्ष की ग्रवस्था में
भी वहाँ शीघ्र विवाह समभा जावेगा। भारतवर्ष में ही कुछ प्रदेशों
में ग्रधिक ग्रवस्था में विवाह करना प्रचलित हो गया है। किसी
समय २०-२२ वर्ष की उम्र में बंगाली नययुवकों के विवाह हो
जाते थे। किन्तु ग्रव तीस-पैंतीस वर्ष की ग्रवस्था में, ग्राधुनिक
शिक्षित बंगाली विवाह करते हैं।

लडिकयों के विवाह के सम्बन्ध में भी यही बात लागू होती है। जिस समाज में जैसी प्रथा हो उसके अनुरूप ही कम उम्र क्या है और म्रिधक उम्र क्या यह निश्चित करना चाहिये। उदाहरण के लिए किसी समय १२-१३ वर्ष की अवस्था में विवाह हो जाते थे भीर यदि १५वें या १६वें वर्ष में विवाह हुआ तो विलम्ब से विवाह समभा जाता था। किन्तु मब १५वें या १६वें वर्ष में विवाह हो तो शीघ्र विवाह समभा जाता है और पच्चीस या इससे भी अधिक म्रवस्थाओं की स्त्रियों का विवाह मब साधारण बात हो गई है।

ऊपर जो विवाह का समय निश्चित करने के लिए नियम

बताया गया है उसके अनुसार प्रधान विवाह-रेखा किस अवस्था में है यह निश्चित करना चाहिये। यदि इसके पहले अन्य छोटी-पतली रेखायें हों तो विवाह के पूर्व प्रेम-सम्बन्ध प्रकट होता है। यदि विवाह-रेखा के उपरान्त ये रेखायें हों तो विवाह के बाद प्रेम-सम्बन्ध का लक्षण समभना चाहिये। किस अवस्था में यह प्रेम-सम्बन्ध होगा इसका निश्चय उस रेखा की स्थिति से होगा—अर्थात् यह रेखा हृदय-रेखा से कितनी और किनिष्ठका उंगली के मूल से कितनी दूर है। यदि ये (प्रधान विवाह-रेखा के अतिरिक्त) अन्य रेखायें लम्बी और गहरी हों तो जातक के जीवन पर या हृदय पर इन सम्बन्धों का विशेष प्रभाव पड़ा है यह समभना उचित है किन्तु ये रेखा छोटी या अस्पष्ट हों तो या तो ऐसा सम्बन्ध थोड़े काल तक रहा या जातक के हृदय पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा यह नतीजा निकालना उचित है।

उदाहरण के लिए किसी जातक के हाथ में प्रधान विवाह-रेखा से पहले दो छोटी रेखा हों तो समफना चाहिये कि विवाह के पूर्व दो प्रेम-सम्बन्ध हुए; जिनका प्रभाव थोड़े दिन तक रहा। किन्तु यदि दो विवाह-रेखा—दोनों गहरी थ्रौर लम्बी—हों तो इसका अर्थ दो विवाह होता है। किस अवस्था में ये विवाह हुए या होंगे इस का निश्चय उनकी स्थिति से करना चाहिए। कितने ही ऐसे व्यक्तियों के हाथ हमने देखे जिनके तीन विवाह हुए। दो रेखायें तो लम्बी और गहरी थीं श्रौर एक अत्यन्त छोटी और हन्की थी। उनको जब यह बताया गया कि उनके दो विवाह और विवाह के पूर्व एक प्रेम-सम्बन्ध का लक्षण उनके हाथ में है तो उन्होंने बताया कि वास्तव में उनके तीन विवाह हो चुके हैं—पहला विवाह १३-१४ साल की उम्र में ही हुआ और चार-पाँच वर्ष के वाद ही उस पत्नी का देहान्त हो गया। फिर दूसरा विवाह दो-तीन वर्ष बाद हुआ; दस-बारह वर्ष तक वह पत्नी जीती रही और अस्पष्ट रेखा भी

प्रेम-सम्बन्ध नहीं बल्कि विवाह ही प्रकट करती है।

बहुत से ऐसे व्यक्तियों के हाथ देखने का अवसर मिला जिनके पाँच-छ: विवाह हो चुके थे किन्तु उनके दोनों हाथों को देखने पर भी दो-तीन से अधिक विवाह-रेखा न दीख पड़ीं। इससे यही परि-णाम निकला कि उनका प्रेम और सहवास दो-तीन पितनयों से ही विशेष रहा है।

यदि ग्राप किसी हाथ में दो विवाह-रेखा देखें श्रीर प्रथम रेखा श्रीं क लम्बी श्रीर गहरी हो तो श्राप निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि जातक का ग्रपनी प्रथम पत्नी के साथ द्वितीय की श्रपेक्षा विशेष प्रेम है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना श्रावश्यक है कि विवाह-रेखाश्रों का विस्तार करते समय प्रथम, द्वितीय, तृतीय ग्रादि हृदय-रेखा की श्रोर से गिनना प्रारम्भ करना चाहिए।

यदि कोई रेला विशेष लम्बी किन्तु पतली हो और सबसे अधिक लम्बी होने के कारण यह निश्चय किया जाय कि वही विवाह-रेलां है और इस रेला के पहले कोई गहरी रेला हो तो समक्तना चाहिए कि जातक प्रेम तो किसी अन्य ब्यक्ति को करता था किन्तु विवाह दूसरे से हुआ। यदि दोनों रेला पास-पास और समान रूप से गहरी और लम्बी हों तो यह परिणाम निकालना चाहिए कि जातक दो व्यक्तियों को समान रूप से प्रेम करता रहा—चाहे दोनों पत्नी हों या एक या दोनों उपपत्नी।

प्रेम की गहराई का लक्षण रेखा की चौड़ाई ग्रौर गहराई से ही लगता है। यदि रेखा हल्की ग्रौर पतली हो तो ऐसे जातक की ग्रपनी पत्नी के प्रति उदासीनता होती है। जिनके हाथ में बहुत बारीक-बारीक ग्रौर बहुत छोटी बहुत-सी रेखायें हों तो यह प्रकट होता है कि जातक का प्रेम करने का स्वभाव नहीं है। बल्कि भौरे के सहश इधर-उधर रस लेने का स्वभाव होता है। रेखाग्रों के विषय में कुछ ग्रन्थ लक्षण नीचे बताए जाते हैं—

- (१) यदि हाथ के बाहरी भाग से प्रारम्भ होते समय पहले हिस्से में रेखा गहरी हो श्रीर बाद में हल्की श्रीर पतली होती चली जाय तो समक्षना चाहिए कि विवाह या प्रेम-सम्बन्ध में, प्रारम्भिक काल में तो जातक के दिल में मुहब्बत का जोश था किन्तु बाद में ठंडा होता गया।
- (२) यदि प्रारम्भिक काल में (करपृष्ठ की स्रोर वाले भाग में) रेखा हल्की हो ग्रौर बुध-क्षेत्र पर ग्राकर धीरे-धीरे गहरी होती जावे तो समभना चाहिए कि पहले प्रेम हल्का था बाद में ग्रधिक हो गया।
- (३) यदि रेखा के रंग में सफेदी या पीलापन हो तो अधिक प्रेम सूचित नहीं होता। किन्तु यदि गुलाबी या लाल रंग हो तो प्रेम में जोश होता है।
- (४) यदि विवाह-रेखा द्वीप-युक्त हो तो व्यभिचार का लक्षण है या वैवाहिक जीवन में कष्ट और कलह सूचित होता है। पति-पत्नी में विच्छेद भी हो सकता है। यदि विवाह-रेखा के प्रारम्भ में यह चिह्न हो तो विवाह के प्रारम्भ काल में, यदि बीच में हो तो मध्य-काल में, यदि ग्रन्त में हो तो ग्रन्तिम काल में—जितना लम्बा द्वीप हो उतने काल तक कलह और दु:ख समभना चाहिए।

(५) यदि विवाह-रेखा सुन्दर ग्रीर ग्रच्छी हो ग्रीर चन्द्र-क्षेत्र से

प्रारम्भ होकर कोई प्रभाव-रेखा भाग्य-रेखा में ग्राकर मिल जाय तो धनिक कुल में विवाह होता है। (देखिये चित्र नं० ८६) वास्तव में यह दो लक्षणों का समन्वय है। चन्द्र-क्षेत्र से कोई भी रेखा ग्राकर यदि भाग्य-रेखा में मिलती है तो ग्रपने सम्बन्धियों के ग्रतिरिक्त किसी बाहरी व्यक्ति की सहायता से भाग्य-वृद्धि का लक्षण है। इस का ग्रथं विवाह द्वारा भाग्योदय किया जाता है। स्त्रियों के



चित्र नं० दह

हाथ में यह अर्थ विशेष सही बैठता है क्योंकि विवाह के उपरान्त उनके जीवन में विशेष परिवर्तन होता है।

यदि चन्द्र-क्षेत्र से घुमावदार या टेढ़ी रेखा झाकर भाग्य-रेखा में योग करे तभी उपर्युक्त अर्थं करना चाहिये।

- (६) यदि चन्द्र-रेखा से कोई रेखा प्रारम्भ होकर कुछ दूर तक सीघी जावे श्रीर फिर मुड़ कर भाग्य-रेखा से योग करे तो प्रेम के कारण नहीं किन्तु लहर (किसी श्रस्थायी प्रभाव या भोंक) में श्राकर मनुष्य विवाह करता है।
- (७) यदि उपर्युक्त (५ और ६) चन्द्र-क्षेत्र से आई हुई रेखा भाग्य-रेखा की अपेक्षा विशेष बलवान (गहरी और चौड़ी) हो तो जातक की अपेक्षा उसकी पत्नी विशेष प्रभाव और व्यक्तित्व रखती है। यदि किसी स्त्री के हाथ में ऐसी रेखा हो तो पत्नी के स्थान में पित समभना चाहिये।
- (८) यदि उपर्युक्त चन्द्र-क्षेत्र से ग्राई हुई प्रभाव-रेखा भाग्य-रेखा के साथ-साथ सुन्दर ग्रीर गहरी दूर तक जाये तो वैवाहिक-जीवन सुखमय होता है।
- (६) विवाह-रेखा यदि सुन्दर, सीधी, लम्बी ग्रीर गहरी हो तो पूर्ण ग्रीर शुभ फल देती है। किन्तु यदि वीच में कटी, क्रॉस या ग्रन्थ श्रशुभ लक्षणयुक्त हो तो ग्रनिष्ट फल होता है।
- (१०) यदि विवाह-रेखा कुछ दूर सीधी आकर बाद में नीचे की भ्रोर—हृदय-रेखा की भ्रोर घूम जाये तो जातक की पत्नी (या प्रेमिका) की मृत्यु पहले होगी, जातक की बाद में। यदि स्त्री के हाथ में ऐसी रेखा हो तो पति की मृत्यु पहले समभनी चाहिये।
- (११) यदि उपर्युक्त रेखा नीचे की ग्रोर न घूम कर ऊपर की ग्रोर (किनिष्ठिका उंगली की ग्रोर घूमी हो) तो कीरो के मतानुसार ऐसे जातक का विवाह नहीं होता। परन्तु भारतीय परिस्थिति में इसका ग्रथं यह करना उचित होगा कि जातक की स्वयं की मृत्यु

पहले होगी, पत्नी की बाद में।

- (१२) यदि विवाह-रेखा स्पष्ट हो लेकिन उससे निकल कर पतली-पतली रेखायें हृदय-रेखा की भ्रोर भ्रायें तो जातक की पत्नी (या पित) का स्वास्थ्य खराव रहने के कारण वैवाहिक जीवन सुख-मय न होगा।
- (१३) विवाह-रेखा बुध के क्षेत्र पर पूरी आकर हृदय-रेखा की ओर घूम गई हो और इस घुमाव पर छोटे से क्रॉस का चिह्न हो तो जातक की पत्नी (या पित) की सहसा वीमारी से या किसी दुर्घटना से मृत्यु हो जायगी। किन्तु यदि इस घुमाव पर कोई चिह्न न हो और घुमाव भी लम्बा और क्रमशः हो तो पत्नी (या पित) की लम्बे अरसे की बीमारी या अस्वास्थ्य के बाद मृत्यु होगी।

(१४) यदि विवाह-रेखा द्विशाखा युक्त हो जाये तो पति-पत्नी में कलह का लक्षण है। ये दोंनों शाखायें जितनी ऋधिक चौड़ी

(एक-दूसरे से दूर) होंगी उतना ही ग्रधिक कलह या प्रेम की कमी समभनी चाहिये। यह विच्छेद या कलह जातक की गलती से नहीं बल्कि दूसरे फ़रीक की गलती से होता है। यदि विवाह-रेखा अन्त में दो शाखाओं में विभोजित हो जाय और घूमकर हाथ के मध्य भाग की दिशा में जावे तो विवाह-विच्छेद होता है। यदि करतल के मध्य भाग से कोई रेखा ग्राकर इस द्विशाखायुक्त विवाह-



चित्र नं० ६०

रेखा से योग करती हो या उसके पास तक ग्राती हो तो इस लक्षण की पुष्टि होती है। (देखिये चित्र नं० ६०)

(१५) यदि विवाह-रेखा में छोटे-छोटे अनेक द्वीप हों और उस रेखा से निकलकर अति सूक्ष्म रेखायें नीचे की ओर जाती हों तो अत्यधिक अग्रुभ लक्षण है। ऐसे व्यक्ति को कभी वैवाहिक सुख नहीं प्राप्त हो सकता । इस कारण उसे विवाह नहीं करना चाहिए।

(१६) यदि विवाह-रेखा दो खण्डों में विभाजित हो तो वैवा-हिक जीवन में घोर संकट उपस्थित होगा। रेखा के टूटी हुई होने से विवाह-विच्छेद भी हो सकता है। किन्तु यदि दोनों खण्ड एक-दूसरे के ऊपर थ्रा जावें तो फिर मेल भी हो जायगा।

(१७) यदि विवाह-रेखा में द्वीप-चिह्न हो ग्रीर ग्रन्त में जाकर दो शाखायुक्त हो जाये तो उपर्युक्त (१५) में जो फल बताया गया

है वही होता है।

(१८) यदि विवाह-रेखा में से एक शाखा निकल कर सूर्य-क्षेत्र पर पहुँचे श्रीर सूर्य-रेखा में ऊपर की श्रीर जाकर मिल जाय तो ऐसे व्यक्ति का किसी उच्च श्रीर श्रत्यन्त प्रतिष्ठित कुल में विवाह होता है।

(१६) किन्तु यदि विवाह-रेखा से कोई रेखा निकलकर या विवाह-रेखा स्वयं घूमकर नीचे की ग्रोर जावे ग्रीर सूर्य-रेखा को काटे तो यह बहुत ग्रगुभ लक्षण है। (देखिये चित्र नं० ६१) ऐसा व्यक्ति विवाह के कारण ग्रपना उच्च पद खो बैठता है। कहा जाता है कि इ्यूक ग्राव विन्डसर (सम्राट् एडवर्ड ग्रज्टम) के हाथ में इसी प्रकार की रेखा है ग्रीर इसको देखकर प्रसिद्ध हस्तपरीक्षक कीरो ने बरसों



पहले यह बता दिया था कि भावी सम्राट् किसी ऐसी स्त्री से विवाह करेंगे जिस के कारण उन्हें राज्यच्युत होना पड़ेगा।

(२०) यदि विवाह-रेखा के बाद उसके ही समानान्तर रेखा हो तो विवाह के उप-रान्त जातक का किसी ग्रन्य स्त्री से प्रेम-सम्बन्ध होता है।

विवाह-रेखा पर चिह्न

विवाह-रेखा पर कुछ चिह्नों का फल तो

ऊपर बताया जा चुका है। इसके अतिरिक्त यदि शुक्र-क्षेत्र से प्रारम्भ होकर कोई रेखा विवाह-रेखा तक श्रावे या उसे काटे तो इसका फलादेश उस (प्रभाव-रेखा के) प्रकरण में दिया गया है ; किन्तु कुछ म्रन्य चिह्नों का फल नीचे दिया जाता है-

- (१) यदि विवाह-रेखा पर क्रॉस का चिह्न हो तो अगुभ लक्षण है। वैवाहिक जीवन में काफ़ी क्लेश श्रीर बाघा का सामना करना पडेगा।
- (२) यदि विवाह-रेखा सूर्य-क्षेत्र तक जाये और वहाँ किसी तारे के चिह्न से योग करे तो जातक का विवाह किसी सुविख्यात श्रीर सुप्रतिष्ठित व्यक्ति से होता है।
- (३) यदि विवाह-रेखा अन्त में त्रिशूलाकृति (तीन शाखायुक्त) हो जाये तो भी यही समभना चाहिए कि पति-पत्नी में प्रेम नहीं रहा। चाहे ग्रदालत के जरिये विच्छेद न हो किन्तु गार्हस्थ्य जीवन सुखमय नहीं होता।
- (४) यदि विवाह-रेखा बुध-क्षेत्र पर घूमकर श्रंकुश की भाँति हो जाये तो भी प्रेम नष्ट हो जाता है।
- (५) यदि विवाह-रेखा पर विन्दु-चिह्न हो तो श्रशुभ लक्षण है, इससे बाधा या विघ्न सचित होता है। यदि इस बिन्दु के बाद विवाह-रेखा क्रमशः क्षीण होती जावे तो समभना चाहिए कि उस विघ्न के कारण घीरे-धीरे प्रेम भी नष्ट हो जावेगा।

बित्र नं० ६२

यदि विवाह-रेखा पर काला दाग हो तो जातक विधवा या विघुर होता है।

(६) यदि विवाह-रेखा किसी छोटी ग्राड़ी रेखा से कटी हो भीर वहाँ से कोई रेखा आकर शीर्ष-रेखा से योग करती हो भीर

शीर्ष-रेखा में उस स्थान पर द्वीप-चिह्न हो तो जातक के वैवाहिक जीवन में वाधा पहुँचने के कारण उसे मस्तिष्क-विकार होगा।

यदि इस लक्षण में शीर्ष-रेखा पर द्वीप के स्थान में क्रॉस, छोटी श्राड़ी रेखा या बिन्द्-चिह्न हो तो भी यही फल वताना चाहिये।

(७) जुक-क्षेत्र से प्रारम्भ होकर आने वाली प्रभाव-रेखाओं से यदि विवाह-रेखा कटी हो या विवाह-रेखा बुध-क्षेत्र पर कुछ दूर सीधे आए फिर घूमकर लम्बी, शुक्र-क्षेत्र पर चली जावे तो यह सूचित होता है कि जातक जिससे प्रेम करता था और विवाह करना च हता था उससे उसके सम्बन्धियों ने विवाह नहीं होने दिया और इस कारण उसकी अभिलाषा में वाधा पड़ी या यह विवाह-रेखा लम्बी और गहरी हो तो यह फल समभना चाहिए कि सम्बन्धियों के हस्तक्षेप के कारण विवाह-सुख में वाधा पड़ी। जिस स्थान पर यह प्रभाव-रेखा विवाह-रेखा को काटती हो उस स्थान पर विवाह-रेखा पर अगुभ लक्षण (द्वीप, द्विशाखायुक्त होना आदि) हो तो विशेष अनिष्ट परिणाम समभना चाहिये।

विवाह-रेखा का श्रन्य लक्षणों से सामञ्जस्य

वैसे तो सभी लक्षणों का परस्पर सामञ्जस्य करना आवश्यक है किन्तु विवाह-रेखा का जब तक अन्य लक्षणों से पूरा मिलान नहीं कर लिया जावेगा तब तक वैवाहिक जीवन को यथार्थता का पता नहीं लगेगा। मनुष्य का वैवाहिक जीवन बहुत-कुछ वह स्वयं निर्माण करता है। जिसकी शीर्ष-रेखा विलकुल सीधी और बलवान होगी उसके दिमाग में इश्क के खयालों के लिये जगह कहाँ ? जिस की हृदय-रेखा हथेली में काफी नीची और सीधी हो तथा शनि-क्षेत्र के नीचे तक ही आकर रुक जावे वह प्रेम के तूफान में कैसे बह सकता है ? जिसकी हथेली और उंगलियों का अग्र भाग चौकोर हो वह अपने समय को सांसारिक उन्नति के उपयोग में लगावेगा। पत्नी या प्रेयसी की इच्छानुसार वह अपना समय कैसे व्यतीत करेगा? जिसके अँगुष्ठ का प्रथम पर्व वड़ा और बलवान हो वह किसी दूसरे के हाथ में अपनी नकेल देकर उसकी इच्छानुसार कैसे चलेगा? जिसकी उंगलियों के बीच में छिद्र ही नहीं है और धन खर्च करना जिसे अच्छा नहीं लगता वह कैसे उपहारों द्वारा अपनी प्रेयसी का मन प्रसन्न करेगा?

इस कारण, हाथ के सक लक्षणों के साथ विवाह-रेखा का मिलान कर ग्रन्तिम निर्णय पर पहुँचना चाहिए।

# तृतीय खएड

## १७वां प्रकरण

## अन्य रेखायें तथा हाथ पर विविध चिह्न

पिछले खण्ड में सात प्रधान रेखाओं का विस्तृत परिचय दिया जा चुका है। अब इस खण्ड में अन्य रेखाओं तथा हथेली एवं उंगलियों पर विविध चिह्न, उनके लक्षण तथा फल दिये जाते हैं।

सत्रहवें प्रकरण में निम्नलिखित रेखाग्रों का वर्णन दिया गया है—

- (क) मंगल-रेखा
- (ख) शुक्र-क्षेत्र से जाने वाली प्रभाव-रेखाएँ
- (ग) गुक्र-मेखला
- (घ) शनि-मुद्रिका
- (ङ) बृहस्पति-मुद्रिका ।

ग्रन्य रेखाओं यथा यात्रा-रेखा, भ्रातृ-रेखा, संतान-रेखा ग्रादि का वर्णन ग्रठारहवें प्रकरण में दिया गया है।

उंगलियों तथा ग्रह-क्षेत्रों पर विविध चिह्नों का फल उन्नीसवें ग्रीर वीसवें प्रकरण में दिया गया है।

### मंगल-रेखा

मंगल के द्वितीय क्षेत्र से प्रारम्भ होकर यह रेखा जीवन-रेखा की भाँति गोलाई लिये प्रायः जीवन-रेखा के समानान्तर चलती है। यह एक प्रकार से जीवन-रेखा की सहायिका रेखा है ग्रीर जीवन-रेखा को बल प्रदान करती है। जिनके हाथ में जीवन-रेखा सुन्दर ग्रीर पुष्ट न हो या दोपयुक्त हो उनके हाथ में यदि मंगल-रेखा

मंगल-रेला २६१

लम्बी ग्रौर पुष्ट हो तो जीवन-रेखा के दोष की निवृत्ति होती है ग्रौर उनका स्वास्थ्य ग्रच्छा ही रहता है। यदि जीवन-रेखा किसी स्थान

पर खिण्डत भी हो भीर उसके पीछे मंगल-रेखा, सुन्दर, ग्रखण्डित व पुष्ट हो तो ऐसा व्यक्ति वीमार होने पर भी मृत्यु से वच जाता है।

यदि जीवन-रेखा सुन्दर और पुष्ट हो

और साथ ही मंगल-रेखा भी बलयुक्त हो
तो ऐसे व्यक्ति में प्राणशक्ति बहुत अधिक
मात्रा में होती है। उसमें उत्साह, सहनशक्ति, परिश्रम करने का गुण और बल- वित्र नं ६३
प्रयोग का स्वभाव अधिक मात्रा में होता है। ऐसे लोग निरन्तर कुछ-न-कुछ कार्य करते ही रहते हैं। प्राणशक्ति का आधिक्य होने से निर्वलता या आलस्य या अकर्मण्यता नहीं होती और विना किसी कार्य के वे निकम्मे नहीं बैठ सकते।

ऐसे व्यक्तियों पर यदि बृहस्पित का प्रभाव अधिक हो तो खाने-पीने के बहुत शौकीन होते हैं। यदि मंगल का प्रभाव अधिक होगा तो खूब खाने-पीने के अतिरिक्त सैनिक-कार्य या खेल-कूद या अन्य ऐसा कार्य विशेष करेंगे जिसमें परिश्रम विशेष पड़े। इनमें सहन-शक्ति और परिश्रमशीलता विशेष होती है।

### बंगल-रेखा की लम्बाई

यदि मंगल-रेखा शुरू से म्राखीर तक जीवन-रेखा के साथ-साथ चले तो समस्त जीवन-भर प्राणशक्ति बहुतायत से होगी। यदि लगातार न हो तो जीवन-रेखा के बिस भाग के पीछे सुन्दर भीर पुष्ट मंगल-रेखा होगी, जीवन के उस भाग में प्राणशक्ति विशेष मात्रा में होगी।

### मंगल-रेखा से निकलने वाली रेखायें

यदि मंगल-रेखा से कोई रेखा निकलकर जीवन-रेखा को काटती हुई ऊपर की ग्रोर जावे तो यह परिश्रम के फलस्वरूप भाग्योदय का लक्षण है। यदि ऐसी ऊर्ध्वंगामी रेखा जाकर शीर्ध-रेखा में मिल जावे तो यह प्रकट होता है कि प्राणशक्ति जातक के मस्तिष्क (दिमाग़) को वल पहुँचाती है। यदि यह रेखा जाकर भाग्य-रेखा में मिले तो भाग्य-वृद्धि सूचित होती है।

मंगल-रेखा से निकलकर जो रेखाएँ शोर्ष-रेखा या भाग्य-रेखा में मिले केवल उन्हें ग्रुभ फलदायक समभना चाहिये, यदि इन रेखाओं को काटें तो अग्रुभ लक्षण है क्योंकि काटने वाली रेखाएँ सदैव अग्रुभ परिणाम सुचित करती हैं।

मंगल-रेखा से निकली रेखाओं का ग्रन्य लक्षणों के सहयोग से फल

यदि शुक्र-क्षेत्र बहुत उन्नत हो ग्रीर जीवन-रेखा तथा मंगल-रेखा दोनों पुष्ट ग्रीर बलवान हों तो ऐसा व्यक्ति बहुत कामुक होगा ग्रीर भोग-विलास बहुत करेगा।

(१) यदि ऐसे हाथ में मंगल-रेखा से कोई रेखा निकलकर भाग्य-रेखा या सूर्य-रेखा को काटे तो ग्रत्यन्त भोग-विलास की प्रवृत्ति के कारण भाग्य-हानि, यश-हानि ग्रादि ग्रग्रुभ फल होते हैं। यदि ऐसी स्थिति में सूर्य-रेखा पर विन्दु-चिह्न, क्रॉस या कोई ग्राड़ी ग्रग्ला-रेखा हो तो उपर्युक्त लक्षण की पुष्टि होती है।

(२) यदि ऐसे हाथ में मंगल-रेखा से निकली हुई रेखा विवाह या प्रेम-रेखा को काटे तो जातक के भोग-विलास (ग्रन्यथा सम्बन्ध) के कारण वैवाहिक सुख में बाधा होगी। यदि विवाह-रेखा भी दो शाखायुक्त हो तो उपर्युक्त लक्षण की पुष्टि होती है।

(३) यदि मंगल-रेखा से निकली हुई रेखा चन्द्र-क्षेत्र पर आवे तो अभुभ लक्षण है। ऐसा व्यक्ति भोगी, विलासी, चंचल प्रकृति का, बहुत घूमने वाला आवारा, गाने-बजाने का शौकीन होता है। यदि ऐसी चन्द्र-क्षेत्र पर ग्राई हुई रेखा के ग्रन्त पर विन्दु, ग्रगंला-रेखा, काँस या तारे का चिह्न हो तो ग्रत्यन्त भोग-विलास के कारण शारीरक शंक्ति का ह्रास हो जाने पर मनुष्य सहसा मर जाता है। यदि जीवन-रेखा के ग्रन्त पर भी 'क्रॉस' या 'तारे' का चिह्न हो तो उपर्युक्त ग्रगुभ लक्षण की पुष्टि होती है।

(४) यदि शीर्ष-रेखा बीच में दोषयुक्त हो जावे तो समभना चाहिये कि इन बुराइयों के फलस्वरूप दिमाग कमजोर, रोगयुक्त या निकम्मा हो गया है। यदि शीर्ष-रेखा पर 'तारे' का चिह्न हो तो उपर्युक्त लक्षण होने से मनुष्य पागल हो जाता है। मंगल-रेखा और जीवन-रेखा का नुलनात्मक ग्रध्ययन

यदि मंगल-रेखा जीवन-रेखा की अपेक्षा विशेष पुष्ट और बलयुक्त हो तो समभना चाहिये कि जातक को देखने से या जीवनरेखा को देखने से जो बाहरी शक्ति मालूम होती है उसकी अपेक्षा
भीतरी प्राणशक्ति विशेष है और जीवन-रेखा की भाँति मंगल-रेखा
का भी गम्भीर अध्ययन करना चाहिये। किन्तु यदि जीवन-रेखा ही
विशेष पुष्ट और बलयुक्त हो तो मुख्य (जीवन) रेखा की सहायिका
होती है।

**जुक्र क्षेत्र की प्रभाव या चिन्ता-रे**खाएँ

वैसे तो हाथ में सभी रेखाएँ अपना प्रभाव रखती हैं—कुछ कम
कुछ अधिक; किन्तु गुक्र-क्षेत्र से जो रेखाएँ उठकर करतल की ओर
आती हैं या अन्य किन्हीं प्रधान रेखा या रेखाओं से योग करती हैं
वे जातक के जीवन को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं या चिता
का कारण उपस्थित करती हैं; इस कारण उन्हें प्रभाव-रेखा या
चिन्ता-रेखा भी कहते हैं। जीवन-रेखा, शीर्ष-रेखा, हृदय-रेखा ये
सर्वप्रधान तीन रेखाएँ हैं। इनके बाद भाग्य-रेखा, सूर्य-रेखा तथा
बुध-रेखा हैं—ये तीनों ही नीचे से ऊपर को जाने वाली रेखाएँ हैं।
इन छ: रेखाओं के अतिरिक्त विवाह-रेखा, आतु-रेखा संतान-रेखा,

मंगल-रेखा, मणिवन्ध-रेखा ग्रादि ग्रन्य रेखाएँ हैं—परन्तु शुक्र-क्षेत्र से प्रारम्भ होने वाली रेखाग्रों का प्रभाव जातक पर बहुत ग्रधिक होता है; इसका कारण यह है कि भ्राँगुष्ठ सब उंगलियों में प्रधान है ग्रीर अर्गेंगुष्ठ के नीचे वाले स्थान (शुक्र-क्षेत्र) से ये रेखाएँ प्रारम्भ होती हैं। गुक्र-क्षेत्र बहुत बड़ा होने के कारण एक नहीं ग्रनेक रेखाएँ इस स्थान पर होती हैं-- कुछ तो भीतर की ग्रोर जीवन-रेखा के प्राय: समानान्तर होती हैं ग्रौर शुक्र-क्षेत्र के वाहर नहीं जातीं, किन्तू कुछ अन्य रेखाएँ शुक-क्षेत्र से ग्राड़ी निकलकर जीवन-रेखा, शीर्ष-रेखा, हृदय-रेखा, भाग्य-रेखा, सूर्य-रेखा, विवाह-रेखा—इनमें से एक या कई को काटती हुई—हाथ में तिरछी स्थिति में रहती हैं—इन सब रेखाओं का नाम 'शुक्र-रेखा' रखना विशेष उपयुक्त है—किन्तु सैकड़ों वर्ष से इन्हें 'प्रभाव'-रेखा या चिन्ता-रेखा यह नाम दिया गया है। इस कारण प्रस्तुत पुस्तक में भी इनका इन्हीं नामों से वर्णन किया जावेगा। यदि किसी हाथ में इन रेखाग्रों का जाल-सा हो ग्रर्यात् २०-२५-३० रेखा हों तो उनमें से-२-४ जो मोटी ग्रीर स्पष्ट हों-उनको चुनकर-प्रत्येक का ग्रध्ययन करना चाहिये। यदि कोई स्पष्ट न हों, सब वड़ी सूक्ष्म हों तो यह स्नायविक दुर्वलता का लक्षण है-यह समककर इन रेखाओं का विचार छोड़ देना चाहिये।



चित्र नं ० १४

'मंगल-रेखा' भी एक प्रकार से—वहुत सी शुक्र-रेखा या प्रभाव-रेखाओं में से एक है किन्तु जीवन-रेखा के विलकुल समीप श्रीर प्रायः समानान्तर होने से यह जीवन-रेखा की 'सहोदरा' (बहन) मानी गई है। दूसरी वात यह है कि प्रायः मंगल-रेखा, मंगल के द्वितीय क्षेत्र से प्रारम्भ होती है इस कारण इसका नाम मंगल-रेखा रखा गया है। किन्तु मंगल-रेखा के अतिरिक्त जो उसके

समानान्तर—कुछ गोलाई लिये हुए—गुक्र-क्षेत्र पर ग्रन्य रेखाएँ होती हैं उन सब को प्रभाव-रेखा ही कहते हैं। (देखिये चित्र नं० ६४) इस प्रकार प्रभाव-रेखाग्रों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित कर सकते हैं—

- (१) शुक्र-क्षेत्र पर—जीवन-रेखा के भीतर की ग्रोर—जीवन-रेखा या मंगल-रेखा के समानान्तर रेखाएँ।
- (२) शुक्र-क्षेत्र से प्रारम्भ होकर जीवन-रेखा को काटकर करतल-मध्य की ग्रोर जाने वाली तिरछी रेखाएँ।

इन दोनों वर्गों में जो शुक्र-क्षेत्र पर ही मंगल-रेखा की समाना-न्तर रेखाएँ होती हैं वे जातक पर किसी स्त्री या स्त्रियों का प्रभाव प्रकट करती हैं। यदि किसी स्त्री के हाथ में ये रेखा हों तो किसी पुरुष या पुरुषों का प्रभाव समफना चाहिये। जितनी लम्बी और जितनी गहरी ये रेखा हों उतना ही ग्रधिक प्रभाव समफना चाहिये।

यदि शुक्र-क्षेत्र के काफी नीचे (मिणवन्ध की ग्रोर) से कोई
प्रभाव-रेखा प्रारम्भ हो जीवन-रेखा के साथ-साथ (समानान्तर)
चले ग्रीर मंगल के द्वितीय क्षेत्र को चली जावे तो यह प्रकट होता
है कि जातक पर किसी स्त्री या पृष्प का प्रभाव रहा था परन्तु वह
ग्रन्य व्यक्ति धीरे-धीरे जातक से किनाराकशी (तटस्थता) कर लेगा।
तिरछी प्रभाव रेखाएँ

ऊपर जो तिरछी प्रभाव या चिन्ता-रेखाएँ वताई गई हैं वे कुछ तो वहुत छोटी होती हैं ग्रीर कुछ वहुत लम्बी। इसके ग्रितिरिक्त कुछ रेखाग्रों के ग्रादि या ग्रन्त में कोई चिह्न (यथा त्रिकोण, क्रॉस, तारा) नहीं होता, परन्तु किसी के प्रारम्भ में कोई चिह्न होता है किसी के ग्रन्त में। इन विविध चिह्नों के ग्रादि या ग्रंत में रहने के कारण फलादेश ग्रलग-ग्रलग हो जाता है। इस कारण इनका ग्रच्छी प्रकार ग्रध्ययन करने के लिए इन्हें पाँच वर्गों में विभाजित किया जाता है—

- (क) छोटी रेखाएँ जो किसी रेखा को न काटें ग्रौर भाग्य-रेखा तक न पहुँचें।
- (अ) लम्बी रेखाएँ जो कई रेखाओं को काटती हुईं किसी ग्रह-क्षेत्र पर जाकर समाप्त हों या ग्रन्य रेखाओं को काटें या उन्हीं में विलीन हो जावें।
  - (ग) जिसके ग्रारम्भ में चिह्न हो।
  - (घ) जिसके अन्त में चिह्न हो।
- (ड) जिसके ब्रादि ब्रीर ब्रन्त दोनों स्थानों पर कोई चिह्न हो। (क) छोटी रेखाएँ

ग्रव उपर्युक्त प्रत्येक प्रकार की रेखाग्रों का वर्णन किया जाता है—

- (१) यदि जीवन-रेखा से प्रारम्भ होकर कोई रेखा मंगल के दितीय क्षेत्र पर ग्रावे तो यह रेखा जीवन-रेखा से घिरे हुए शुक्र-क्षेत्र पर होगी। यदि ऐसी रेखा किसी स्त्री के हाथ में हो तो जीवन के प्रारम्भिक भाग में किसी गुप्त प्रेम के कारण घोर दु:ख होगा।
- (२) यदि उपर्युक्त हुन्टांत में एक की बजाय दो-तीन छोटी-छोटी रेखाएँ जीवन-रेखा से प्रारम्भ होकर—ग्रागे जाकर परस्पर मिलकर एक रेखा हो जावें और मंगल के द्वितीय क्षेत्र पर ऊपर की भाँति जावें और ऐसी रेखा यदि स्त्री के हाथ में हो तो उसका गुप्त प्रेमी बहुत कामुक होगा और उसके द्वारा निरन्तर पीड़ा पहुँचाई जावेगी।
- (३) शुक्र-क्षेत्र या मंगल के द्वितीय क्षेत्र से जो रेखा प्रारम्भ होकर केवल जीवन-रेखा को काटे—छोटी होने के कारण शीर्ष-रेखा या भाग्य-रेखा तक न पहुँचे तो समभना चाहिये कि जातक के घर वाले—माता, पिता, भाई तथा ग्रन्य रिक्तेदार उसके जीवन में बहुत दस्तन्दाजी (हस्तक्षेप) करते रहेंगे जिसके कारण उसे परेशानी श्रमुभव होगी।

यदि ऐसी बहुत सी पतली-पतली रेखाएँ हों तो यह सूचित

होता है कि जातक में स्नायिक दुर्वलता है स्रीर वह छोटी-छोटी बातों की स्रकारण चिन्ता करता है।

- (४) यदि ग्रँगुष्ठ के द्वितीय पोरवे से प्रारम्भ होकर कोई गहरी रेखा जीवन-रेखा को काटे ग्रीर जीवन-रेखा को काट कर कुछ दूर ही पर समाप्त हो जावे तो किसी प्रियजन की मृत्यु या प्रियजन के विश्वासघात (उसके ग्रन्य को प्रेम करने) के कारण घोर संताप होता है।
- (५) यदि रेखा उपर्युक्त (४) प्रकार की हो किन्तु भ्रँगुष्ठ के दितीय पर्व की वजाय प्रथम पर्व से प्रारम्भ हो तो किसी शस्त्र से जातक की मृत्यू होती है।
- (६) यदि कोई ग्रधंवृत्त सहश छोटी-सी रेखा जीवन-रेखा को काटे तो ग्रचानक भयंकर रोग या मृत्यु सूचित होती है। (ख) बड़ी रेखाएँ

धव गुक्र-क्षेत्र से प्रारम्भ होने वाली उन वड़ी तिरछी रेखाग्रों का वर्णन किया जाता है जो जीवन-रेखा को काट कर— ग्रागे बढ़कर किसी ग्रह-क्षेत्र पर जाती हैं या ग्रन्थ रेखा या रेखाग्रों को भी काटती हैं—



चित्र नं ० १५

(१) यदि जुक-क्षेत्र से प्रारम्भ होकर कोई रेखा जीवन-रेखा को काटती हुई वृहस्पित के क्षेत्र पर पहुँचे तो जातक में बहुत अभिमान होता है और उसमें महत्वाकांका भी बहुत अधिक होती है। अन्य लक्षण अच्छे हों तो उन्नित भी विशेष होती है।

यदि इस रेखा के अन्त पर (बृहस्पित-क्षेत्र पर) तारे का चिह्न हो तो सफलता प्रकट होती है। किन्तु यदि वहाँ इसको कोई छोटी-सी आड़ी-रेखा काटे तो असफलता का लक्षण है; यदि 'क्रॉस'-चिह्न हो तो और भी खरावी होती है।

- (२) यदि शुक्र-क्षेत्र से प्रारम्भ हो चिंता-रेखा जीवन-रेखा स्रादि को काटती हुई शनि-क्षेत्र पर पहुँचे तो किसी जानवर या मोटर से टकराने की या इसी प्रकार की दुर्घटना होती है। यदि शनि-क्षेत्र पर पहुँचकर इस रेखा की दो शाखा हो जावें (एक प्रधान रेखा—एक शाखा) तो उपर्युक्त दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है या दाम्पत्य जीवन कलहमय होता है।
- (३) यदि उपर्युक्त रेखा (२) मध्यमा उंगलो के तृतीय पर्व पर पहुँचे तो ऐसी रेखा वाली स्त्री को गर्भाशय के रोग रहते हैं या प्रसव में बहुत कष्ट होता है।

यदि शीर्ष-रेखा तथा स्वास्थ्य-रेखा के योग होने के स्थान पर तारे का चिह्न हो ग्रौर चन्द्र-क्षेत्र पर जाल को तरह ग्रनेक पतली रेखाएँ हों तो उपर्युक्त फल की पुष्टि होती है।

- (४) यदि उपर्युक्त रेखा (२) करीव-करीव भाग्य-रेखा के समानान्तर हो तो इसे भाग्य-रेखा की सहायिका रेखा समभना चाहिये—यह भाग्य-वृद्धि सूचित करती है। मित्रों या सम्विन्धयों का सहयोग प्राप्त होता है।
- (५) यदि जीवन-रेखा से प्रारम्भ होकर यह रेखा बृहस्पित के क्षेत्र पर जावे और वहाँ पहुँचकर एकदम घूम कर शिन-क्षेत्र पर पहुँच जावे तो धार्मिकता की ओर प्रवृत्ति होती है—ऐसी धार्मिकता में दुनियादारी छिपी रहती है।
- (६) यदि गुक्र-क्षेत्र से चिंता-रेखा प्रारम्भ हो कर जीवन-रेखा को काटती हुई, जीवन-रेखा में निकली किसी ऊर्ध्वगामी छोटी रेखा को काटती हुई, मुड़कर शिन-क्षेत्र पर पहुँचे तो पित-पत्नी में बहुत कलह रहता है या विवाह-विच्छेर हो जाता है। (देखिये चित्र नं ६६)
- (७) यदि उपर्युक्त (६) रेखा बुध-क्षेत्र पर पहुँचे या विवाह-रेखा को काटे तो भी यही फल होगा।

(६) यदि गुक्र-क्षेत्र से रेखा प्रारम्भ हो-सीधी (लहरदार नहीं) ग्रौर पूर्ण स्पष्ट एकदम सूर्य-क्षेत्र पर ग्रावे तो मित्रों या कुदुम्बियों की सहायता से जातक को यश तथा स्याति प्राप्त होती है।

(६) यदि उपर्युक्त रेखा (८) ग्रस्पष्ट या दूटी हो या सीधी न हो-वित्क लहरदार हो-तो जातक को यश तथा ख्याति मिलने में बाघा होती है-- किस दोप के कारण ? यह अन्य रेखाओं या लक्षणों से विचार करना चाहिये। ऐसा जातक वन्युग्रों ग्रौर मित्रों से सहायता प्राप्त करने पर भी सफलता या यश प्राप्त नहीं कर सकेगा।



- (१०) यदि उपर्युक्त (८) रेखा सूर्य-क्षेत्र की बजाय बुध-क्षेत्र पर ग्रावे तो व्यापार या विज्ञान-क्षेत्र में ग्रत्यन्त उन्नति ग्रौर लाभ प्रकट होता है। (चिटली उंगली का द्वितीय पर्व बड़ा होने से व्यापार में, या प्रथम पर्व वड़ा होने से विद्या-सम्बन्धी विशिष्टता) इसमें मित्र तथा सम्बन्धी सहायक होंगे। इस रेखा के एकदम सीधे (लहरदार नहीं), स्पष्ट ग्रीर ग्रन्य दोषरहित होने से जुभ फल होता है।
- (११) यदि उपर्युक्त (१०) रेखा टूटी, श्रस्पष्ट या लहरदार हो तो ग्रसफलता या विघ्त-वाधा का लक्षण है।
- (१२) यदि शुक्र-क्षेत्र से चिता-रेखा प्रारम्भ होकर जीवन, भाग्य, शीर्प तथा सूर्य-रेखाग्रों को काटती हुई मंगल के प्रथम क्षेत्र पर श्रावे तो सिर में चोट का श्राघात होता है (सम्भवतः किसी मित्र या सम्बन्धी द्वारा), किस वर्ष में ?--वह जीवन-रेखा को जहाँ काटती हो उस स्थान से अनुमान करना चाहिये। किन्तु यदि उपर्युक्त मंगल-क्षेत्र ग्रत्यधिक उन्नत हो या उस पर बहुत-सी रेखाएँ

हों तो जातक क्रोध में स्वयं दूसरे पर प्रहार करता है।

- (१३) यदि शुक्र-क्षेत्र से चिंता-रेखा प्रारम्भ हो जीवन तथा भाग्य-रेखाओं को काटती हुई चन्द्र-क्षेत्र पर ग्रावे तो ऐसे पुरुष के कारबार (या नौकरी में) स्त्री या स्त्रियों के ग्रनुचित हस्तक्षेप के कारण दुर्भाग्य उपस्थित होता है। यदि स्त्री के हाथ में हो तो पुरुषों द्वारा हस्तक्षेप के कारण दुर्भाग्य होता है।
- (१४) यदि शुक्र-रेखा प्रारम्भ होकर भाग्य-रेखा को काटकर वहीं समाप्त हो जावे तो सम्बन्धी या मित्रों द्वारा भाग्य में बाधा। कई वार यह ऐसे विवाह का भी लक्षण होता है जिसके कारण जातक के भाग्य की गति हक जाती है या विगड़ जाती है।
- (१५) गुक-क्षेत्र से रेखा प्रारम्भ हो, जीवन तथा भाग्य-रेखाओं को काटकर कुछ जरा सो ग्रागे वढ़ कर समाप्त हो जावे तो जातक के मित्र या सम्बन्धी ग्रनुचित हस्तक्षेप द्वारा जातक के रोजगार में बाधा डालेंगे (उदाहरण के लिए जातक नौकरी कर श्रपना भाग्योदय करता हो तो नौकरी छुड़वा कर उसे व्यापार में लगा देना)।
- (१६) शुक्र-क्षेत्र से रेखा प्रारम्भ हो, जीवन-रेखा को काटती हुई शीर्ष-रेखा को काट कर वहीं समाप्त हो जावे तो जातक के स्वतन्त्र विचार में सम्वन्धियों द्वारा अनुचित हस्तक्षेप।
- (१७) यदि उपर्युक्त (१६) रेखा, शीर्ष-रेखा को काट कर कुछ ग्रागे वढ़ जावे तो मस्तिष्क-विकार या सम्विन्धयों के हस्तक्षेप के कारण परेशानी।
- (१८) यदि उपर्युक्त (१६) रेखा, ग्रागे बढ़कर हृदय-रेखा को काटे ग्रीर वहाँ समाप्त हो तो जातक के मित्रों या सम्बन्धियों के विश्वासघात या दुर्व्यवहार के कारण हृद्रोग। बहुत से परिवारों के एक या ग्रनेक स्त्री या पुरुष ऐसे कलहकारी होते हैं कि अगड़ा करके जातक को इतना परेशान कर देते हैं कि हृदय-रोग हो

जाता है।

- (१९) यदि उपर्युक्त (१८) रेखा हृदय-रेखा को कुछ काटकर द्यागे बढ़े तो समभना चाहिये कि जातक जहाँ स्वयं ग्रपनी मर्जी से विवाह करना चाहता है वहाँ उसके प्रिय व्यक्ति से विवाह करने में जातक के सम्बन्धी बाधा डालेंगे।
- (२०) यदि उपर्युक्त (१६) रेखा, जीवन-रेखा से निकली हुई ऊर्ध्वगामी किसी छोटी रेखा को काटे तथा शीर्ष एवं हृदय-रेखाश्रों को भी काटे तो वैवाहिक जीवन परम श्रशांतिमय, कलहपूर्ण होगा तथा सम्बन्ध-विच्छेद की नौवत श्रावेगी। यदि शुक्र-क्षेत्र से प्रारम्भ हुई प्रभाव-रेखा विवाह-रेखा को भी काटे तो निश्चय विवाह-विच्छेद होगा।
- (२१) यदि जुक-क्षेत्र से प्रारम्भ हुई प्रभाव या चिता-रेखा हृदय-रेखा तक पहुँचते-पहुँचते दो शाखायुक्त हो जावे (एक प्रधान-रेखा—एक शाखा) ग्रौर दोनों शाखाएँ हृदय-रेखा को काटें तो विवाह-विच्छेद का लक्षण है।
- (२२) यदि उपर्युक्त (२१) रेखा, जहाँ भाग्य-रेखा को काटे वहाँ भाग्य-रेखा पर द्वीप-चिह्न भी हो तो किसी अनुचित गुप्त प्रेम-सम्बन्ध के कारण बदनामी तथा विवाह-विच्छेद।
- (२३) यदि शुक्र-क्षेत्र से प्रारम्भ हुई प्रभाव-रेखा, शीर्ष-रेखा तथा हृदय-रेखा को काटकर कुछ दूर श्रागे समाप्त हो ग्रीर इस् प्रभाव-रेखा पर द्वीपचिह्न हो तो जातक का किसी से गुप्त प्रेम होता है जिसका बहुत भयंकर परिणाम होता है।
- (२४) यदि शुक्र-क्षेत्र से प्रारम्भ होकर प्रभाव-रेखा आकर सूर्य-रेखा में विलीन हो जावे तो सम्विन्धियों से सहायता के कारण सफलता, यश तथा ख्याति प्राप्त होती है।
  - (२५) जहां से जीवन-रेखा प्रारम्भ होती है--उसके भीतरी



चित्र नं० ६७

भाग (द्वितीय मंगल-क्षेत्र) से प्रारम्भ होकर कोई रेखा सूर्य-रेखा को काटे तो जातक के माता-पिता की वदनामी या उनको ग्रत्यधिक घाटा होने के कारण जातक के वचपन में धन-हानि समभनी चाहिये।

(२६) यदि शुक्र-क्षेत्र से प्रारम्भ होने वाली रेखा सूर्य-रेखा को काटे तो यह समभें कि सम्बन्धियों के हस्तक्षेप के कारण जातक जैसा सफल श्रपना जीवन वनाना चाहता

था वैसा नहीं बना सकेगा। यदि हाथ में ग्रन्य ग्रभगु लक्षण हों तो जिस ग्रवस्था पर सूर्य-रेखा कटी हो उस ग्रवस्था पर वदनामी ग्रीर मान-हानि।

- (२७) यदि उपर्युक्त (२६) रेखा, जीवन-रेखा से निकली हुईं अर्ध्वंगामी किसी छोटी रेखा को काटती हुई आगे वढ़कर सूर्य-रेखा पर जाकर समाप्त हो जावे तो जातक किसी सम्बन्धी से मुकदमा जीतता है। किन्तु यदि सूर्य-रेखा को पार कर प्रभाव-रेखा आगे बढ़ जावे तो मुकदमा हार जाता है।
- (२८) यदि प्रभाव-रेखा विवाह-रेखा को काटे तो तलाक या विवाह-विच्छेद के मुकदमे में जातक को मुद्दायला वनना पड़ता है।
- (२६) यदि उपर्युक्त (२८) रेखा द्वीपयुक्त हो तो विवाह-विच्छेद जातक के किसी अन्य व्यक्ति के साथ गुप्त प्रेम के कारण होता है; डिगरी जातक के खिलाफ़ होती है।
- (३०) यदि उपर्युक्त (२८) रेखा, जीवन-रेखा से निकली हुई ऊर्ध्वगामी किसी छोटी रेखा को काटती हुई आगे बढ़कर दो शाखा-युक्त विवाह-रेखा में जाकर विलीन हो जावे तो विवाह-विच्छेद अवश्य होता है, जातक के हक़ में डिग्री होती है।

(ग) प्रभाव-रेखाएँ जिनके प्रारम्भ में कोई चिह्न हो

(१) विन्दु (क) यदि शुक्र-क्षेत्र पर कोई विन्दु हो ग्रौर उससे प्रारम्भ होकर कोई रेखा जीवन-रेखा को काटे तथा जीवन-रेखा से निकली हुई ऊपर को जाती हुई किसी रेखा को काटे तथा (ख) बृहस्पित के क्षेत्र पर 'क्रॉस' चिह्न स्पष्ट हो तो जातक का किसी स्त्री से प्रेम हो जाता है; उससे विवाह भी होता है किन्तु वाद में विवाह-विच्छेद होता है।



चित्र नं० ६८

- (२) तारे का चिह्न—यदि शुक्र-क्षेत्र पर कोई तारे का चिह्न हो, श्रौर वहाँ से प्रारम्भ होकर कोई प्रभाव-रेखा जीवन-रेखा को काटे श्रौर जरा सी श्रागे वढ़कर समाप्त हो जावे तो जीवन-रेखा को जिस श्रवस्था पर काटे उस श्रवस्था पर किसी सम्बन्धी की मृत्यु।
- (३) यदि उपर्युक्त (२) प्रभाव-रेखा शनि-क्षेत्र तक ग्रावे ग्रौर वहाँ दो शाखायुक्त (एक प्रधान-रेखा—एक शाखा) हो जावे तो वैवाहिक जीवन संतापमय होता है—जातक की पत्नी पागल हो जाती है या मर जाती है।
- (४) यदि उपर्युक्त (२) प्रकार की प्रभाव-रेखा सूर्य-क्षेत्र पर ग्रावे तो किसी सम्बन्धी या मित्र की मृत्यु के उपरान्त भगड़ा या मुकदमेवाजी होती है जिसके परिणमस्वरूप बहुत वर्वादी होती है।
- (५) यदि उपर्युक्त (२) प्रकार की प्रभाव-रेखा आकर भाग्य-रेखा में योग करे और उसमें मिलकर विलीन हो जावे तो ऊपर (४) में जो फल बताया गया है वह होता है किन्तु भगड़े या मुकदमेबाजी से वर्बादी न होकर भाग्य-वृद्धि होती है।
- (६) यदि उपर्युक्त (२) प्रभाव-रेखा भाग्य-रेखा को काटे तो किसी सम्बन्धी या मित्र की मृत्यु से भाग्य में बहुत हानि होती है।

- (७) यदि उपर्युक्त (२) प्रकार की प्रभाव-रेखा सूर्य-रेखा में योग करे ग्रौर उसमें मिलकर विलीन हो जावे तो किसी सगे-सम्बन्धी या मित्र की मृत्यु से भाग्य-वृद्धि होती है।
- (द) यदि उपर्युक्त रेखा (२) सूर्य-रेखा को काटे तो किसी सम्बन्धी या मित्र की मृत्यु से भाग्य-हानि या धन-हानि होती है।
- (१) यदि शुक्र-क्षेत्र पर तारे का चिह्न हो, वहाँ से प्रारम्भ होकर कोई प्रभाव-रेखा जीवन-रेखा को काटे तथा जीवन-रेखा से प्रारम्भ हुई, ऊपर की ग्रोर जाने वाली किसी छोटी रेखा को भी काटे तो किसी सगे-सम्बन्धी या मित्र की मृत्यु हो जाने पर विरासत के लिए मुकदमेवाजी होती है।

यदि उपर्युक्त रेखा सूर्य-रेखा को भी काटे तो मुकदमे में जातक की हार होती है। यदि सूर्य-रेखा में योग कर विलीन हो जावे तो जातक मुकदमा जीतता है। विरासत में धन या जायदाद मिलती है।

- (१०) द्वीप-चिह्न यदि शुक-क्षेत्र पर द्वीप-चिह्न हो वहाँ से प्रारम्भ होकर कोई प्रभाव-रेखा बुध-क्षेत्र पर ग्रावे तो जातक का किसी से अनुचित प्रेम-सम्बन्ध हो जाता है इस कारण कम-से-कम कुछ समय के लिये भाग्य में रुकावट होती है।
- (११) यदि शुक्र-क्षेत्र पर द्वीप-चिह्न से प्रारम्भ हो प्रभाव-रेखा जीवन-रेखा को काटे—जीवन-रेखा से निकली हुई ऊपर की ग्रोर जाती हुई किसी छोटी रेखा को काटती हुई ग्रागे बढ़कर सूर्य-रेखा से योग कर उसमें विलीन हो जावे तो जातक का किसी से गुप्त प्रेम-सम्बन्ध होता है—इस कारण किसी व्यक्ति से मुकदमेवाजी होती है। परिणाम में विजय जातक की होती है।
- (घ) शुक्र-क्षेत्र से प्रारम्भ प्रभाव-रेखाएँ—जिनके ग्रन्त में कोई चिह्न हो

अव उन प्रभाव-रेखाओं का वर्णन किया जाता है जिनके अन्त में कोई चिह्न हो---

- (१) यदि शुक्र-क्षेत्र से प्रारम्भ होकर कोई रेखा बृहस्पति के क्षेत्र पर श्रावे श्रीर इस प्रभाव-रेखा के ग्रन्त पर तारे का चिह्न हो तो महत्वाकांक्षा की सफलता का लक्षण है।
- (२) यदि उपर्युक्त रेखा के श्रन्त पर तारे का चिह्न न हो किन्तु द्वीप-चिह्न हो तो फेफड़े की वीमारी होती है।
- (३) यदि शुक्र-क्षेत्र से प्रारम्भ हो प्रभाव-रेखा जीवन-रेखा तथा भाग्य-रेखा को काटे और स्वास्थ्य-रेखा तक न पहुँचे तथा इस प्रभाव-रेखा के ग्रन्त में तारे का चिह्न हो तो बहुत बड़ा घन का घाटा होता है।
- (४) यदि उपर्युक्त (३) रेखा का जहाँ अन्त हो वहाँ तारे की वजाय 'वगं'-चिह्न हो और वर्ग के वीच में प्रभाव-रेखा समाप्त हो जावे तो जातक का किसी से गुप्त प्रेम हो जाता है इस कारण भविष्य में होने वाली किसी विपत्ति से रक्षा होती है (उदाहरण के लिये यदि यह गुप्त प्रेम न होता तो किसी अनुपयुक्त स्थान में विवाह हो जाता और उस कारण वदनामी या संताप होता)।
- (५) यदि शुक्र-क्षेत्र से प्रारम्भ होकर कोई रेखा जीवन-रेखा को काटे तथा वहाँ पर इस रेखा की लम्बी द्वीपाकृति हो जावे जिससे शीर्ष-रेखा कटे और शनि-क्षेत्र के नीचे—जहाँ हृदय-रेखा तथा भाग्य-रेखा का योग होता है—वहाँ तक द्वीप-चिह्न जावे और यदि ऐसी रेखा पुरुष के हाथ में हो, तो किसी विवाहिता स्त्री से प्रेम। यदि स्त्री के हाथ में हो तो किसी शादीशुदा श्रादमी से प्रेम।
- (६) यदि शुक्र-क्षेत्र से प्रारम्भ हुई प्रभाव-रेखा जीवन-रेखा को काटती हुई शीर्ष-रेखा पर स्राकर समाप्त हो जावे स्रौर जहाँ समाप्त हो वहाँ तारे का चिह्न हो तो सम्बन्धियों तथा मित्रों के कारण चिन्ता—दिमाग्री परेशानी—मस्तिष्क-विकार का लक्षण है।
- (७) यदि दो प्रभाव-रेखाएँ शुक्र-क्षेत्र से प्रारम्भ हो—एक ही स्थान पर—भाग्य-रेखा पर योग करें ग्रौर वहाँ तारे का चिह्न हो

तो जातक का दो व्यक्तियों से एक साथ प्रेम-सम्बन्ध होता है। इस कारण दोनों-प्रेम सम्बन्धों में हानि और परेशानी होती है या दो बार प्रेम-सम्बन्ध और परिणाम में परेशानी उठानी पड़ती है।

- (द) यदि प्रभाव-रेखा शुक्र-क्षेत्र से प्रारम्भ होकर शीर्ष-रेखा ग्रीर सूर्य-रेखा का जहाँ योग होता है वहाँ ग्राकर समाप्त हो जावे श्रीर उस स्थान पर 'दाग' का चिह्न हो तो नेत्र-विकार, ग्राँखों की रोशनी में कमी व ग्रन्धेपन का भय।
- (१) यदि शुक्त-क्षेत्र से प्रारम्भ कर प्रभाव-रेखा हृदय-रेखा पर ग्राकर समाप्त हो ग्रीर समाप्ति पर तारे का चिह्न हो तो सम्बन्धियों या मित्रों द्वारा इतना तंग ग्रीर परेशान किया जाता है



कि जातक को हृदय-रोग हो जाता है।

(१०) यदि प्रभाव-रेखा जीवन-रेखा को काटती हुई आकर सूर्य-रेखा को काटे और इसके अन्त में द्वीप-चिह्न हो तो जातक का किसी से अनुचित प्रेम होता है और इस कारण काफ़ी बदनामी और अप्रतिष्ठा होती है।

चित्र नं० ६६

(११) यदि प्रभाव-रेखा जीवन-रेखा तथा उससे निकली किसी छोटी ऊर्ध्वंगामी

रेखा को काटती हुई सूर्य-रेखा पर आकर समाप्त हो जावे और वहाँ समाप्ति पर तारे का चिह्न हो तो या तो किसी बड़े मुकदमे में हार होती है या बहुत अधिक बदनामी और अप्रतिष्ठा।

(ङ) प्रभाव-रेखाएँ—जिनके स्नादि तथा अन्त में दोनों स्थानों पर चिह्न हो।

श्रव शुक्र-क्षेत्र से प्रारम्भ हुई उन रेखाओं का वर्णन किया जाता है जिनके ग्रादि में कोई चिह्न हो ग्रीर समाप्ति पर भी।

(१) यदि शुक्र-क्षेत्र पर तारे का चिह्न हो-वहाँ से प्रारम्भ

होकर प्रभाव-रेखा जीवन-रेखा को काटती हुई—स्वास्थ्य-रेखा तक पहुँचने के पूर्व ही समाप्त हो जावे और इस समाप्ति-स्थान पर भी तारे का चिह्न हो तो किसी सगे-सम्बन्धी या परम मित्र की मृत्यु के कारण घोर सर्वनाश (धन-हानि) होता है।

- (२) यदि शुक्र-क्षेत्र पर, जहाँ से प्रभाव-रेखा प्रारम्भ होती है। तारे का चिह्न हो थ्रौर प्रभाव-रेखा जीवन-रेखा को काटती हुई भाग्य-रेखा पर समाप्त हो जावे थ्रौर इस समाप्ति-स्थान पर विन्दु-चिह्न हो तो किसी सगे-सम्बन्धी की मृत्यु से जातक के भाग्य को कुछ समय के लिये गहरा धक्का लगता है।
- (३) यदि शुक्र-क्षेत्र पर तारे का चिह्न हो—वहाँ से प्रभाव-रेखा प्रारम्भ होकर जीवन-रेखा को काटती हुई शीर्ष-रेखा तक आवे और प्रभाव-रेखा की समाप्ति-स्थान पर—बिन्दु-चिह्न हो तो सगे-सम्बन्धी की मृत्यु से घोर संताप उठाना पड़ता है।
- (४) यदि उपर्युक्त (३) प्रकार की रेखा हो किन्तु शीर्ष-रेखा पर जहाँ प्रभाव-रेखा समाप्त होती है बिन्दु-चिह्न न हो बल्कि तारे का ही चिह्न हो तो किसी सगे-सम्बन्धी की मस्तिष्क-विकार, रक्तचाप या पागलपन के कारण मृत्यु होती है।
- (५) यदि उपर्युक्त (४) प्रकार की प्रभाव-रेखा हो किन्तु जहाँ प्रभाव-रेखा शीर्ष-रेखा पर समाप्त होती है वहाँ शीर्ष-रेखा स्वयं द्वीपयुक्त हो तो जातक के किसी सगे-सम्बन्धी की मस्तिष्क-विकार या राजयक्ष्मा ग्रादि से मृत्यु होती है।
- (६) यदि प्रभाव-रेखा शुक्र-क्षेत्र से प्रारम्भ हो जीवन-रेखा को काटती हुई भाग्य-रेखा पर धाकर समाप्त हो जावे धौर प्रभाव-रेखा के आदि तथा अन्त दोनों स्थानों पर तारे का चिह्न हो तो किसी सगे-सम्बन्धी या मित्र की मृत्यु के कारण भाग्य को गहरा धक्का लगता है। किस अवस्था में ? यह जीवन-रेखा जहाँ कटती हो उससे अनुमान लगाना चाहिये।

- (७) यदि उपर्युक्त (६) प्रकार की रेखा हो किन्तु जो बात भाग्य-रेखा पर बताई गई है, वह भाग्य-रेखा पर न होकर सब लक्षण सूर्य-रेखा पर समाप्त हों तो सगे-सम्बन्धी की मृत्यु से गहरा श्रार्थिक धक्का लगता है।
- (५) यदि उपर्युक्त (७) प्रकार की रेखा हो, पर सूर्य-रेखा पर जहाँ प्रभाव-रेखा समाप्त हो वहाँ सूर्य-रेखा स्वयं द्वीपयुक्त हो तो ऊपर (७) जो में फल बताया गया है—वही इसका भी फल है।
- (६) शुक्र-क्षेत्र पर द्वीप का चिह्न हो—उस द्वीप से प्रारम्भ होकर कोई प्रभाव-रेखा जीवन-रेखा को काटती हुई भाग्य-रेखा पर समाप्त हो जावे—ग्रीर इसकी समाप्ति पर—भाग्यरेखा पर तारे का चिह्न हो तो जातक का किसी से ग्रनुचित प्रेम होता है इस कारण कुछ काल तक भाग्य में हानि तथा बाघा होती है।
- (१०) यदि शुक्र-क्षेत्र पर द्वीप-चिह्न हो ग्रौर वहाँ से प्रारम्भ होकर प्रभाव-रेखा, जीवन-रेखा को काटती हुई शीर्ष-रेखा पर समाप्त हो ग्रौर इस समाप्ति-स्थान पर विन्दु-चिह्न हो तो जातक के ग्रनुचित गुप्त-प्रेम के कारण दुश्चिन्ता या मस्तिष्क-विकार का लक्षण है।
- (११) यदि प्रभाव-रेखा जीवन-रेखा से ही प्रारम्भ हो— प्रारम्भिक स्थान पर जीवन-रेखा पर विन्दु हो और जीवन-रेखा से तिरछी निकल कर शीर्ष-रेखा को काटती हुई प्रभाव-रेखा मंगल के प्रथम क्षेत्र पर समाप्त हो तथा समाप्ति-स्थान पर तारे का चिह्न हो तो खूनी ववासीर का रोग होता है।
- (१२) यदि शुक्र-क्षेत्र से प्रारम्भ हुई प्रभाव-रेखा चन्द्र-क्षेत्र पर स्नावे स्नौर इस रेखा के स्नादि तथा श्रन्त दोनों स्थानों पर तारे का चिह्न हो तो किसी सगे-सम्बन्धी की मृत्यु से जातक के मस्तिष्क को इतना सदमा पहुँचता है कि वह पागल हो जाता है। १३

<sup>\*</sup>नोट—इस ग्रन्थ में कई स्थानों पर जहाँ अन्य रेखाओं के संयोग से प्रभाव-रेखाएँ विद्या या चिन्ता उत्पन्न करती हैं उनका चिन्ता-रेखा नाम से भी उन्हें ज किया गुगा

## शुक्र-मेखला

प्रथम या द्वितीय उंगलियों के नीचे से प्रारम्भ होकर तृतीय या चतुर्थ उंगली के नीचे समाप्त होने वाली ग्रर्धवृत्त के ग्राकार की

रेखा किसी-किसी के हाथ में दिखाई देती है। इस रेखा का शुक्र-क्षेत्र से कोई सम्बन्ध नहीं है फिर भी इसको 'शुक्र-मेखला' कहते हैं। इसे यह नाम पाश्चात्य हस्त-रेखा-परीक्षकों ने दिया है। ग्रंग्रेजी में इसे 'गार्डिल ग्राव् वीनस' कहते हैं जिसका ग्रनुवाद बहुत से हिन्दी हस्त-परीक्षकों ने 'शुक्र-मुद्रिका' या 'शुक्र-कंकण' किया है। किन्तु वास्तव में ग्रंग्रेजी के



'गार्डिल' शब्द का भाव मेखला से ग्रच्छी तरह चित्र नं० १०० व्यक्त होता है—इस कारण इस पुस्तक में इस रेखा का परिचय शुक्र-मेखला नाम से दिया गया है।

जिस प्रकार सब हाथों में जीवन-रेखा, शीर्ष-रेखा तथा हृदय-रेखा होती हैं उसी प्रकार 'शुक्र-मेखला' प्रत्येक हाथ में नहीं होती। यह तो दो-चार सौ हाथों में से किसी एक हाथ में होती है। तथापि इस रेखा का कुछ महत्व है इस कारण इसका विस्तारपूर्वक वर्णन किया जाता है।

प्रथम वात तो यह है कि इसका कोई सम्वन्ध शुक्र-क्षेत्र से नहीं, फिर इसका नाम 'शुक्र-मेखला' क्यों रखा गया? पिछले प्रकरणों में बताया गया है कि शुक्र-क्षेत्र का कामवासना से विशेष सम्बन्ध है। जिनके हाथ में शुक्र-क्षेत्र विशेष उन्नत होता है उनमें

है। गुक्र-क्षेत्र से प्रारम्भ होने वाली रेखाएँ ग्रुभ तथा प्रशुभ बोनों प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती हैं। इस कारण इनका ग्रशुभ प्रभाव उत्पन्न करने पर चिन्ता-रेसा नाम विशेष उपयुक्त है।

कामवासना भी विशेष होती है। यही कामवासना जब बुद्धि से विशिष्ट संयोग करती है तो सौन्दर्यप्रियता, कलापटुता, गायन-चातुर्य आदि अनेक रूपों में प्रकट होती है। यह सब मनोवृत्ति शुक्र-क्षेत्र से सम्बन्धित है। ज्योतिष में भी शुक्र को ''स्त्री कारक'' माना गया है और क्योंकि इस रेखा का सम्बन्ध कामवासना से विशेष है अतः इस रेखा का नाम 'शुक्र-मेखला' रख दिया गया है।

प्राचीन पाश्चात्य हस्तपरीक्षकों ने लिखा है कि जिसके हाथ में शुक्र-मेखला हो वह व्यभिचारी होता है। इसका कारण यह है कि जिस पुरुष या स्त्री में कोई भाव विशेष होता है वह उसकी पूर्ति उचित या अनुचित मार्ग से करना चाहता है और शुक्र-मेखला हाथ में होने से अत्यधिक कामवासना जातक में रहती है। किन्तु 'कीरो' का मत है कि चौड़े-मोटे हाथ में शुक्र-मेखला हो तो व्यभिचार-प्रवृत्ति समभनी चाहिये, किन्तु यदि ऐसी रेखा पतले, नुकीली उंगलियों वाले हाथ में हो तो जातक अत्यन्त बुद्धिमान् होता है, किन्तु जरा सी बात में घवरा जाने वाला या नाराज हो जाने वाला अस्थिर प्रकृति का होता है। स्नायविक तंतु जब अत्यन्त असहनशील होते हैं तो उनकी सूक्ष्म वृत्ति के कारण जातक में प्रेम, सौन्दर्य-प्रियता, चिन्ता, निराशा आदि सभी भाव उग्र मात्रा में—थोड़े से ही कारण से प्रकट हो जाते हैं। ऐसे जातकों में बहुत शीघ्र उत्साह उत्पन्न हो जाता है किन्तु चित्तवृत्ति में स्थिरता नहीं होती।

कीरो ने शुक्र-मेखला के सम्बन्ध में केवल एक ही महत्व की बात लिखी है कि शुक्र-मेखला यदि विवाह-रेखा से स्पर्श करे तो वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होगा। जातक बहुत शक्की दिमाग होता है ग्रतः थोड़ी सी बात में या ग्रकारण ही उसके हृदय में ईच्या हो जाती है। वह चाहता है कि ग्रपनी पत्नी को बिलकुल शिकंजे में बाँघ कर रखे। इसी प्रकार जिन स्त्रियों के हाथ में शुक्र-मेखला बुध-क्षेत्र की ग्रोर इतनी बढ़ी हुई हो कि विवाह-रेखा को काटे या

स्पर्श करे तो वे इतनी असहनशील प्रकृति की होंगी कि यदि उनके पित किसी अन्य स्त्री से साधारण वात भी करते होंगे तो उनका पारा सातवें आसमान पर चढ़ जावेगा।

संक्षेप में 'शुक्र-मेखला' के लक्षण ऊपर वताये गये हैं। अब इस रेखा के गुण, दोष, प्रारम्भ तथा अन्त के स्थानों की विभिन्नता के अनुसार फलादेश में विभिन्नता तथा यदि एक रेखा शुद्ध अर्धवृत्ताकार हो या कई टूटी रेखा मिलकर शुक्र मेखला बनाती हों तो क्या फल होता है, यह सब विस्तार से समभाया जाता है।

'शुक्र मेखला' एक प्रकार से हृदय-रेखा के नीचे होती है इस कारण इसे हृदय-रेखा की सहायिका-रेखा कह सकते हैं। किन्तु यह हृदय पर 'संयम' रखने में सहायक नहीं होती। हृदय में प्रेम या 'कामविकार' के जो भाव होते हैं उन्हें श्रधिक मात्रा में उत्तेजित करती है। इस कारण जिनके हाथ में शुक्र-मेखला हो वे दुगुने वेग से प्रेम करते हैं और 'कामविकार' से सम्बन्धित ईष्यी, क्रोध ग्रादि के जो भाव हैं वे भी दुगुने वेग से जातक पर श्रपना प्रभाव दिखाते हैं। किस जातक पर अधिक या कम प्रभाव होगा यह निश्चय करने के लिये उसके हाथ की बनावट, विशेषकर उंगलियों की स्रोर ध्यान देना चाहिये। यदि हाथ पतला हो, शरीर भी दुबला-पतला हो, करतल अनेक पतली-पतली रेखाओं से भरा हुआ हो तो ऐसे हाथ में शुक्र-मेखला बहुत जल्दी घबराहट, चिन्ता, ईर्ष्या, क्रोध ग्रादि उत्पन्न कर देगी। यदि शरीर भारी हो, हाथ भी चौकोर, बहुत रेखाओं से युक्त न हो तो प्रकृति में विशेष स्थिरता होगी। किन्तु यदि ऐसे हाथ में शुक्र-क्षेत्र बहुत उन्नत हो, हाथ में ललाई अधिन हो, तो जातक में कामवासना विशेष होगी।

शुक्र-मेखला का भिन्न-भिन्न प्रकार के हाथों में भिन्न-भिन्न फल

(१) यदि शुक्र-क्षेत्र चपटा, शक्तिहीन्, ढीला हो; जीवन-रेखा का दायरा चौड़ा न हो (अर्थात् शुक्र-क्षेत्र छोटा भी हो), हाथ के रंग में सफ़ेदी हो (इससे रक्त की कमी प्रकट होती है), उंगलियों के रुतीय पर्व बीच में पतले हों तो ऐसे जातक में 'शुक्र -मेखला' कामवासना का लक्षण नहीं बल्कि 'घबराहरू' तथा 'चिन्ता' का लक्षण समक्तना चाहिये।

- (२) यदि शुक्र-क्षेत्र ऊँचा उठा हुन्ना, बड़ा हो तथा उस पर माड़ी, तिरछी बहुत सी रेखाएँ हों, उंगलियों के दृतीय पवं मोटे हों, प्रथम पवं छोटे हों, जीवन-रेखा खूब घूमकर गई हो (इस कारण शुक्र-क्षेत्र बहुत बड़ा होगा), हृदय-रेखा गहरी और लाल हो, मंगल-क्षेत्र उन्नत हो, हथेली के रंग में ललाई अधिक हो, करपृष्ठ पर बाल हों तो ऐसे जातक में 'शुक्र-मेखला' घबराहट या चिन्ता का लक्षण न समक्षकर अत्यधिक कामवासना (जिसका एक परिणाम व्यभिचार-प्रवृत्ति होती है) का लक्षण समक्षना उचित है।
- (३) यदि चन्द्र-क्षेत्र के नीचे का तृतीयांश ग्रधिक उन्नत हो, हाथ पतला हो, हाथ में मांस ग्रधिक न हो, शुक्र-क्षेत्र, चपटा हो, मंगल का क्षेत्र भी नीचा हो तो ऐसे जातक की व्यभिचार-प्रवृत्ति स्वयं तक ही सीमित रहेगी।

### रेखा के स्वरूप के अनुसार फल में विभिन्नता

- (१) यदि शुक्र-मेखला की एक ही गोलाई लिये हुए रेखा, शुद्ध, ग्रखंडित ग्रौर स्पष्ट हो तो जातक में घबराहट या चिता का लक्षण नहीं समभना चाहिये। यह विशेष 'कामविकार' का ही लक्षण है।
- (२) यदि यह रेला टूटी हुई हो, या बहुत से छोटे-छोटे टुकड़ों से बनी हुई हो तो घवराहट, चिन्ता, कामविकार-जनित स्नायिक अस्थिरता विशेष होती है। यदि हाथ के अन्य लक्षणों से भी स्नाय-विक दुर्वलता प्रकट होती हो तो ऐसे जातक को हिस्टीरिया या घवराहट के अन्य रोग हो जाते हैं। इस कारण जातक का स्वास्थ्य खराब रहता है। उसमें सदैव असंतोष और दु:ल की भावना रहती है।

- (३) यदि शुक्र-मेखला पर दोहरी या तीन सम्पूर्ण रेखाएँ— एक के ऊपर एक—हों तो इस रेखा के, जैसे हाथ में जो दोष बताये गये हैं, वे भ्रधिक मात्रा में होते हैं। यदि रेखा भ्रधिक गहरी हो तो भी 'कामवासना' विशेष मात्रा में होती है।
- (४) यदि उपर्युक्त (२) प्रकार की रेखा हो और जीवन तथा शीर्ष-रेखायें भी दोषयुक्त हों तो जातक को मानसिक या स्नायिक रोग होने की आशंका होगी। यदि शीर्ष-रेखा पर द्वीप-चिह्न, क्रॉस या तारे का चिह्न हो तो जातक के मस्तिष्क में विकार या पागलपन आ जावेगा।
- (५) यदि शीर्ष-रेखा घूम कर चन्द्र-क्षेत्र के निचले भाग पर जाती हो ग्रीर जहाँ शीर्ष-रेखा का ग्रन्त हो वहाँ तारे, विन्दु, क्रॉस या द्वीप का चिह्न हो, साथ ही शुक्र-मेखला टूटी हो ग्रीर हाथ बहुत-सी रेखाग्रों से युक्त हो तो पागलनपन का लक्षण है (विकृत तथा ग्रत्यधिक कल्पना का परिणाम पागलपन होता है)।
- (६) यदि शनि-क्षेत्र पर क्रॉस का चिह्न हो, गुक्र-मेखला टूटी हो, शनि-क्षेत्र के नोचे—शीर्ष-रेखा पर बिन्दु या द्वीप चिह्न हो, चन्द्र-क्षेत्र पर 'जाल' हो, नाखून शीघ्र टूटने वाले हों या उन पर खड़ी रेखाएँ हों तो ऐसे जातक को 'लकवा' होने का भय रहता है।
- (७) यदि हाथ का नीचे का भाग मोटा हो, हाथ की उंगलियाँ मोटी हों, हाथ का रंग लाल हो, रेखायें भी गहरी और लाल हों, जीवन-रेखा तथा शीर्ष-रेखा छोटी हों और इन दोनों रेखाओं के अन्तिम भाग में अग्रुभ लक्षण हों तो अत्यधिक भोग-विलास के कारण जातक अल्पायु होगा। कितनी आयु होगी यह जीवन-रेखा से अनुमान करना चाहियें।
- (प्र) यदि हाथ की बनावट से जातक विलासी प्रकृति का प्रतीत होता हो, भाग्य-रेखा दोषयुक्त हो ग्रीर शुक्र-मेखला से कटी हुई हो, सूर्य-रेखा पर या सूर्य-रेखा के ग्रन्त पर बिन्दु-चिह्न हो तो

अत्यन्त भोग-विलास के कारण जातक श्रपना कारबार या नौकरी नष्ट कर देगा और उसकी बदनामी भी होगी।

(६) यदि शुक्र-मेखला गम्भीर हो ग्रौर विवाह-रेखा को काटे, हृदय-रेखा से निकलकर नन्ही-नन्ही रेखाएँ नीचे की ग्रोर जावें, शीर्ष-रेखा का ग्रन्तिम भाग दोषयुक्त हो ग्रौर शीर्ष-रेखा के ग्रन्त में तारे का चिह्न हो, भाग्य-रेखा का मार्ग किसी छोटी ग्राड़ी रेखा से रुका हो, तो ग्रत्यन्त उच्छं खल कामवासना के कारण जातक का वैवाहिक सुख नष्ट हो जावेगा। उसका दिमाग भी खराव होगा ग्रौर कारवार या नौकरी सबका सबंनाश होगा।

इस प्रकार जातक के स्वरूप, प्रकृति, हाथ के लक्षणों से समन्वय कर फलादेश करना उचित है।



### शनि-मुद्रिका

तर्जनी श्रीर मध्यमा उंगली के सूल के बीच से प्रारम्भ होकर गोलाई लिए हुए शिन-क्षेत्र को घेरती हुई यह रेखा मध्यमा श्रीर तर्जनी उंगलियों के सूल के बीच में समाप्त होती है। यह शिन-क्षेत्र को श्रेंगूठी की भाँति घेरे रहती है—इस कारण इसे 'शिन-मुद्रिका' कहते हैं। यह रेखा सब हाथों में नहीं होती। किसी-किसी व्यक्ति के हाथ

चित्र नं० १०१ में नहीं होती। किसी-किसी व्यक्ति के हाथ में होती है। कभी-कभी यह रेखा सम्पूर्ण नहीं होती। दो टूटे रेखा-खंडों से मुद्रिका का-सा आकार दिखाई देता है। (देखिये चित्र नं० १०१)

जिनके हाथ में यह रेखा होती है उनमें श्रध्यवसाय की कमी होती है। किसी एक काम को जम कर नहीं करते। एक काम श्रारम्भ करते हैं उसको श्रधूरा छोड़कर दूसरा कार्य प्रारम्भ कर देते हैं, इस कारण ऐसे व्यक्ति प्राय: श्रसफल रहते हैं। श्राड़ी-रेखाएँ प्राय:

बाधक-रेखा होती हैं—बाधा उपस्थित करती हैं। शनि-मुद्रिका एक प्रकार की ग्राड़ी रेखा है ग्रीर शनि-क्षेत्र के स्वाभाविक गुणों को नष्ट करती है। शनि-क्षेत्र यदि गुणयुक्त हो तो मनुष्य दूरदर्शी गम्भीर विचार करने वाला व परिश्रमी होता है। यदि इन गुणों की मनुष्य में कमी हो जावे तो स्वभावतः जीवन में सफलता नहीं मिलती। यदि हाथ में ग्रन्य श्रशुभ लक्षण हों तो मनुष्य में जुमें या श्रपराध करने की प्रवृत्ति होती है।

हाथ में भ्रन्य लक्षणों के योग से शनि-मुद्रिका के निम्नलिखित फल होते हैं—

- (१) यदि मंगल का प्रथम क्षेत्र नीचा और दबा हुम्रा हो, श्रॅंगूठा छोटा हो, स्वास्थ्य-रेखा दोषयुक्त (उस पर तारे का चिह्न या द्वीप-चिह्न हो) तो मनुष्य ग्रत्यन्त निराश हो जाता है। ऐसे मनुष्य ग्रत्यन्त नैराश्यग्रस्त हो पागल हो जाते हैं या ग्रात्महत्या करने की इच्छा करते हैं।
- (२) यदि हाथ मुलायम, निर्जीव-सा हो, शीर्ष-रेखा वलवान न हो, मंगल-क्षेत्र नीचा श्रौर दबा हुग्रा, चन्द्र-क्षेत्र ग्रति उच्च हो, तो शनि-मुद्रिका से निराशा, घैर्य की कमी ग्रादि ग्रवगुणों का फल विशेष होगा।
- (३) यदि शीर्ष-रेखा घूमकर चन्द्र-क्षेत्र पर आवे, चन्द्र-क्षेत्र बड़ा, उच्च और जालयुक्त हो तो कल्पना के अत्यधिक और अनुचित विकास के कारण मनुष्य में अस्थिरता, बेचैनी और एक काम को छोड़कर दूसरे को करने की ऐसी विकलता हो जाती है कि वह जीवन में विलकुल असफल रहता है।
- (४) यदि भाग्य-रेखा खंडित और दोषयुक्त हो तो शिन-मुद्रिका यह प्रकट करती है कि जीवन की ग्रसफलता ग्रथवा भाग्य-हानि का कारण एक कार्य को लगकर नहीं करना—एक काम

करना श्रौर छोड़ना-यही दोष होता है।

- (५) यदि सूर्य-रेखा दोषयुक्त या खंडित हो तो शनि-मुर्द्रिका वही परिणाम प्रकट करती है जो ऊपर (४) में वताया गया है।
- (६) दटी हुई या द्वीपयुक्त शीर्ष-रेखा होने से मनुष्य के इरादों में तबदीली हुम्रा करती है। वह कायम-मिजाज नहीं होता। यदि साथ ही शनि-मुद्रिका हो तो इस म्रवगुण की भौर वृद्धि समभनी चाहिए।
- (७) चन्द्र-क्षेत्र कें दोष से जो चित्त में श्रस्थिरता होती है उसकी भी शनि-मुद्रिका वृद्धि करती है।

यदि शनि-मुद्रिका खंडित हो तो शनि-मुद्रिका के जो अवगुण ऊपर बताए गए हैं, उनमें कमी हो जाती है। मुद्रिका जितनी पूर्ण होगी उतने ही उपर्युक्त अवगुण अधिक होंगे। यदि दूटी हुई शनि-मुद्रिका के दोनों खण्ड एक-दूसरे के ऊपर इस प्रकार आ जावें कि 'कॉस'-चिह्न बन जावे तो इसका वही फल होता है जो 'कॉस-चिह्न' का—अर्थात् भाग्य-हानि, दुर्घटना आदि अशुभ परिणाम होता है।

हाथ के ग्रन्य लक्षणों से यह ग्रन्तिम िर्णय करना चाहिए कि शनि-मुद्रिका का किस हद तक ग्रंगुभ परिणाम होगा। शीर्ष-रेखा ग्रच्छी हो, ग्रँगुष्ठ बलवान हो, चन्द्र-क्षेत्र ग्रत्युच्च या दोषयुक्त न हो, प्रथम मंगल-क्षेत्र उन्तत हो तो मनुष्य में धैर्य, ग्रध्यवसाय, उत्साह, परिश्रम ग्रादि के गुण होते हैं ग्रौर होरी 'कल्पना' का दुष्परिणाम नहीं होता, इस कारण शनि-मुद्रिका का दोष भी कम ग्रगुभ फल दिखावेगा।

## बृहस्पति-मुद्रिका

तर्जनी ग्रौर मध्यमा उंगलियों के बीच के भाग से प्रारम्भ होकर गोलाई लिये हुए बृहस्पति-क्षेत्र को ग्रँगूठी की भाँति घेरती हुई यह रेखा होती है (देखिये चित्र नं० १०२)। यह सब हाथों में नहीं पाई जाती। जिनके हाथ में यह रेखा होती है वे गुप्त विद्याग्रों (ज्योतिष, मंत्र-शास्त्र, तंत्र शास्त्र ग्रादि) के ग्रध्ययन में विशेष हिच रखते ग्रीर उनमें विद्वान् होते हैं। परन्तु यह फलादेश करते समय हाथ के ग्रन्य लक्षण, उगलियों के ग्राकार, ग्रह-क्षेत्र ग्रीर विशेष-कर शीर्ष-रेखा को ध्यान से देखना चाहिए कि उपर्युक्त लक्षणों की पुष्टि होती है या नहीं।

चित्र नं० १०२

# १८वां प्रकरण यात्रा-रेखा आदि शेष पाँच रेखाएँ

#### धात्रा-रेखाएँ

यात्रा-रेखाग्नों का लक्षण बताने के पहले यह कहना ग्रावश्यक है कि केवल यात्रा के ही सम्बन्ध में नहीं सर्वत्र फलादेश करते समय देश, काल, पात्र ग्रौर परिस्थिति का विचार करना ग्रावश्यक है। किसी समय मद्रास से काशी या हरिद्वार जाना बहुत बड़ी यात्रा समभी जाती थी, परन्तु ग्राजकल नित्य लोग दिल्ली से मद्रास, कलकत्ता, बम्बई जाते हैं। इसी प्रकार ग्राज से ४०-५० वर्ष पहले बहुत कम लोग विलायत या ग्रमेरिका जाते थे, परन्तु ग्रब विशेषकर भारतीय स्वतन्त्रता के बाद दसों हजार व्यक्ति विलायत जाते हैं। इसलिए जो विशेष भ्रमण या यात्रा करते हैं ग्रौर बीसों बार विलायत जा चुके हैं, वे यात्रा को मुख्यता नहीं देते, किन्तु जिनको ऐसा ग्रवसर प्राप्त नहीं होता या सम्भावना नहीं होती उनके लिए विदेश-यात्रा या लम्बी यात्रा विशेष घटना होती है।

यात्रा की रेखा तीन स्थानों पर होती है--

- १. चन्द्र-क्षेत्र पर
- २. मणिवन्ध से प्रारम्भ होकर ऊपर को जाती हुई
- ३. जीवन-रेखा से निकलकर जीवन-रेखा के सहारे-सहारे चलने वाली रेखाएँ।

### चन्द्र-क्षेत्र पर यात्रा-रेखाएँ

चन्द्र-क्षेत्र पर भ्राड़ी रेखा प्रायः यात्रा-रेखा समभी जाती है। पहले विदेश-यात्रा समुद्र-पार जल-मार्ग से होती थी भ्रौर चन्द्रमा का जल तथा समुद्र से विशेष सम्बन्ध है। चन्द्रमा समुद्र का पुत्र

है, समुद्र से निकला है श्रीर चन्द्रोदय से समुद्र का जल ऊँचा उठता तथा गिरता है (ज्वारभाटा श्राता है) ।

यदि चन्द्र-क्षेत्र की यात्रा-रेखा भाग्य-रेखा से योग करे तो ऐसी यात्रा का भाग्य पर विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि यात्रा-रेखा छोटी ग्रीर गहरी हो परन्तु भाग्य-रेखा से योग न करे तो उसे इतनी महत्वपूर्ण यात्रा नहीं समक्षना चाहिए। (देखिए चित्र नं० १०३ रेखा क)

(१) यदि यह यात्रा-रेखा भाग्य-रेखा में विलीन हो जावे श्रीर

उसके बाद भाग्य-रेखा गहरी हो तो समभना चाहिए कि यात्रा के फलस्वरूप भाग्य भे गहरी उन्नति हुई।

(२) यदि यह यात्रा-रेखा नीचे की श्रोर (कलाई की श्रोर) भुकी हुई हो या कुछ मुड़ जावे तो यात्रा में बाधक होती हैं (देखिए चित्र नं० १०३ रेखा ख)। किन्तु यदि यह ऊपर की श्रोर जावे तो यात्रा से वृद्धि होती है।



वित्र नं० १०३

(३) यदि एक यात्रा-रेखा दूसरी यात्रा-रेखा को काटे तो किसी

कारण से दो बार यात्रा करनी पड़ेगी।

- (४) यदि इस यात्रा-रेखा के अयंत पर 'वर्ग'-चिह्न हो तो यात्रा से दुर्घटना होगी किन्तु प्राण-रक्षा हो जावेगी।
- (५) यदि यात्रा-रेखा शीर्ष-रेखा में मिले और वहाँ विन्दु, दाग़, द्वीप-चिह्न हो या शीर्ष-रेखा खण्डित हो तो ऐसी यात्रा के परिणामस्वरूप सिर में चोट या बीमारी होगी (देखिये चित्र नं० १०४ रेखा ग)।



चित्र नं० १०४

#### मणिबन्ध से प्रारम्भ होने वाली यात्रा-रेखाएँ

दूसरी यात्रा-रेखाएँ वे होती हैं जो मणिबन्ध (प्रथम रेखा) से



चित्र० नं० १०५

प्रारम्भ होकर ऊपर की ग्रोर चन्द्र-क्षेत्र पर जाती हैं। (देखिए चित्र नं० १०५ रेखा क. ख)

- (१) यदि ऐसी रेखा के ग्रन्त पर 'क्रॉस'-चिह्न हो (चित्र में रेखा ख) तो यात्रा का परिणाम अच्छा नहीं होता। निराशा श्रौर श्रसफलता होती है।
- (२) यदि रेखा के अन्त में द्वीप-चिह्न हो तो भी द्रव्य-हानि या नुकसान वा ग्रस-फलता का लक्षण है। (देखें चित्र में रेखा क)

(३) यदि मणिवन्ध से प्रारम्भ होकर यात्रा-रेखा बृहस्पति के क्षेत्र पर जावे तो यात्रा लम्बी होगी ग्रीर ग्रधिकार तथा प्रभुत्व भी बढ़ेगा। यदि शनि-क्षेत्र पर जावे तो किसी गहरे घटना-चक्र से यात्रा सम्बन्धित होगी। यदि सूर्य-क्षेत्र पर जावे तो यश, धन, नाम की वृद्धि ग्रीर बुध-क्षेत्र पर जावे तो सहसा ग्राकस्मिक धन-प्राप्ति का लक्षण है।

#### जीवन-रेखा से निकलने वाली रेखाएँ

तीसरी रेखा जिससे यात्रा का विचार किया जाता है जीवन-रेखा से निकलकर उसके सहारे-सहारे चलती है। इस रेखा का फल यह होता है कि मनुष्य भ्रपनी जन्मभूमि छोडकर विदेश में कारवार या नौकरी करता है । इस कारण--चन्द्र-क्षेत्र पर साधारण यात्रा-रेखाग्रों की ग्रपेक्षा इसका विशेष महत्व है।



चित्र नं० १०६

#### यात्रा-सम्बन्धी दुर्घटनाएँ

यात्रा-सम्बन्धी दुर्घटनाएँ एक प्रकार से जीवन-रेखा के श्रन्तर्गत श्रा गई हैं, श्रीर ऊपर चन्द्र-क्षेत्र की यात्रा-रेखा व शीर्ष-रेखा का दोषयुक्त स्थान पर योग हो तो उंसका भी फल बताया गया है किन्तु निम्न प्रकार के लक्षणों की श्रोर विशेष ध्यान श्राकृष्ट किया जाता है।

- (१) दुर्घटनाश्रों के लक्षण जीवन-रेखा या शीप-रेखा पर अवश्य होते हैं।
- (२) शनि-क्षेत्र पर द्वीप-चिह्न हो ग्रांर वहाँ से प्रारम्भ होकर रेखा जीवन-रेखा को काटती हुई शुक्र-क्षेत्र पर जावे तो सांसारिक दुर्घटना का लक्षण है।
- (३) यदि उपर्युक्त (२) रेखा के अन्त पर 'क्रॉम'-चिह्न हो तो गहरी दुर्घटना होने पर भी प्राणरक्षा हो जायगी।
- (४) शनि-क्षेत्र या इसके कुछ नीचे से ग्राकर कोई भी रेखा जीवन-रेखा को काटे तो दुर्घटना का लक्षण है।

ऊपर जो लक्षण जीवन-रेखा के सम्बन्ध में वताये गए हैं उन्हें शीर्ष-रेखा पर भी लागू करना चाहिए। शीर्ष-रेखा से सम्बन्धित दुर्घटना हो तो मस्तिष्क-विकार, सिर को चोट या प्राणान्त भी हो सकता है। लक्षण जितने अशुभ होंगे उतना ही भयंकर परिणाम होगा। किन्तु जीवन-रेखा सुन्दर और अन्य लक्षण दीर्घायु होने के हों तो प्राण-रक्षा हो जावेगी।

#### सन्तान-रेखा

सन्तान का विचार दो स्थानों से किया जाता है। एक तो जुक-क्षेत्र का करपृष्ठ की ग्रोर का जो भाग है (ग्रँगूठे से नीचे का हथेली का बाहर की ग्रोर का भाग) उससे ग्रीर दूसरा विवाह-रेखा पर जो ग्रति सूक्ष्म रेखा होती हैं—उससे।

यह पहले बताया जा चुका है कि जीवन-रेखा को भारतीय

पद्धति के अनुसार 'गोत्र'-रखा या 'कुल'-रेखा कहते हैं। दोनों का



श्रथं है वंश-वृद्धि । इस नाम से यह प्रकट होता है कि जिसकी जीवन-रेखा सुन्दर श्रीर बलवान होगी तथा जीवन-रेखा से घिरा हुग्रा भाग गुणयुक्त होगा उसी का 'कुल' चलेगा—उसी की 'गोत्र'-वृद्धि होगी । पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र ग्रादि एक के बाद दूसरे की सन्तान स्वस्थ होती चली जावे तभी कुल या गोत्र की वृद्धि संभव है । इसीलिये हमारे भारतीय महर्षियों ने कुल-वृद्धि या

चित्र नं० २०७

गोत्र-वृद्धि का अर्थ केवल 'पुत्र' तक ही सीमित नहीं रखा। यदि कदाचित् किसी की निर्वल अवस्था में निर्वल पुत्र हो गया और आगे उसकी वंश-वृद्धि नहीं हुई तो 'गोत्र'-वृद्धि नहीं मानी जावेगी। पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों की सन्तानोत्पादन शक्ति, शुक्र-क्षेत्र तथा जीवन-रेखा पर बहुत अधिक मात्रा में अवलंबित है। इसी कारण अंगुष्ठ के नीचे के भाग पर—करपृष्ठ की ओर निकली हुई रेखाओं से सन्तान का विचार किया जाता है। (देखिये चित्र नं० १०७)

'भविष्य पुराण' में लिखा है-

श्रंगुष्ठ मूलं रेखाः पुत्राः स्युर्दारिकाः सूक्ष्मा । 'प्रयोग पारिजात' में भी लिखा है---

मूलेऽङ्गुष्ठस्य नृणां स्थूला रेखा भवन्ति यावत्यः । तावन्तः पुत्राः स्युः सूक्ष्माभिः पुत्रिकास्ताभिः ॥

सर्थात् सँगूठे के मूल में जो स्थूल रेखा हों उन्हें पुत्र-रेखा तथा जो सूक्ष्म-रेखा हों उन्हें कन्या-रेखा समभना चाहिये।

स्त्रियों के हाथ में भी इन्हीं रेखाओं को सन्तान-रेखा माना है। 'गरुड़ पुराण' का वचन है कि—

बृहत्यां पुत्राः स्वल्पासु प्रमदाः परिकीर्तिताः । स्वल्पायुषो लघुच्छिन्नाः दीर्घाच्छिन्ना महायुषः ॥

बृहत् रेखाओं से पुत्र और स्वल्प रेखाओं से कन्या अर्थात् जितनी मोटी रेखा हों उतने पुत्र और जितनी पतली रेखा हों उतनी कन्या होंगी। जितनी छोटी और कटी हुई रेखा हों उतनी सन्तान अधिक नहीं जीवेगी। जितनी बड़ी और बिना कटी रेखा हों उतनी सन्तान जीवेगी।

पहले, प्रायः 'सन्तान कितनी होंगी—कितने लड़के कितनी लड़की, कितनी दीर्घजीवी होंगी, कितनी शीध्र मर जावेंगी—यह विषय हस्त-रेखा-परीक्षकों से बहुत दिलचस्पी से पूछा जाता था। ग्रव धीरे-धीरे शिक्षा ग्रौर ग्रौषधियों के प्रभाव से बच्चों की प्राण-रक्षा हो रही है। ग्रकाल-मृत्यु पहले की भ्रपेक्षा कम होती है। दूसरे, एक, दो या तीन सन्तान तक ही सन्तान-संख्या लोग सीमित रखना चाहते हैं श्रौर बहुत से लोग कृत्रिम उपायों से ऐसा करते भी हैं।

हमारे हाथ की रेखाएँ स्वाभाविक सन्तानोत्पादक शक्ति वताती हैं। यदि कोई वाल-विधवा हो जावे ग्रौर उस समाज में विधवा-विवाह प्रचलित न हो तो सन्तान-रेखाग्रों का पूर्ण फल नहीं होगा। इसी प्रकार सन्तान-निरोध के उपयों को काम में लेने वाले व्यक्तियों के हाथ में भी ये रेखाएँ ग्रपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पावेंगी।

इसके अतिरिक्त देश, काल, पात्र का भी विचार करना चाहिये। काश्मीर जैसे ठण्डे मुल्क में एक-एक स्त्री के १०-१२ सन्तान होती हैं और प्रायः सब जीवित रहती हैं। किन्तु कानपुर या वम्बई में मिलों में काम करने वाली स्त्रियों की सब सन्तान दीर्घजीवी नहीं होतीं।

ऊपर सन्तान-रेखा-विचार का भारतीय मत बताया गया है। पाश्चात्य मतानुसार



चित्र मं० १०८

विवाह-रेखा पर जो खड़ी ग्रति सूक्ष्म-रेखा होती है उससे सन्तान-विचार करना चाहिये। (देखिये चित्र नं० १०८)

हथेली के बाहरी ग्रोर की तरफ़ जो पहली रेखा हो उसे प्रथम सन्तान, द्वितीय रेखा को द्वितीय सन्तान, नृतीय रेखा को नृतीय सन्तान समभना चाहिये। जो रेखा बिलकुल सीधी हों उन से 'लड़के' ग्रौर जो कुछ भुकी हुई हों उनसे 'लड़कियों' का ग्रनुमान लगाना उचित है। जितनी रेखा ग्रित सूक्ष्म या खण्डित हों उतनी सन्तान ग्रन्पायु होती हैं। विवाह-रेखा पर जो सन्तान-रेखा बताई गई है वे कभी-कभी इतनी सूक्ष्म होती हैं कि ग्रग्गुवीक्षण यंत्र या ग्राईग्लास से ही दृष्टि में ग्राती हैं। इन रेखाग्रों की परीक्षा करते समय 'कीरो' के मतानुसार निम्नखिखित बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिये—

- (१) शुक्र-क्षेत्र उन्नत तथा. विशाल होने से सन्तान अधिक होती है।
- (२) चौड़ी रेखाओं से पुत्र एवं पतली और सूक्ष्म रेखाओं से कन्या समक्तना चाहिये।
- (३) यदि रेखाएँ सुन्दर ग्रीर सबल हों तो बच्चे दीर्घजीवी होंगे। यदि कमजोर या लहरदार हों तो ग्रल्पायु।
- (४) यदि किसी रेखा के प्रारम्भ में द्वीप-चिह्न हो तो बालक का प्रारम्भिक काल (बचपन) रोगयुक्त होता है।
  - (५) यदि बाद में द्वीप हो तो बालक दीर्घजीवी नहीं होता।
- (६) यदि कोई रेखा अन्य की अपेक्षा लम्बी और प्रधान हो तो उस बालक का माता-पिता के लिये विशेष महत्व होगा।
  - (७) स्त्रियों के हाथ में सन्तान-रेखा विशेष स्पष्ट होती हैं।



भ्रातृ-रेखा

मिणवन्ध और 'श्रायु' (हृदय)-रेखा के बीच में, हथेली में बाहर की ग्रोर निकली हुई जितनी रेखाएँ हों उतने भाई-बहन होते हैं। (देखिए चित्र नं० १०६)

'स्कन्द पुराण' काशीखंड में लिखा है-

यावन्त्यो मणिवन्धायुर्लेखयोरन्तरे स्थिताः । सहोदरगणस्तावान् विज्ञेयः पाणि पल्लवे ।।

'सामुद्रतिलक' में भी लिखा है-

यावन्त्यो मणिवन्धायुर्लेखान्तः प्रतिष्ठिताः स्थूलाः । तावत्संख्याकान् भ्रातृन वदन्ति सूक्ष्माः पुनर्भगिनीः ।। रेखाभिश्चिछन्नाभिः संभावित मृत्यवो ज्ञेयाः । यावत्यस्ताः पूर्णानियतं जीवन्ति तन्संख्याः ।।

श्रर्थात् जितनी रेखा हों उतने सहोदर भाई, बहन होते हैं। स्थूल रेखा से भाई, सूक्ष्म रेखाग्रों से बहन समक्षना चाहिए। खडित या छिन्न रेखाग्रों से ग्रल्पायु ग्रौर पूर्ण तथा सुन्दर रेखाग्रों से दीर्घायु भाई तथा बहन होते हैं।

### स्व।स्थ्य-रेखा की सहायिका-रेखा

बहुत से हाथों में स्वास्थ्य-रेखा के समानान्तर एक रेखा और

होती है। इसे ग्रंगरेजी में Via Lasciva कहते हैं। इसका यदि हिन्दी अगुवाद किया जावे तो इसे 'कामुकता की रेखा' कह सकते हैं। यदि दोनों हाथों में स्पष्ट हो तो ऐसा अयक्ति कामुक तथा धन की अत्यन्त इच्छा रखने वाला होता है। (देखिये चित्र नं०११०)

यदि यह रेखा लहरदार हो तो मनुष्य ) " । व्यभिचारी होता है। इस कारण उसके विश्व मं० ११० भाग्य में भी बाघा होती है। यदि लहरदार हो श्रौर शुक्त-क्षेत्र से प्रारम्भ हो तो व्यभिचार के कारण मनुष्य की ग्रायु भी कम हो जाती है।

यह एक प्रकार से स्वास्थ्य-रेखा की सहायिका-रेखा है भीर जिस प्रकार जीवन-रेखा कटी या दोषयुक्त हो भीर उस स्थान पर मंगल-रेखा सुन्दर, स्पष्ट, गहरी हो तो जीवन-रेखा के दोष को दूर करती है। उसी प्रकार यदि स्वास्थ्य-रेखा खंडित या दोषयुक्त हो भीर उस स्थान पर यह सहायिका-रेखा सुन्दर भीर पूर्ण हो तो स्वास्थ्य-रेखा के दोष को दूर करती है।

इसके विषय में निम्नलिखित वातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए—

- (१) यदि वह बुध-क्षेत्र पर जाकर समाप्त हो तो मनुष्य भाग्यवान्, वाग्मो (सुन्दर वक्ता) व राजनीति में कुशल होता है किन्तु उसका चरित्र ग्रच्छा नहीं होता।
- (२) यदि श्रन्त में दो शाखायुक्त हो जावे तो मनुष्य श्रालसी, नपुसक होता है। श्रत्यन्त भोग के कारण जीर्ण रोगी, कमजोर हो जाता है।
- (३) यदि यह स्वास्थ्य-रेखा को काटे तो यकृत रोग, मन्दाग्नि ग्रादि रोग होते हैं। इसके ग्रितिरिक्त स्वास्थ्य-रेखा से भाग्योदय ग्रादि के जो शुभ लक्षण बताए गए हैं उनके फल को नष्ट करती है। प्रायः व्यापार ग्रादि में जो सुन्दर स्वास्थ्य-रेखा के कारण धन-लाभ ग्रादि होते उस शुभ फल को ग्रत्यन्त भोगांवलास के कारण मनुष्य स्वयं नष्ट कर देता है। जिस ग्रवस्था पर स्वास्थ्य-रेखा को काटे उसी ग्रवस्था पर यह ग्रशुभ फल होता है।
- (४) यदि इस रेखा से निकलकर कोई रेखा सूर्य-रेखा में जाकर मिले—उसे काटे नहीं तो घनागम, भाग्योदय का लक्षय है। किन्तु यदि सूर्य-रेखा को काटे तो उलटा फल होता है, धन-हानि, यश-हानि ग्रादि। इसका हेतु वहा अत्यन्त भोगविलास, व्यभिचार- प्रवृत्ति ग्रादि समभनी चाहिए।

ज्ञान-रेखा .३२७

(प्र) यदि इस पर 'तारे' का चिह्न हो तो शुभ लक्षण है।

मनुष्य को घन-प्राप्ति होती है किन्तु भोगी प्रवृत्ति होने के कारण

धन-रक्षा में बहुत प्रयत्नशील होना पड़ता है।

एक प्रकार से यह स्वास्थ्य-रेखा की सहायिका रेखा है इसलिये लक्षण स्वास्थ्य-रेखा के अनुसार ही समभने चाहिए। अतीन्वय ज्ञान-रेखा

मनुष्य के पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ श्रीर पाँच कर्मेन्द्रियाँ होती हैं। श्रांख कान, नाक, त्वचा श्रीर जिल्ला इन ज्ञानेन्द्रियों से देखने का, सुनने का, सुगन्धि-दुर्गन्धि का, गरम, ठण्डा, खुरदरा, मुलायम श्रादि का स्पर्श-ज्ञान एवं जिल्ला से मीठा, कड़वा, खट्टा श्रादि का रसज्ञान होता है। किन्तु विना किसी भी ज्ञानेन्द्रिय की सहायता के बहुत बार मन या 'चित्त' को पता लग जाता है कि ऐसा होने वाला है। उदाहरण के लिए कोई श्रापका मित्र श्रापसे मिलने श्राया। विना हेतु के भी ग्राप ताड़ जाते हैं कि यह रुपया उधार मांगेगा। या कोई स्त्री एकान्त में बैठी है श्रीर कोई पुरुष किसी बहाने से उसके पास ग्राता है। उसे फीरन भान हो जाता है कि इस पुरुष के मन में पाप-विचार है।

हमारा मन श्रसल में ग्यारहवीं इंद्रिय का काम करता है। किसी घटना का कोई हेतु न होते हुए भी बहुत से लोगों के दिल में इस प्रकार की स्फूर्ति होती है—या छाया-सी पड़ती हैं और भविष्य में होने वाली घटना की भलक उनके दिल में पड़ जाती है। यह एक प्रकार से पाँचों ज्ञानेन्द्रियों से ज्ञातव्य ज्ञान से मिल्ल है, इसी कारण इसे श्रतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। यह सब मनुष्यों में समान नहीं होता। मन में जो श्रकल्पित घटना-सम्बन्धी स्वयं सूभ या स्फूर्ति होती है—इसे श्रंग्रेजी में Intuition कहते हैं।

बहुत से व्यक्तियों में यह अतीन्द्रिय ज्ञान विशेष मात्रा में होता

है। उनके हाथ में यह व्यक्त करने वाली रेखा होती है। प्राय:



चन्द्र-क्षेत्र से प्रारम्भ हो यह गोलाई लिए बुध-क्षेत्र पर ग्राती है (देखिए चित्र नं॰ १११)। ऐसे व्यक्ति ज्योतिष श्रादि गुप्त विद्याओं में भी विशेष प्रवीण हो सकते हैं।

- (१) यदि यह रेखा स्पष्ट हो और बृहत् चतुष्कोण में कॉस-चिह्न हो तो ज्योतिप भ्रादि फलित शास्त्र में ऐसा व्यक्ति बहुत प्रवीण होता है।
- चित्र नं० १११ (२) यदि यह रेखा सुन्दर और स्पष्ट हो और चन्द्र-क्षेत्र के ऊपर का भाग विशेष उच्च हो तो मनुष्य मेस्मेरिजम स्रादि द्वारा दूसरों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।
- (३) चन्द्र-क्षेत्र पर जितने ऋधिक ऊपर के भाग से यह रेखा प्रारम्भ होगी उतना ही ऋधिक यह विशेष ज्ञान मनुष्य में होगा।
- (४) यदि यह रेखा मंगल के प्रथम क्षेत्र पर समाप्त हो तो उपर्युक्त (२) में बताया हुश्रा फल विशेष मात्रा में होता है।
- (४) यदि यह रेखा छोटी, लहरदार व शाखायुक्त हो तो मनुष्य सदैव ग्रस्थिर ग्रीरः ग्रशांत रहता है। ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न करना कठिन होता है।
- (६) यदि कई जगह खंडित हो तो कभी तो इस विशेष ज्ञान का उदय बहुत ग्रधिक मात्रा में हो जाता है—कभी विलकुल नहीं होता।
- (७) यदि भाग्य-रेखा, शीर्ष-रेखा श्रीर उस रेखा द्वारा त्रिकोण वनता हो तो ऐसा व्यक्ति गुप्त विद्याश्रों में बहुत प्रवीण होता है।
- (द) यदि दोनों हाथों में हो श्रीर जीवन-रेखा, भाग्य-रेखा तथा यह रेखा बहुत सी श्राड़ी रेखाश्रों से कटी हों तो उस व्यक्ति के सम्बन्धी उसकी गुप्त विद्याश्रों की प्रवृत्ति में बाधक होते हैं।

#### १६वाँ प्रकरण

# करतल में चिह्न

'भिविष्य पुराण' में लिखा है कि गहरी और चिकनी रेखा धिनयों के हाथ में होती है दिरिद्रों के नहीं। जिसके हाथ में मछली के स्नाकार की रेखा हो उसको सब कार्यों में सफलता मिलती है स्नौर वह धनी तथा बहु पुत्रवान होता है। जिसके हाथ में बहुत बड़ी तराजू का चिह्न हो उसको व्यापार में सफलता होती है।

जिसके हाथ में सूर्य या चन्द्रमा का चिह्न हो वह नित्य यज्ञ करने वाला ग्रीर बहुत धनी होता है। जिसके हाथ में पर्वत या वृक्ष का चिह्न हो वह बहुत धनवान होता है ग्रीर उसके बहुत से नौकर होते हैं।

जिसके हाथ में शक्ति, तोमर, बाण, तलवार या धनुष के श्राकार का चिह्न हो वह लड़ाई (भगड़ा या मुकदमेबाज़ी) होने पर विजयी होता है। यदि हाथ के बीच में ध्वजा या शंख दिखाई दे वह वहुत बली होता है श्रीर समुद्र-यात्रा करता है।

जिसके हाथ में चक्र की ही ग्राकार की तरह श्रीवत्स का चिह्न हो या कमल का या वज्र का ग्रथवा रथ या कुम्भ (घड़े) का चिह्न हो वह दूसरों की सेना को हराने वाला राजा होता है। ग्राजकल की परिस्थित में यह कह सकते हैं कि वह ग्रपने राजनीतिज्ञ दल का नेता होकर दूसरे पक्ष को हराता है—

तिस्रो रेखा मणिवन्धनोत्थिताः करतलोपगता नृपतेः।
मीनयुगांकित पाणि नित्यं सत्रप्रदो भवति।।
वज्राकारा धनिनां विद्याभाजां तु मीन पुच्छनिभा।
शांखातपत्र शिविका गजाश्व पद्मोपमा नृपतेः।।

कलशमृणालपताकाङ्कु शो पमाभिभैवति भूपालाः । दामृनिभैश्चगवाढ्यः स्वस्तिकरूपाभि रैश्वर्यम् ॥ चक्रासि परशुतोमर शक्ति धनुः कुन्त सन्निभा रेखाः । कुर्वन्ति चसूनाथं यज्वानमुलूखलाकारः ॥ मकरध्वज कोष्ठागार सन्निभाभिर्महाधनो पेताः । वेदीनिभेन चैवाग्नि होत्रिणो ब्रह्मतीर्थेन ॥

वराहिमिहिर ने भी कहा है कि यदि तीन रेखा मणिबन्ध से प्रारम्भ होकर करतल के अन्त तक जावें तो मनुष्य राज्य पदनी प्राप्त करता है अर्थात् राजा होता है। जिसके हाथ में दो मछलियों के चिह्न हों वह नित्य यज्ञ करने वाला और जिसके हाथ में वज्ञ का चिह्न हो वह घनी होता है। जिनके हाथ में मछली की पूंछ की तरह का आकार बनता हो वे विद्वान् होते हैं। जिनके हाथ में शंख, छत्र, पालकी, हाथी, घोड़े, कमल, कलश, कमल का उंठल, पताका या अंकुश की आकार का चिह्न हो वे भूपाल अर्थात् पृथ्वी के पालन करने वाले (शक्ति और ऐश्वर्य-सम्पन्न पदाधिकारी) होते हैं। जिनके हाथ में माला का चिह्न हो वे धनाढ्य और जिनके हाथ में स्वस्तिक (चतुष्क—चौकोर) चिह्न हो वे धनाढ्य और जिनके हाथ में स्वस्तिक (चतुष्क—चौकोर) चिह्न हो वे ऐश्वर्यमान होते हैं। जिनके हाथ में उक्त (ओखली) का-सा चिह्न हो वे यज्ञ करने वाले होते हैं। जिनके हाथ में चक्न, तलवार, फरसा, तोमर, शक्ति, धनुष या भाले का चिह्न हो उनके मातहत बड़ी सेना रहती है।

जिनके हाथ में मगर, घ्वजा, कोष्ठागार (कोठा) की तरह चिह्न हो वे बहुत घनी होते हैं। जिनके हाथ में बावड़ी, मन्दिर या त्रिकोण चिह्न हो वे धार्मिक ग्रौर धनवान होते हैं। सिहासन, रथ, घोड़े ग्रादि का चिह्न भी शुभ लक्षण है। 'गरुड़ पुराण' तथा 'स्कन्द पुराण' काशीखंड में भी इन्हीं शुभ चिह्नों को दोहराया गया है। स्त्रियों के करतल के विषय में कहा गया है कि यदि उनके करतल में श्रीवत्स, ध्वजा, शंख, कमल, गज, घोड़ा, चक्क, स्वस्तिक, वज्ज, तलवार, पूर्ण कुम्भ, रथ, श्रंकुश, प्रासाद, छत्र, मुकुट, हार, केयूर, कुंडल, तोरण ग्रादि शुभ चिह्न हों तो वे राजा की पत्नी होती हैं—ग्रर्थात् करतल में ये सब चिह्न होना शुभ लक्षण है।

जिस स्त्री के हाथ में ख़ुव, रक्त वृक्ष, दण्ड, कुण्ड आदि के चिह्न हों वह यज करने वाले की पत्नी होती है। जिसके हाथ में दुकान, रास्ता, तराजू, भाण्ड, मुद्रा आदि का चिह्न हो वह रत्न और मुवर्ण की स्वामिनी—वैश्य की पत्नी होती हैं। जिसके हाथ में कृषि में काम आने वाले हल, ऊखल आदि के चिह्न हों उसका पित कृषि से बहुत कमाता है।

ये सब उस समय के शास्त्रों के वचन हैं जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, गूद्र सब अपने-अपने वर्ण के अनुरूप कार्य करते थे।

ग्राजकल के समय में जब सब जाति के लोग सब कार्य करते हैं इन लक्षणों का ग्रक्षरशः मिलना कठिन है। देश ग्रीर काल में महान् परिवर्तन हो गया है। इन लक्षणों का यहाँ देने का श्रभिप्राय यह है कि भारतीय लक्षण-शास्त्र में करतल के चिह्न के विषय में क्या लिखा है यह परिचय हो जावे ग्रीर इन लक्षणों का सार व्यव-हार में लिया जावे — ग्रथीत् ये शुभ लक्षण हैं — समृद्धिकारक हैं।

अनेक प्राचीन ग्रन्थों से संग्रह कर जैन श्वेताम्बर धर्मोपदेष्टा श्री शान्तिविजय जी ने हाथ में अनेक चिह्नों का फल दिया है। (देखिये चित्र न० ११२)

- १. गज—यदि हाथी का निशान हो तो मनुष्य भाग्यवान् बुद्धिमान, राजा के सदृश वैभव वाला हो। हाथी के व्यापार से लाभ हो।
- २. मत्स्य घनवान्, आरामतलब, समुद्र-पार देशों की यात्रा करने वाला । मत्स्य (मछली) का चिह्न बहुत शुभ समका जाता है।
- ३. पालकी—बहुत द्रव्य-संग्रह हो, उत्तम सवारी, बहुत से नौकर-चाकर हों।

४. घोड़े का चिह्न-ऐसा चिह्न होने से घोड़ों का सुख, राज्य में ऊँचा पद, सेना में सम्माननीय स्थान ग्रादि शुभ फल हों।

भू. सिह—यह ब्राकृति होने से बहुत वीर, दूसरों पर शासन करने वाला, कभी न हारने वाला, राज-वैभव युक्त हो।

६. फूल माला—प्रसिद्ध, धार्मिक रुचि वाला, धर्म-कार्यों मेंव्यय करने वाला, विजयी, धनी हो ।

७. त्रिशूल-धर्म में हढ़ मति हो।

द. देव विमान—ऐसा चिह्न होने से ग्रुभ तीर्थ-यात्रा, मन्दिर-निर्माण ग्रादि 'देवाय धर्माय' व्यय करने वाला व्यक्ति होता है।

१. सूर्य—यह चिह्न होने से तेजस्वी प्रकृति का, वीर, सात्विक ग्रिघिकार-युक्त हो।

१०. ग्रंकुश-विजयी, धनयुक्त हो।

११. मोर--संगीत कला में अभिरुचि वाला, प्रतिष्ठित, भोगी हो।

१२. जिसके हाथ में ऐसा चिह्न हो वह प्रतापी, भोगी व लोक-

विख्यात हो।

१३. कलश—धार्मिक यात्रा करने वाला, विजयी, देव-मन्दिर, धर्मशाला ग्रादि बनवावे।

१४. तलवार-भाग्यवान, राज-सम्मानित, विजयी हो।

१५. जहाज—समुद्र-पार देशों से व्यापार करे; भाग्यवान ग्रौर दीर्घायु हो ।

१६. लक्ष्मी--पूर्ण भाग्यवान, धनी ।

१७. स्वस्तिक—विद्याभोगी, बुद्धिमान्, ऐश्वर्ययुक्त, लोगों में प्रतिष्ठित, मन्त्री या इसी प्रकार का उच्च वैभवयुक्त हो।

१८. कमंडल — सुखी, धनी, साधुसेवी, धर्मप्रचारक, दूर देशों की यात्रा करने वाला हो।

१६. सिंहासन-उच्च पदाधिकारी, राजा या मन्त्री, शासन





चित्र नं०-११२

करने वाला हो।

२०. बावड़ी-धनी, वीर, धार्मिक, परोपकारी हो।

२१. रथ-ऐसा चिह्न होने से सवारी का सुख हो। ऐसा व्यक्ति घनी तथा शत्रुश्रों पर विजयी हो। बाग-बगीचे, जमीन का सुख पूर्ण हो।

२२. कल्पवृक्ष--ऐसा चिह्न होने से पूर्ण धनी, दानी, परोपकारी भोगयुक्त हो।

२३. पर्वत—यह चिह्न होने से बड़ी-बड़ी इमारतें तैयार करावे, जवाहरात के व्यापार से लाभ हो, घनी हो।

२४. छत्र—राजा या राजा के सहश श्रिधकार वाला, धार्मिक सर्वमान्य हो।

२५. धनुष-यह चिह्न होने से वीर, विजयी, कभी न हारने वाला हो। शत्रुश्रों को पराजित करे।

२६. हल--जमीन से लाभ । कृषि-कार्य से धन-प्राप्ति ।

२७. गढा—वीर, विजयी, दूसरों पर शासन करने वाला प्रभावशाली व्यक्ति हो।

२८. सरोवर-धनवान्, परोपकारी हो। कृषि स्रौर भूमि से लाभ हो।

२६. ध्वजा-धार्मिक, कुलदीपक, यशस्वी, प्रतापवान् हो ।

३०. पर्म—धार्मिक, विजयी, राजा या राजा सहरा, धन-वैभव वाला ग्रीर शक्तिशाली हो।

३१. चन्द्रमा का चिह्न होने से बहुत भाग्यवान, सुन्दर, भोगी-विलासी हो तथा श्रनेक सुन्दर स्त्रियाँ उससे प्रेम करें।

३२. खामर—चॅंवर का चिह्न होने से राजवैभवयुक्त, धार्मिक, देव-मन्दिर, धर्मशाला श्रादि पुण्य-कार्यों में व्यय करने वाला हो।

३३. कच्छप-कछुवे का चिह्न होने से समुद्र-पार देशों की यात्रा करने वाला, ऐश्वयंयुक्त हो।

३४. तोरण—धनी, मकान, वगीचे आदि जायदाद से युक्त विशिष्ट भाग्ययुक्त हो ।

३५. चक्र—धार्मिक, विद्वानों की सहायता करने वाला, ग्रति धनी, चक्रवर्ती राजा या राजा-सहश वैभवयुक्त हो। भ्रनेक परम सुन्दर रमणियाँ उसको प्रेम करें।

३६. शीशा या दर्पण—उच्च पद पर प्रतिष्ठित होकर शासन करे। तीथों में धर्मशाला या देव-मन्दिर निर्माण करावे। वृद्धावस्या में विरक्त हो, धर्म-प्रचार करे श्रीर श्रात्मोन्नित में समय लगावे।

३७. वज्र-यह चिह्न हो तो परम वीर, विजयी, शासन करने वाला, उच्च पदाधिकारी हो ।

३८. देदो-यह चिह्न होने से मनुष्य धार्मिक, यज्ञकर्ता, मन्त्र-विद्या का ज्ञाता व सारिवक ऐश्वयं से युक्त होता है।

३६. श्रॅंगूठों में यव-चिह्न होने से घनी, बुद्धिमान्, सुन्दर वक्ता लोकविख्यात श्रौर प्रतिष्ठित होता है।

४०. शंख-यह चिह्न होने से समुद्र-पार देशों की यात्रा करे श्रौर वहाँ के पदार्थों के व्यापार से उत्तम धनलाभ हो। धार्मिक यात्रा तथा देव-मन्दिर, धर्मशाला श्रादि पुण्य-कार्यों में सद्व्यय करे।

४१. षट्कोरा-भूमि-लाभ हो । ऐसा व्यक्ति धनी ग्रीर ऐश्वयं-

युक्त हो।

४२. नंद्यावर्त्त स्वस्तिक का चिह्न होने से घनी, प्रतिष्ठित धार्मिक यात्रा करन्ने वाला, वैभवयुक्त हो।

४३. त्रिकोए--यह चिह्न होने से सवारी तथा गाय-भेंस ग्रादि का सुख, भूमि से लाभ हो। ऐसा व्यक्ति प्रतिष्ठित ग्रीर धनी हो।

४४. मुकुट—यह चिह्न होने से विद्वान्, परम चतुर, धार्मिक, लोकविख्यात, यशस्वी राजा या राजा के सहश प्रतिष्टित पदा-घिकारी हो।

४४. श्रीवत्स-यह चिह्न होने से धार्मिक, सदैव सुखी, प्रसन्त-

मुख वैभवयुक्त हो। उसके मनोरथ पूरे हो।

४६. यश-रेखा—इसका प्रसिद्ध नाम 'जीवन-रेखा' है विस्तृत के लिए फल पृष्ठ १२६-१६५ देखिये।

४७. ऊर्ध्व-रेखा—इसका प्रसिद्ध नाम 'भाग्य-रेखा' है। देखिये पृष्ठ २२२-२४१।

४८. वंभव-रेखा—इसका प्रसिद्ध नाम शोर्ष-रेखा है। विस्तृत फल पहले दिया जा चुका है। देखिये पृष्ठ १६६-१६३।

४६. **ग्रायु-रेखा**—इसके विस्तृत विवरण के लिये १२वाँ प्रकरण देखिये।

५०. सम्पत्ति-रेखा—इन चतुष्कोणाकृति रेखाम्रों का नाम सम्पत्ति-रेखा है। जितने चतुष्कोणाकृति या वर्ग-चिह्न हों उतनी ही ग्रधिक सम्पत्ति होगी। इस सम्बन्ध में हमारा मत श्री शान्ति-विजय जी से पृथक् है। हमारे मतानुसार काटने वाली रेखा सदैव ग्रगुभ होती हैं। केवल ऊर्ध्वगामी-रेखा जो ऊपर की ग्रोर जावें ग्रीर किसी रेखा में मिलकर उनको वल प्रदान कर दें, किन्तु काटें नहीं वही शुभ होती हैं।

५१. स्त्री-रेखा—इसका प्रसिद्ध नाम 'विवाह-रेखा' है । विस्तृत विवरण १६वें प्रकरण में दिया गया है ।

५२. धर्म-रेखा—यह सुन्दर व अिच्छन्न होने से व्यक्ति में धार्मि-कता आदि गुण होते हैं। (पाश्चात्य मत भिन्न है जो पृथक् दिया गया है)।

५३. विद्या-रेखा---प्रसिद्ध नाम 'सूर्य-रेखा' है। देखिये पृष्ठ २४२-२५८।

५४. दीक्षा-रेखा—यह होने से, व्यक्ति धार्मिक व श्रद्धावान् होता है श्रीर दीक्षा ग्रहण करता है। इसे श्रंग्रेजी में 'बृहस्पति-मुद्रिका' कहते हैं। देखिये पृष्ठ ३१६। ४४. यवमाला—(इसके विस्तृत फल के लिये देखिये पृष्ठ ४७-४९)।

श्री शान्तिविजयजी ने इन चिह्नों का एक चित्र भी दिया है जो पाठकों के अवलोकनार्थ दिया जा रहा है। वास्तव में इस प्रकार के हाथी-घोड़े ग्रादि हाथ में दिखाई देते नहीं। प्राचीन ऋषियों का हाथी-घोड़े से क्या तात्पर्य था-- िकस चिह्न को हाथी का प्रतीक, किसको घोड़े का प्रतीक माना जाता था। इस सम्प्रदाय श्रीर परम्परा का प्रायः लोप हो गया है। इस कारण यह कहना बहुत कठिन है कि किस चिह्न को हाथी, किसको घोड़ा, किसको जहाज माना जाय । दर्पण या शीशा भी भिन्न-भिन्न ग्राकार का होता है। दर्पण का प्रतीक कीनसा चिह्न माना जाय यह समस्या है। ध्वजा, हल, त्रिशूल, डमरू, त्रिकोण, षट्कोण, वेदी, चन्द्रमा, धनुष भ्रादि चिह्न सुगमता से पहचाने जा सकते हैं। किन्तू 'पर्वत' से तात्पर्य उठे हुए ग्रह-क्षेत्रों से (जिन्हें-माउण्ट कहते हैं) तो नहीं है ? जिसे ग्रंग्रेजी में तारे का चिह्न कहा है वही कच्छप (चारों ग्रोर निकले हुए पैर वाला) तो नहीं है इत्यादि शंका होती है। अस्तु, इस सम्बन्ध में विद्वान् पाठक अपनी बुद्धि से निर्णय कर लें। प्राचीन मत का परिचय कराने में यह विवरण सहायक होगा। इस दृष्टिकोण से उपर्युक्त विवरण दिया गया है। अब पाश्चात्य मत दिया जाता है।

#### पाइचात्य मत

हाथ पर विविध चिह्न

हाथ पर अनेक प्रकार के चिह्न होते हैं—कुछ तो प्रधान रेखाओं के परस्पर मेल से बन जाते हैं—जैसे जीवन-रेखा, शीर्ष-रेखा और स्वास्थ्य-रेखा के मिलने से एक बृहत् (बड़ा) त्रिकोण बन जाता है। किन्तु इन प्रधान रेखाओं के अलावा कुछ चिह्न नन्ही-नन्ही स्वतन्त्र-रेखाओं से बन जाते हैं। ये चिह्न अनेक प्रकार के होते हैं जिन्हें उनके स्वरूप के अनुसार तारे का चिह्न, कॉस

| * + **                     | 1000          | *# \$ :        |
|----------------------------|---------------|----------------|
| तारे का विद्व              | द्वीप निङ     | बिन्दु चिप्त   |
| ****                       | ONKIO         | <b>参</b> ## &  |
| क्रॉस चिह                  | त्रिकोण विद्व | जाल बिद्ध      |
| *0 × 1 4                   | 900%0         | 九九十十           |
| वर्ग या चतुष्कीण<br>'विह्न | वृत्त चिह     | न्निराूल चिह्न |

चित्र नं० ११३

त्रिकोण, चतुष्कोण, विन्दु ग्रादि कहते हैं। साथ के चित्र में इन सय का स्वरूप दिखाया गया है। इसको देखकर पाठक देखेंगे कि एक ही चिह्न कई प्रकार का होता है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक मनुष्य की प्राणशक्ति ग्रीर प्रवृत्तियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं। इस कारण मनुष्य का स्वरूप, हाथ का लक्षण ग्रीर चिह्नों के ग्राकार भी ग्रलग-ग्रलग होते हैं। तारे का चिह्न या क्रॉस प्रायः स्वतन्त्र ही होते हैं। किन्तु त्रिकोण या वर्ग-चिह्न बहुधा किसी प्रधान रेखा पर इस प्रकार वने होते हैं कि एक भुजा प्रधान रेखा वनाती है ग्रीर ग्रन्य दो या तीन भुजायें ग्रन्य गीण रेखाग्रों द्वारा वनती हैं।

तारे का चिल्ल

बृहस्पति के क्षेत्र पर

तारे का चिह्न मुख्य चिह्नों में से एक है। यह सदैव अशुभ नहीं होता बिल्क अच्छे स्थानों में होने से बहुत उत्तम फल दिखाता है। यदि बृहस्पित-क्षेत्र के सबसे ऊँचे उठे हुए स्थान पर हो तो जातक को बहुत उच्च मान, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। उसकी महत्वाकांक्षाएँ सफल होती हैं और ऐसा जातक सब किठनाइयों और विरोधियों पर विजय पाकर पूर्ण गौरव प्राप्त करता है। यदि शीर्प-रेखा तथा भाग्य और सूर्य-रेखाएँ भी पूर्ण बिल्प्ट और सुन्दर हों तो कोई भी काम इतना ऊँचा नहीं जिसमें जातक सफलता प्राप्त नहीं कर सके। प्रायः ये लक्षण अत्यन्त महत्वाकांक्षी और उच्च पर पर्हुंचने वाले लोगों के हाथ में पाये जाते हैं।

किन्तु यदि ग्रह-क्षेत्र के उच्च शिखर पर यह चिह्न न हो किन्तु क्षेत्र के समाप्ति-स्थान पर विलकुल तर्जनी उंगली के नीचे या हथेली के वाहरी भाग की ग्रोर हो तो जातक वड़े-वड़े लोगों के सम्पर्क में ग्राता है किन्तु स्वयं किसी वहुत उच्च पद पर नहीं पहुँच पाता यह इस तारे के चिह्न का फल है। यदि हाथ में ग्रन्य गुभ लक्षणों से महान् पदवी प्राप्त कर ले तो भिन्न वात है। शनि-क्षेत्र पर

यदि यह तारे का चिह्न शनि-क्षेत्र के सर्वोच्च शिखर पर हो तो किसी भयानक दुर्घटना का लक्षण है; इस चिह्न से मनुष्य बहुत विख्यात हो जाता है। किन्तु नेकनामी से नहीं, विल्क वदनामी से। वहुत वार इस का फल यह होता है कि जातक को लकवे की बीमारी होती है। पुराने हस्तपरीक्षकों के अनुसार यदि हाथ में अन्य अञुभ लक्षण हों और दोनों हाथों में इसी स्थान पर तारे का चिह्न भी हो तो जातक को फाँसी की सजा होती है। किन्तू यदि एक ही हाथ में यह चिह्न हो ग्रीर वह भी ग्रस्पष्ट ग्रीर खण्डित रूप में हो तो ग्रस्वास्थ्य का लक्षण है। ऐसे जातक का बुढ़ापा भी ग्रच्छा नहीं वीतता। यदि यह तारे का चिह्न शुक्र-मेखला पर हो तो जातक को ग्रातशक या सुजाक की भयंकर बीमारी होती है। यदि भाग्य-रेखा मध्यमा उंगली के भीतर तक गई हो ग्रौर भाग्य-रेखा पर— शनि-क्षेत्र पर तारे का चिह्न हो तो जातक का कोई खून करेया हाथ में ग्रन्य ग्रशुभ लक्षण हों तो जातक स्वयं हिंसक प्रवृत्ति का हो। यह तारे का चिह्न शनि-क्षेत्र के विलकुल किनारे पर--जहाँ शनि-क्षेत्र समाप्त होता है हो—तो जातक किसी ऐसे व्यक्ति के सम्पर्कमें ग्राता है जो खून या ग्रन्य दुष्कर्मों के कारण बदनाम हो। सूर्य-क्षेत्र पर

यदि सूर्य-क्षेत्र के सर्वोच्च शिखर पर तारे का चिह्न हो तो जातक को घन, मान और प्रतिष्ठा तो बहुत ऊँचे दर्जे की प्राप्त होती है किन्तु उसका जीवन सुखी नहीं होता। प्रायः ऐसे व्यक्ति बुढ़ापे में अधिक धनी होते हैं और उच्चपद प्राप्त करते है। इस सफलता की प्राप्ति के लिये जीवन-भर अत्यन्त परिश्रम करने के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और उनके मन में भी सदैव अशान्ति रहती है। इस कारण उनका जीवन सुख और शान्तिमय

नहीं होता । यदि यही तारे का चिह्न सूर्य के क्षेत्र की सीमा के ग्रास-पास हो तो जातक उपर्युक्त प्रकार के प्रभावशाली व्यक्ति के सम्पर्क में ग्राता है, किन्तु स्वयं उच्चपद पर नहीं पहुँचता । यदि सूर्य-रेखा के ऊपर यह चिह्न हो तो बहुत शुभ लक्षण है, इसका विवरण सूर्य-रेखा के प्रकरण में दिया गया है । बिलकुल उंगली के मूल में यह उतना प्रभावशाली नहीं होता जितना क्षेत्र के मध्य में; यदि सूर्य-रेखा ग्रच्छी न हो ग्रीर केवल तारे का चिह्न हो तो बहुत साहस-पूर्ण (जिसमें घाटे की भी ग्राशंका हो) कार्य द्वारा जीवन में घन प्राप्त होता है । किन्तु ग्रच्छी सूर्य-रेखा से युक्त होने से ग्रपनी बुढि ग्रीर परिश्रम से (ग्रन्याय से नहीं) शुभ मार्ग से धन की प्राप्त होती है ।

#### बुध के क्षेत्र पर

यदि बुध-क्षेत्र के शिखर पर यह चिह्न हो तो वैज्ञानिक ग्राविकारों में या व्यापार में जातक वहुत बुद्धिमान होता है ग्रौर पूर्ण
सफलता प्राप्त करता है। बुध-क्षेत्र तथा किनिष्ठिका उंगली से
व्यापार-वक्त्तव शक्ति ग्रादि देखे जाते हैं। इसिलये ग्रन्य लक्षणों से
जिस ग्रोर विशेष भुकाव मालूम हो उसी कार्य में सफलता-प्राप्ति
कहनी चाहिए। किन्तु यदि यह चिह्न बिलकुल सीमा-प्रदेश पर हो
तो जातक केवल उपर्युक्त प्रकार के लोगों के सम्पर्क में ग्राता है।
यदि हाथ में ग्रन्य लक्षण बेईमानी के हों तो तारे के चिह्न से बेईमानी
वढ़ जाती है। यदि हाथ में ग्रुभ लक्षण हों तो जातक ग्रवश्य बुद्धिमान होता है। वह दूसरे के विचारों ग्रौर योजनाग्रों को भली प्रकार
समभ सकता है। यदि स्वास्थ्य-रेखा जीवन-रेखा से योग न करती
हो ग्रौर बुध-क्षेत्र तक तिरछी, सुन्दर (लहरदार या दूटी न हो)
ग्रावे ग्रौर इस रेखा के ग्रन्त पर बुध-क्षेत्र के ऊपरी भाग पर तारे का
चिह्न हो ग्रौर बुध-क्षेत्र भी ग्रच्छा हो तो जातक को निरन्तर सफलता
प्राप्त होती है। व्यापारियों के हाथ में यह बहुत उत्तम लक्षण है।

#### मंगल-क्षेत्र पर

यदि मंगल के प्रथम क्षेत्र पर यह चिह्न हो तो जातक धैर्यपूर्वक निरन्तर परिश्रम करने के कारण सफलता प्राप्त करता है। किन्तु हाथ में यदि अन्य अग्रुभ लक्षण हों और मंगल का क्षेत्र अत्यधिक उन्नत हो तो जातक किसी का खून करता है। यदि क्षेत्र साधारण उन्नत है और उस पर यह चिह्न है तो अन्य अग्रुभ लक्षण होने से जातक का स्वयं का खून किया जाता है। यदि मंगल के द्वितीय क्षेत्र पर यह चिह्न हो तो लड़ाई में वीरतापूर्वक लड़ने के कारण जातक को सुयश और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। किन्तु यदि किसी सीधी रेखा (शीर्ष-रेखा के प्रायः समानान्तर) के अन्त में यह चिह्न हो तो जातक के किसी अत्यन्त प्रिय सम्बन्धी (पिता आदि) की मृत्यु का लक्षण है। चन्द्र-क्षेत्र पर

यदि चन्द्र-क्षेत्र पर तारे का चिह्न हो तो बहुत से हस्तपरीक्षकों के अनुसार यह पानी में इबने का लक्षण है। यदि शीर्ष-रेखा घूम कर चन्द्र-क्षेत्र के नीचे के भाग पर आती है तो इससे कल्पना की अधिकता प्रकट होती है। उस रेखा के अन्त पर तारे का चिह्न होने से उसकी कल्पना में इतनी अधिकता हो जाती है कि उसे एक प्रकार से मस्तिष्क-विकार समभना चाहिए। अन्य शुभ लक्षणों के साथ यदि चन्द्र-क्षेत्र पर तारे का चिह्न हो तो उसे अशुभ लक्षण नहीं समभना चाहिए। क्योंकि शुभ कल्पना द्वारा यह सफलता और प्रतिष्ठा दिलाता है। किन्तु यदि अन्य अशुभ लक्षण हों तो चन्द्र-क्षेत्र के बिलकुल नीचे के भाग में होने से जातक को जलोदर रोग होने का लक्षण है। यदि मध्य भाग में हो तो पानी में इबने का; यदि समुद्र-यात्रा-रेखा पर हो तो जहाज इबने का।

### शुक्र-क्षेत्र पर

'कीरो' का मत है कि यदि शुक्र-क्षेत्र के सबसे ऊँचे भाग पर या मध्य भाग में यह चिह्न हो तो शुभ लक्षण है। ऐसे जातक को प्रेम में ग्रसाधारण सफलता प्राप्त होती है। प्रायः ग्रधिक प्रेम प्राप्त होने पर भी ईर्ष्या या कलह के कारण प्रेम की मधुरता में कदुता ग्रा जाती है। किन्तु शुक्र-क्षेत्र पर यह चिह्न होने से किसी प्रकार का विघ्न नहीं होता। किन्तु 'सेंट जरमेन' के मत से यदि यह चिह्न बिलकुल ग्रँगूठे के मूल में—शुक्र-क्षेत्र पर हो तभी यह फल घटित होता है। यदि ग्रन्य स्थान पर हो तो किसी प्रिय सम्बन्धी की मृत्यु का लक्षण है। यदि कई तारे के चिह्न पास-पास हों तो जितने चिह्न हों उतने ही प्रय-जनों की मृत्यु समभानी चाहिए। यदि शुक्र-क्षेत्र पर मणिबन्ध रेखा से एक ग्रँगुल दूर—जहाँ सन्तान-रेखा होती है वहाँ यह चिह्न हो तो किसी स्त्री से प्रेम के द्वारा जातक की भाग्य-हानि का लक्षण है। यदि स्त्री के हाथ में हो तो किसी पुरुष के प्रेम के कारण समभाना चाहिये। यदि इसके ग्रतिरिक्त शीर्ष-रेखा भी घूम कर चन्द्र-क्षेत्र पर गई हो तो मस्तिष्क-विकार का लक्षण है।

# क्रॉस का चिह्न

बृहस्पति के क्षेत्र पर

कुछ स्थानों के ग्रितिरक्त तारे का चिह्न प्रायः शुभ लक्षण समभा जाता है किन्तु क्रॉस के चिह्न का प्रभाव ग्रिधिकतर ग्रशुभ होता है। यदि बृहस्पित के क्षेत्र पर हो तो जातक को प्रेम या विवाह में सुख ग्रीर जीवन में सफलता मिलती है। यदि इस लक्षण के साथ-साथ भाग्य-रेखा भी चन्द्र-क्षेत्र से प्रारम्भ हुई हो तो बहुत ही शुभ लक्षण है। जातक को प्रेम-क्षेत्र में पूर्ण सुख प्राप्त होता है। यदि यह क्रॉस जीवन-रेखा के विलकुल पास हथेली के ग्रन्त में गुरु-क्षेत्र पर हो तो युवावस्था के प्रारम्भ में ही शुभ प्रेम या विवाह-सम्बन्ध होता है। यदि गुरु-क्षेत्र के मध्य में चिह्न हो तो युवावस्था के मध्य में ग्रीर यदि विलकुल तर्जनी उंगली के मूल में गुरु-क्षेत्र पर क्रॉस का चिह्न हो तो जवानी ढलने पर यह शुभ ग्रवसर मिलता है।

यहाँ इस ग्रोर ध्यान दिलाना ग्रावश्यक है कि यह क्रॉस का

चिह्न विलकुल दो स्वतन्त्र नन्ही रेखाओं के एक-दूसरे को काटने से वनेगा तभी शुभ लक्षण समभा जायगा। यदि जीवन-रेखा से कोई शाखा या सूक्ष्म रेखा निकल कर बृहस्पित के क्षेत्र पर ग्राई हो ग्रौर उसको कोई छोटी रेखा ग्राड़ी काट कर क्रॉस का चिह्न बनावे तो यह ग्रशुभ लक्षण है। इसका ग्रर्थ है कि जीवन-रेखा से निकल कर ऊपर की ग्रोर जाती हुई जो रेखा उन्नित या ग्रभ्युदय सूचित करती थी उसमें बाधा पड़ गई, इसिलये निराशा ग्रौर ग्रसफलता का लक्षण हुग्रा। इसी प्रकार यदि हृदय-रेखा से निकलकर कोई शाखा या सूक्ष्म रेखा बृहस्पित के क्षेत्र पर जावे ग्रौर उसको कोई छोटी ग्राड़ी रेखा काटे तो प्रेम में निराशा या इस कारण भाग्य-हानि सूचित होती है।

यदि वृहस्पित के क्षेत्र पर तारे का तथा स्वतन्त्र रेखाय्रो द्वारा वना क्रॉस-चिह्न ये दोनों ग्रुभ लक्षण हों, तो जातक को विवाह (या प्रेम) द्वारा पूर्ण सुख ग्रौर प्रतिष्ठा दोनों प्राप्त होती हैं। शनि के क्षेत्र पर

यदि शनि के क्षेत्र पर कांस का चिह्न हो तो श्रगुभ लक्षण है। शनि-क्षेत्र से सम्विन्धित जो वीमारी या दुर्घटना या भाग्य-हानि के लक्षण हैं—उन सब में श्रीर भी बुराई पंत्रा करता है। यदि इस स्थान पर भाग्य-रेखा से योग जरता हो तो सहसा या किसी दुर्घटना से मृत्यु का लक्षण है। यदि शुक्र-क्षेत्र बहुत छोटा श्रीर दथा हुश्रा हो, सन्तान-रेखाये श्ररपट्ट हों श्रीर शनि-क्षेत्र पर क्रांस निह्न हो तो जातक के सन्तान नहीं होती।

सूर्य-क्षेत्र पर

सूर्य-क्षेत्र पर यह चिह्न होना घोर निराशा, ग्रसफलता, धननाश ग्रादि का ग्रशुभ लक्षण है। यदि सूर्य-रेखा से योग करता हो ग्रीर सूर्य-रेखा बहुत उत्तम हो तो धार्मिक प्रवृत्ति बहुत उत्तम होती है ग्रीर सफलता भी मिलती है। किन्तु सूर्य-रेखा खराव हो तो धर्मान्धता होती है। जो कुछ ग्रुभ लक्षण यहाँ बताया गया है वह सूर्य-रेखा की उत्तमता के कारण; क्रॉस का चिह्न तो श्रग्रुभ ही है। यदि जातक कलाकार होगा तो कुछ ऐसी गलती करेगा कि उसे असफलता ही मिलेगी। जिनके हाथ में यह चिह्न हो उनको सावधान कर देना चाहिये कि घाटे का या सट्टे का काम न करें वरना बहुत अधिक घाटा सहना पड़ेगा।

#### बुध-क्षेत्र पर

यदि बुध-क्षेत्र पर क्रॉस-चिह्न हो तो जातक में चालाकी जरूरत से ज्यादा होती है। वह दोरंगी वातें करता है, मन में कुछ श्रौर बाहर कुछ श्रौर। ऐसे लोग प्रायः बेईमान भी होते हैं। यदि हाथ में श्रन्य श्रगुभ लक्षण हों तो निश्चय ऐसा व्यक्ति धोलेवाज होता है। परन्तु साथ ही उसमें चतुरता इतनी होती है कि जिससे श्रत्यन्त द्वेष या गृणा रखता हो उसको भी भुक के नमस्कार करेगा श्रौर मीठी-मीठी वातें करेगा। यदि छोटे-छोटे कई क्रॉस-चिह्न हों तो उसमें गुप्त दुर्गुण होते हैं।

#### मंगल के क्षेत्र पर

यदि मंगल के प्रथम क्षेत्र पर यह चिह्न हो तो उसके शत्रु बहुत भयानक रूप से जातक का विरोध करते हैं। यदि मंगल का क्षेत्र स्रति उच्च हो तो जातक स्वयं भी वड़ा भगड़ालू होता है और स्वयं जातक को चोट लगने या भय की आशंका होती है। यदि मंगल के द्वितीय क्षेत्र पर हो तो करीब-करीब उपर्युक्त किन्तु विशेष भयानक फल होता है। यदि यह क्रांस बेढंगा-सा बना हो तो जातक की स्वभाव की तीवता के कारण आत्महत्या की ओर भी प्रवृत्ति होती है।

#### चन्द्र-क्षेत्र पर

यदि चन्द्र-क्षेत्र पर ऋाँस का चिह्न हो ग्रीर शीर्ष-रेखा के नीचे हो तो जातक के विचारों में युक्ति, व्यावहारिकता नहीं होती, इस कारण वह स्वयं भी धोखे में पड़ा रहता है श्रौर किसी कार्य का सफलतापूर्वक सम्पादन नहीं कर सकता। यदि यह चिह्न बहुत बड़ा हो तो जातक घोखेबाज होता है। या कम-से-कम श्रपनी शेखी वघारा करता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह श्रशुभ लक्षण है। यदि चन्द्र-क्षेत्र के ऊपर के तृतीयांश पर हो तो श्रन्तड़ियों की बीमारी, उदरविकार ग्रादि होते हैं। यदि मध्य में हो तो वात-विकार गठिया ग्रादि। यदि नीचे के तृतीयांश में हो तो गुर्दे का रोग, सूत्राशय-सम्बन्धी रोग। यदि स्त्रियों के हाथ में हो तो गर्भाशय-सम्बन्धी रोग होते हैं।

#### शुक्र-क्षेत्र पर

यदि शुक्र-क्षेत्र पर काँस का गहरा चिह्न हो तो किसी सम्बन्धी के (पिता-माता, चाचा आदि) प्रेम के कारण बहुत कठिनता या मुसीवत उठानी पड़ेगी। किन्तु कुछ पाश्चात्य हस्तपरीक्षकों के विचार से यदि यह काँस बड़ा हो तो प्रेम में सफलता का लक्षण है। जातक किसी एक व्यक्ति को ही जी-जान से प्रेम करता है। किन्तु यदि कांस का चिह्न बहुत छोटा हो और जीवन-रेखा के विलकुल पास हो तो नजदीकी सम्यन्धियों से कनह और कटुता का लक्षण है। अन्य स्थान पर

यदि भाग्य-रेखा के पास (उस ग्रोर, जिस ग्रोर जीवन-रेखा है) करतल-मध्य में क्रांस का चिह्न हो तो जातक के कारवार में उसके सम्बन्धी रिश्तेदार बाधा पहुँचाते हैं। इस कारण कारोबार या नौकरी में महान् परियर्तन होता है। किन्तु यदि यही चिह्न रेखा के इस ग्रोर न होकर दूसरी ग्रोर (चन्द्र-क्षेत्र की ग्रोर) हो तो कारवार (या नौकरी) की दिष्ट से कोई लम्बी यात्रा की जाये तो परिणाम में निराशा प्राप्त होती है। यदि शीर्प-रेखा के ऊपर यह चिह्न हो तो सिर में चोट या दुर्घटना का लक्षण है। यदि सूर्य-रेखा के बगल में हो तो पदच्युति ग्रीर निराशा का लक्षण है। यदि भाग्य-

रेखा के ऊपर क्रॉस का चिह्न हो तो ग्राथिक घाटा या धन-प्राप्ति में निराशा होगी। यदि हृदय-रेखा पर क्रॉस-चिह्न हो (यंह ग्रावश्यक नहीं कि हृदय-रेखा को स्पर्श करे) तो किसी प्रियजन की मृत्यु का ग्रगुभ लक्षण है।

चतुष्कोण चिह्न

चतुष्कोण या वर्ग-चिह्न कई प्रकार के होते हैं। रेखागणित की परिभाषा के अनुसार वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजायें वरावर हों और चारों कोण समकोण हों। चतुष्कोण उसे कहते हैं जिसकी चार भुजायें हों परन्तु हस्त-रेखा-चिह्नों में चाहे चारों समकोण हों या, न्यून या अधिक कोण। मोटे तौर पर यदि वर्ग या चतुष्कोण का चिह्न बनता हो तो उन सव का फलादेश चतुष्कोण या वर्ग मानकर ही किया जाता है। इस कारण रेखागणित की भांति हस्त-रेखा-विज्ञान में परिभाषा की बारीकी से पावन्दी नहीं करनी चाहिए।

चतुष्कोण चिह्न को अच्छा चिह्न माना गया है। बहुत बार दो प्रधान रेखाओं को यदि दो अन्य रेखायें जोड़ कर चतुष्कोण बनता है तो उसे भी चतुष्कोण मान लिया जाता है आँर यह तो अकसर होता है कि वर्ग या चतुष्कोण की एक भुजा तो किसी प्रधान रेखा का एक भाग हो और बाकी तीन भुजायें छोटी स्वतन्त्र रेखायें हों।

साधारणतः चतुष्कोण चिह्न किसी विपत्ति से रक्षा सूचित करता है इसलिये यदि किसी अशुभ चिह्न के चारों ग्रोर चतुष्कोण चिह्न हो तो विपत्ति से रक्षा समभनी चाहिये। उदाहरण के लिये जीवन-रेखा खण्डित हो ग्रौर खण्डित भाग के चारों ग्रोर चतुष्कोण चिह्न हो तो किसी भयानक वीमारी या दुर्घटना होने पर भी जातक की प्राणरक्षा हो जावेगी। यदि खंडित भाग्य-रेखा किसी सुनिर्मित'

१. जब चतु को एा की घारों भुजायें सुस्पष्ट श्रीर गहरी हों श्रीर श्रच्छी तरह वर्गया चतब्कोण का श्राकार बनता है तो इसे सुनिर्मित कहते हैं।

चतुष्कोण के झन्दर से जा रही हो तो किसी ऋर्थिक विपत्ति या कठिनता से रक्षा सूचित करती है। यह तो फलादेश हुग्रा व्यापारिक-वर्ग के लिये। जो लोग नौकरीपेशा हैं उनके जीवन में नौकरी छूटने का प्रसंग या भंभट उपस्थित होगा। यह भी सम्भव है कि उन्हें किसी **ग्रन्य प्रकार से घाटा लग जाये। किन्तु भाग्य-रे**खा विना ख**ि**डत हुए चतुष्कोण के वीच से निकलती हुई—ग्रागे सुन्दर ग्रीर सवल रूप से चली जाये तो हानि या घाटा नहीं होने पाता। यदि भाग्य-रेखा बीच में टूट कर फिर गुरू हो जाये ग्राँर इस खण्डित भाग के चारों ग्रोर चतुष्कोण चिह्न हों तो यह समभना चाहिये कि भाग्य-सम्बन्धी कोई महान् संकट उपस्थित हुम्रा किन्तु थोड़ी ही विपत्ति के वाद रक्षा हो गई, बड़ा संकट टल गया। यदि भाग्य-रेखा के ऊपर ठीक शनि-क्षेत्र के नीचे वर्ग-चिह्न हो तो किसी दुर्घटना से रक्षा सूचित होती है। यदि शीर्प-रेखा किसी वर्ग-चिह्न के ग्रन्दर होकर जाती हो तो यह प्रकट होता है कि जातक को घोर मानसिक परिश्रम करना पड़ा या घोर चिन्ता के कारण उपस्थित हुए, परन्तु जातक का दिमाग सही-सलामत रहा। यदि यह चिह्न शनि-क्षेत्र के नीचे शीर्ष-रेखा पर हो तो सिर की गहरी चोट से रक्षा हुई।

यदि हृदय-रेखा किसी वर्ग-चिह्न के अन्दर से जाती हो तो प्रेम के कारण गहरी विपत्ति या कष्ट की द्योतक है। यदि यह वर्ग-चिह्न उपर्युक्त प्रकार का शनि-क्षेत्र के नीचे हो तो जातक के किसी अत्यन्त प्रेमी व्यक्ति की दुर्घटना से मृत्यु होती है। ये उदाहरण इसलिये दिये गये हैं कि इसी के अनुसार अन्य किसी रेखा पर या उसके चारों और वर्ग-चिह्न हो तो रेखा और स्थान का तारतम्य करके नतीजा निकालना चाहिये।



चित्र नं० ११४

# ग्रह-क्षेत्रों पर वर्ग-चिह्न का प्रभाव

यदि वृहस्पति के क्षेत्र पर वर्ग-चिह्न हो तो ग्रत्यधिक उत्साह या घमण्ड से जातक को बचाता है। बहुत बार मनुष्य इस कारण सफल नहीं होता कि वह ग्रपनी हैसियत से कहीं ऊँची वस्तु पाने की महत्वाकांक्षा रखता है। इसी प्रकार व्यापार में सम्भावना से कहीं ग्रधिक लाभ की ग्राशा में मनुष्य रुपया बुरी तरह लगा देता है। बृहस्पति-क्षेत्र ग्रत्यधिक उनत होने से मनुष्य में ग्रिममान की मात्रा भी बहुत ग्रधिक हो जाती है ग्रौर इसका परिणाम बुरा होता है। इन सब बातों से वर्ग-चिह्न रक्षा करता है। यदि शनि-क्षेत्र पर हो तो किसी दुर्घटना से जातक को बचाता है ग्रर्थात् दुर्घटना हो तो भी जातक की मृत्यु नहीं होती। यदि वर्ग के ग्रन्दर तारे का चिह्न हो तो कोई व्यक्ति जातक को कत्ल करने का उद्योग करेगा किन्तु जातक की रक्षा हो जायगी। यदि वर्ग के चारों कोणों पर लाल बिन्दु हो तो ग्राग में जल जाने की दुर्घटना उपस्थित होगी किन्तु जातक वच जावेगा।

यदि सूर्य-क्षेत्र पर वर्ग-विह्न हो तो जातक में अत्यधिक यश-लिप्सा नहीं होती । जिसके हाथ में यह चिह्न होता है वह इस भावना से कि मेरी ख्याति हो जायगी आर्थिक दिष्टिकोण को विल-कुल भुला दे—ऐसा नहीं होता । ऐसा व्यक्ति व्यापारियों से कस कर पैसा लेता है । अधिक धन-संचय करने पर भी उसमें घमण्ड नहीं होता ।

यदि बुध-क्षेत्र पर यह चिह्न हो तो जातक में विशेष चंचलता नहीं होती विलक वह स्थिर प्रकृति का होता है। भारी ग्रायिक घाटे से भी यह चिह्न रक्षा करता है।

यदि मंगल का प्रथम क्षेत्र खासा उन्नत हो तो जातक का गुस्से का स्वभाव होता है। परन्तु उस पर यदि वर्ग-चिह्न हो तो वह संयम द्वारा अपने क्रोध को काबू में रखता है। यदि यह क्षेत्र नीचा हो ग्रीर इस पर वर्ग-चिह्न हो तो समक्षना चाहिए कि जातक के शत्रु उस पर शारीरिक हमला करेंगे किन्तु उसकी रक्षा हो जावेगी।

यदि चन्द्र-क्षेत्र पर यह चिह्न हो तो ग्रत्यधिक कल्पना से (खयाली पुलाव पकाना) जो दोप होते हैं उनसे रक्षा होती है। यदि जल में इयने के या ग्रन्य ग्रशुभ लक्षण चन्द्र-क्षेत्र पर हों तो वर्ग-चिह्न उन सब दुर्घटनाग्रों से रक्षा करता है।

यदि गुक्र-क्षेत्र पर वर्ग-चिह्न हो तो अत्यधिक कामवासना के कारण जातक किसी कठिनाई या परेशानियों में नहीं पड़ता। यदि गुक्र-क्षेत्र के विलकुल बीच में यह चिह्न हो तो मनुष्य किसी से प्रेम हो जाने के कारण अनेकों भंभटों और मुसीवतों में पड़ जायगा लेकिन विना किसी खास नुकसान के उनसे सही-सलामत निकल जावेगा। यदि गुक्र-क्षेत्र पर विलकुल नीचे और जीवन-रेखा के विलकुल पास यह चिह्न हो तो या जातक को जेल होती है अथवा वह कुछ काल के लिये एकान्तवास करता है।

यदि वर्ग-चिह्न जीवन-रेखा से भिड़ा हुआ, जीवन-रेखा के याहरी भाग पर हो (जीवन-रेखा के एक ओर गुक्र-क्षेत्र होता है इसलिये दूसरी ओर) तो भी जातक को जेल होती है या वह एकान्त-वास करता है।

जाल-चिह्न

जब अनेक छोटी-छोटी सीधी और आड़ी रेखायें एक-दूसरे को काटती हुई जाल-सी बना दें ता उन्हें जाल-चिह्न कहते हैं। प्रायः ये ग्रह-क्षेत्रों पर अधिक दिखाई देते हैं। यह अशुभ लक्षण है। जिस ग्रह-क्षेत्र पर यह चिह्न हो उस ग्रह-सम्बन्धी जातक की उन्नित में वाधा पड़ती है। प्रायः उस ग्रह से सम्बन्धित कोई अवगुण जातक की प्रकृति में ऐसा होता है जिसके कारण वह उन्नित नहीं कर पाता।

यदि बृहस्पति के क्षेत्र पर जाल-चिह्न हो तो जातक में मिथ्या

स्रिभिमान, दूसरे को दवाकर रखने की चेष्टा, धर्मान्धता तथा चरित्र-हीनता के दुर्गुण होते हैं। यदि शनि-क्षेत्र पर हो तो जिन्दगी-भर जातक भाग्यहीन रहता है, खास तौर पर द्रार्थिक दृष्टि से बुढ़ापा बुरा बीतता है। ग्रन्य ग्रशुभ लक्षण होने से जातक जेल भी जाता है। इस क्षेत्र पर जाल-चिह्न का यह भी प्रभाव होता है कि जातक सदैव दु:खी ग्रौर गमगीन रहता है।

यदि सूर्य-क्षेत्र पर यह चिह्न हो तो जातक में घमण्ड वहुत होता है। उसके दिल में वस एक ही भावना प्रवल होती है कि वह प्रसिद्ध हो जाये श्रीर इसलिए वेवकूफ़ियाँ करता है। वास्तव में जातक में योग्यता तो होती है कम परन्त् वह समभता है कि वह वहुत योग्य है ग्रीर इस कारण वह ग्रपनी सही स्थिति को समभकर जो थोड़ी सी सफलता प्राप्त कर सकता था वह भी नहीं कर पाता। यदि बुध-क्षेत्र पर जाल का चिह्न हो तो मनुष्य ग्रस्थिर बुद्धि का होता है, उसके मन में उचित-अनुचित का भी विचार नहीं होता ग्रौर वेईमानी करता है। यदि ग्रन्य ग्रशुभ लक्षण हों तो इस वेईमानी के कारण गहरी यातना भोगनी पड़ती है (जेल जाना ग्रात्महत्या करना ग्रादि)। यदि मंगल के क्षेत्र पर यह चिह्न हो तो रक्तस्राव का रोग या चोट लगने से रक्तस्राव होता है। यदि मंगल का क्षेत्र बहुत उन्नत हो तो जातक स्वयं किसी का खून बहाना चाहता है। यदि जाल-चिह्न इतना वड़ा हो कि ग्राधा मंगल-क्षेत्र ग्रीर चन्द्र-क्षेत्र का ऊपर का तृतीयांश जाल-चिह्न से भरा हुग्रा हो तो उदर-विकार व अंतिड़ियों की वीमारी होती है।

जिस व्यक्ति के चन्द्र-क्षेत्र पर जाल-चिह्न होता है उसके मन में सदैव ग्रस्थिरता, ग्रशांति ग्रौर ग्रसन्तोष रहता है। यदि इसके साथ-साथ (१) हृदय-रेखा शृंखलाकार या द्वीपयुक्त हो तो ऐसे ग्रादमी ग्रस्थिर प्रेम-सम्बन्ध वाले, व्यभिचारी प्रवृत्ति के होते हैं।

(२) यदि शीर्ष-रेखा श्रृंखलाकार, घूमी हुई या अन्य अशुभ

लक्षणयुक्त हो तो मस्तिष्क-विकार होता है।

(३) शनि-क्षेत्र पर तारे का चिह्न हो तो लकवा या Apoplexy का भय।

(४) यदि सूर्य-रेखा वहुत सुन्दर हो तो सुन्दर काव्य लिखने की

शक्ति होती है।

चन्द्र-क्षेत्र को तीन भागों में बाँटना चाहिये। ऊपर के वृतीयांश पर जाल-चिह्न हो तो उदर-विकार, अन्ति इयों की वीमारी, यदि मध्य वृतीयांश में हो तो वात-विकार, गठिया आदि। यदि नीचे के वृतीयांश में हो तो गुर्दे का रोग या मूत्राशय-सम्बन्धी रोग समभने चाहिये। यदि स्त्रियों के हाथ में नीचे के वृतीयांश में जाल-चिह्न हो तो गर्भाशय-सम्बन्धी रोग का लक्षण है।

यदि शुक्र-क्षेत्र पर जाल-चिह्न हो तो जातक बहुत कामुक होता है। जिधर तबीयत आई उधर ही चले गये। जिससे प्रेम करना है उसकी स्थिति, प्रतिष्ठा आदि का विचार जातक नहीं करता। यदि साथ ही शुक्र-क्षेत्र चपटा और सक्त हो तो जातक में सौन्दर्य-प्रियता या प्रेम-सम्बन्धी उच्च भावना नहीं रहती। वह केवल व्यभिचारी होता है।

त्रिकोण-चिह्न

यह शुभ लक्ष्ण है, परन्तु प्रधान रेखा या रेखा आं के मिलने से हाथ में अनेक त्रिकोण बनते हैं उनका लक्षण यहाँ नहीं दिया जा रहा है। यहाँ केवल उन त्रिकोण चिह्नों का लक्षण देते हैं जो शुद्ध स्वतन्त्र रूप से किसी ग्रह-क्षेत्र पर स्पष्ट हों। यदि बृहस्पति-क्षेत्र पर त्रिकोण चिह्न हो तो ऐसा व्यक्ति नीतिकुशल और बृद्धिमान होता है। उसमें प्रवन्ध-कुशलता भी बहुत ग्रधिक होती है और वह मातहत लोगों से ग्रच्छी तरह काम ले सकता है। यदि श्विन-क्षेत्र पर हो तो गुप्त विद्याओं (योग, ज्योतिष, मंत्र-तंत्र आदि) में विशेष बुद्धि लगती है। किंतु यदि मध्यम उंगली के वृतीय

पर्व पर तारे का चिह्न भी हो तो जातक अपनी उपर्युक्त योग्यता द्वारा दूसरे को हानि पहुँचाता है। यदि सूर्य-क्षेत्र पर त्रिकोण चिह्न हो तो ख्याति-प्राप्त होने पर भी जातक में घमण्ड नहीं होता। वह अपनी कला या बुद्धि का व्यावहारिक हिण्ट से उपयोग करता है। जिससे उसको सफलता और ख्याति प्राप्त होती है।

यदि बुध-क्षेत्र पर हो तो बुद्धि में स्थिरता होती है ग्रौर व्यापार तथा धनोपार्जन में सफलता प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति राजनीति-कुशल भी होता है। यदि मंगल के क्षेत्र पर हो तो विपत्ति के समय भी मनुष्य नहीं घवराता ग्रीर शांतिपूर्वक संकट से निकलने की युक्ति सोचता है। यदि किसी फ़ौजी जनरल के हाथ में यह चिह्न हो तो वह बड़े तरीके से ग्रपनी फ़ौजों को लड़ायेगा। सैनिक उत्कृष्टता का यह उत्तम लक्षण है।

जिन व्यक्तियों के चन्द्र-क्षेत्र पर त्रिकोण चिह्न होता है वे कल्पना के बहाव में वह नहीं जाते। कल्पना का उचित प्रयोग करते हैं ग्रौर किसी कार्य को तरतीव से सोचकर उसका सम्पादन करते हैं। कल्पना ग्रौर बुद्धि के संयोग से ऐसे व्यक्तियों को सफलता प्राप्त होती है।

यदि शुक्र-क्षेत्र पर त्रिकोण-चिह्न हो तो ऐसा जातक प्रेम के तूफ़ान में वह नहीं जाता। उसमें विचार-शिवत ग्रीर संयम होता है। वह ठण्डे दिमाग से सोचकर प्रेम-सम्बन्ध करता है।

# त्रिशूल-चिह्न

किसी भी ग्रह-क्षेत्र पर त्रिशूल चिह्न पाया जाय तो यह शुभ लक्षण है। जिस ग्रह के क्षेत्र पर यह हो उस ग्रह-सम्बन्ध। सफलता का लक्षण है।

# वृत्त-चिह्न

पृष्ठ ३३७ पर दिये गये वृत्त चिह्न देखिये । यद्यपि रेखा-गणित

की परिभाषा के अनुसार वृत्त-चिह्न विलकुल गोल नहीं होते फिर भी वृत्त-चिह्न की भाँति गोलाई लिए हुए जो चिह्न मिलते हैं उन्हें वृत्त-चिह्न कहते हैं। यदि किसी प्रधान रेखा पर यह चिह्न हो तो यह प्रकट होता है कि उस समय जातक किठनाई में पड़ेगा। बार-बार उन किठनाइयों से निकलने की चेष्टा करेगा—उसे मालूम होगा कि वह किनारे पर ग्रा लगा है, परन्तु फिर फिसल कर गड्ढे में जा पड़ेगा ग्रौर किठनाइयों का क्रम बना रहेगा।

यदि बृहस्पित-क्षेत्र पर यह चिह्न हो तो कुछ हस्त-परीक्षकों ने इसे सफलता का लक्षण बताया है। एक तो साधारणतः इस क्षेत्र पर यह चिह्न पाया ही नहीं जाता ग्रीर जहाँ भिला भी वहाँ हमारे ग्रनुभव से यह ग्रुभ लक्षण सिद्ध नहीं हुग्रा। शिन-क्षेत्र पर भी यही फल समफ्रना चाहिये। सूर्य-क्षेत्र पर यह चिह्न हो तो जातक की ग्रत्यन्त ख्याति होती है। किन्तु यदि वृत्त-चिह्न सुस्पष्ट ग्रीर पूर्ण न हो ग्रर्थात् ग्रच्छी प्रकार से न बना हो ग्रीर सूर्य-रेखा भी दुवंल हो तो ग्रग्रुभ लक्षण समफ्रना चाहिये। वृद्धावस्था में नेत्रों की ज्योति क्षीण हो जायगी। बुध-क्षेत्र पर यह बहुत ग्रग्रुभ लक्षण है। यदि किसी जातक के हाथ पर स्पष्ट वृत्त-चिह्न बन रहा हो तो जहरीले पदार्थ खाने से उसकी मृत्यु होती है। मंगल के क्षेत्र पर भी यह ग्रग्रुभ लक्षण है। ग्रांख में चोट लगती है। चन्द्र-क्षेत्र पर होने से ऐसा व्यक्ति डूव कर मरता है। शुक्र-क्षेत्र पर होने से जातक को लम्बे ग्ररसे तक कोई रोग होता है ग्रीर वह बीमारी कुछ-न-कुछ परेशान करे रहती है।

# धब्बे या बिन्दु-चिह्न

यह भी अञुभ लक्षण है। दोनों का फल प्रायः एक-सा है। पहले बताया जा चुका है कि यह रोग का लक्षण है। जीवन-रेखा के सिलसिले में इसका काफ़ी हवाला दिया गया है। यदि इनका रंग काला या नीला हो तो स्नायु-सम्बन्धी रोग होते है। यदि स्वास्थ्य-रेखा पर लाल विंदु या भन्ने हों तो बुखार ग्रौर यदि इसी प्रकार का कोई धन्ना शीर्ष-रेखा पर हो तो सिर में चोट लगती है।

बृहस्पति के क्षेत्र पर होने से ग्रादमी की वदनामी ग्रौर वरवादी होती है। बहुत घाटा लगने या ग्रन्यान्य कारण से मानभंग, निर्धनता आदि का लक्षण है। यदि शनि-क्षेत्र पर हो तो दुष्प्रवृत्ति होती है। ये बुरी भावनाएँ किस तरफ़ जावेंगी इनका परिचय शीर्ष तथा हृदय-रेखाम्रों से लगेगा। यदि सूर्य-क्षेत्र पर यह चिह्न हो तो मान-भंग, प्रतिष्ठा नाश ग्रादि का ग्रत्यन्त ग्रशुभ लक्षण है। बुध-क्षेत्र पर होने से व्यापार में गहरा घाटा लगता है। यदि मसूर की तरह बड़ा चिह्न हो तो किसी दुर्घटना ले शरीर में चोट भी लगती है। मंगल-क्षेत्र पर होने से जातक की किसी के साथ लड़ाई होती है ग्रौर उसके चोट लगती है। किन्तु यदि मंगल-क्षेत्र उन्नत हो तो जातक दूसरे को घायल करता है। यदि चंद्र-क्षेत्र पर हो तो स्नायु-सम्बन्धो या मस्तिष्क-सम्बन्धो विकार होता है ; यदि अन्य अञुभ लक्षण हों तो पागलपन वरना साधारण रोग समभना चाहिये। शुक्र-क्षेत्र पर ऐसा चिह्न होने से ग्रातशक, सुजाक या इसी प्रकार का रोग होता है। यदि काला चिह्न हो तो इसी रोग की भयंकरता समभनी चाहिए।

ग्रह-क्षेत्र पर एक या ग्रधिक सीधीया ग्राड़ी रेखाग्रों का फल बृहस्पति-क्षेत्र पर

यदि वृहस्पित-क्षेत्र पर जहाँ तर्जनी और अनामिका उंगलियाँ मिलती हैं, कोई खड़ो रेखा हो' तो अंतड़ियों की कमजोरी— उदर-विकार होता है। यदि वृहस्पित-क्षेत्र के मध्य में कोई खड़ी रेखा हो तो उस क्षेत्र के शुभ-फल को बढ़ाती है किन्तु यदि दो

उंगलियों की विशाशों में जो रेखा हो वह खड़ी रेखा शौर हृदय-रेखा की दिशा में जो रेखाय हों उन्हें इस प्रकरण में प्राड़ी रेखा कहा गया है।

समानांतर खड़ी रेखाएँ हों तो ऐसे ग्रादमी की महत्वाकांक्षाएँ दो दिशाओं को जाती हैं, इस कारण उसे सफलता नहीं होती। यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि एक खड़ी रेखा का जो ग्रुभ फल बताया गया है वह तभी होता है जब वह किसी प्रधान-रेखा को न काटे। उदाहरण के लिए जिस एक खड़ी रेखा का होना ग्रुभ बताया गया है वह यदि हृदय-रेखा या हृदय-रेखा की शाखा को काटे तो पूर्ण ग्रगुभ फल होगा।

यदि गुरु-क्षेत्र पर छोटी-छोटो चार, पाँच या अधिक खड़ी रेखाएँ हों तो ऐसा व्यक्ति वारम्बार सफलता के लिए उद्योग करेगा किन्तु उसे सफलता प्राप्त न होगी। यदि बृहस्पति-क्षेत्र पर छोटी-छोटी ग्राड़ी रेखाएँ हों तो ग्रसफलता का चिह्न है। ऐसे व्यक्ति को वारम्वार घाटा होता है।

#### शनि-क्षेत्र पर

यदि शनि-क्षेत्र पर केवल एक ही खड़ी रेखा हो तो शुभ चिह्न है। ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। किन्तु यदि यह रेखा स्वतन्त्र रेखा न हो केवल भाग्य-रेखा का ही ग्रंतिम भाग हो ग्रौर भाग्य-रेखा कई जगह कटी हो तो ऐसे जातक का बुढ़ापा साधारण तथा शान्तिपूर्वक बीतता है। यदि भाग्य-रेखा के दोनों ग्रोर एक-एक छोटी समानान्तर-रेखा हो तो जीवन के ग्रन्तिम भाग में बहुत परिश्रम के फलस्वरूप सफलता प्राप्त होती है। यदि शनि-क्षेत्र पर कई खड़ी रेखा हों तो दुर्भाग्य का लक्षण है। जितनी ग्रधिक रेखाएँ होंगी उतना ही ग्रधिक दुर्भाग्य समक्षना चाहिए। यदि कई रेखाएँ न तो बिलकुल ग्राड़ो हों न विलकुल सीधी किन्तु करीव ४५° का कोण बनाती हुई, हृदय-रेखा को काटती हुई शनि-क्षेत्र पर ग्रावें तो वात-विकार, वायु का लक्षण है।

यदि कोई छोटी रेखा आड़ी हो और भाग्य-रेखा को काटे तो अक्षुभ लक्षण है। भाग्य में हानि होती है। यदि सूर्य-रेखा सूर्य-क्षेत्र

पर भच्छी न हो तो शिन-क्षेत्र पर भाग्य-रेखा का कटना विशेष अशुभ लक्षण समभना चाहिये। यदि कई छोटी-छोटी आड़ी रेखाएँ एक के ऊपर एक नसेनी-सी बनाती हों तो ऐसे जातक की क्रमशः उन्नति होती है।

# सूर्य-क्षेत्र पर

यदि सूर्य-क्षेत्र पर एक शुद्ध, गम्भीर खड़ी रेखा हो तो जातक बहुत घनी और यशस्वी होता है। यदि दो रेखायें हों तो ऐसा व्यक्ति दो ओर अपनी बुद्धि और ध्यान को लगाता है इस कारण उसे सफलता प्राप्त नहीं होती। किन्तु यदि एक प्रधान सूर्य-रेखा हो और दूसरी उसकी सहायक-रेखा हो तो शुभ फल है। यदि कई खड़ी रेखा हों तो न शुद्ध रूप से साहित्यिक या कलात्मक प्रवृत्ति होती है न वैज्ञानिक या व्यावसायिक। इस कारण जातक का मन किसी एक कार्य में स्थिरतापूर्वक नहीं लगता। अनेक वात करने का विचार करता है और परिणाम कुछ नहीं निकलता।

#### ब्ध-क्षेत्र पर

यदि बुध-क्षेत्र पर एक खड़ी रेखा हो तो ग्रक्समात् ग्राधिक जन्नित या व्यापार से लाभ होता है। यदि यह रेखा बहुत गहरी हो ग्रीर ग्रन्य लक्षण भी विज्ञान की ग्रीर प्रवृत्ति करते हों तो वैज्ञानिक ग्राविष्कार में विशेष सफलता मिलती है। यदि कई खड़ी रेखाएँ हों तो ऐसा व्यक्ति यदि डाक्टरी पढ़े तो कुशल चिकित्सक हो सकता है। यदि स्त्री के हाथ में हो तो वह भी डाक्टर होतो है या डाक्टर से विवाह करती है। किन्तु यदि छः से ग्रधिक ग्रीर ग्रत्यन्त सूक्ष्म खड़ी रेखाएँ हों तो जातक बहुत चालाक होता है। यदि वैज्ञानिक हो तो विज्ञान का दुष्पयोग करता है। यदि ये रेखाएँ हृदय-रेखा का स्पर्श करें तो जातक उदारता के ग्रावेश में रुपया बरवाद करता है। यदि किसी स्त्री के हाथ में बुध-क्षेत्र पर कई छोटी-छोटी खड़ी रेखायें हों तो वह बहुत बातूनी होती है। यदि

बुध के क्षेत्र पर एक गहरी म्राड़ी रेखा हो तो जातक के घर में चोरी होती है म्रौर द्रव्य-हानि का लक्षण है।

#### मंगल के क्षेत्र पर

यदि मंगल के क्षेत्र पर एक खड़ी रेखा हो तो जातक में साहस होता है। विपत्ति में भी उसका दिमाग ठण्डा रहता है। घवराता नहीं। यदि कई घिचिपच लाइनें हों तो जातक को क्रोध वहुत ग्राता है। उसके चित्त में कठोरता होती है ग्रौर यह चिरत्रहीनता का भी लक्षण है। यदि हाथ के ग्रन्य लक्षणों से ग्रस्वास्थ्य सूचित होता हो तो फेफड़े या गले की वीमारी होती है। खास तौर पर यदि यह रेखा दिशाखायुक्त हो जाये।

यदि मंगल-क्षेत्र पर कई ग्राड़ी रेखायें हों तो शत्रुता प्रकट करती हैं। यदि ये रेखायें गहरी ग्रीर लम्बी हों तो शत्रु भी शक्तिशाली होंगे। यदि हलकी ग्रीर छोटी हों तो शत्रु विशेष पराक्रमी न होंगे। यदि ये रेखायें बहुत बड़ी हों ग्रीर स्वास्थ्य-रेखा को काटें तो शत्रुता के कारण स्वास्थ्य में खराबी होगी। यदि सूर्य-रेखा को काटें तो मान-प्रतिष्ठा में बट्टा लगेगा ग्रीर धनहानि भी होगी। यदि भाग्य-रेखा को काटें तो जातक के कारबार को गहरा धक्का लगेगा या नौकरी छूटेगी। यदि यह जीवन-रेखा को काटे तो रिस्तेदार या ग्रपने मित्र ही छिपे हुए दुश्मन होंगे।

#### चन्द्र-क्षत्र पर

यदि चन्द्र-क्षेत्र पर एक खड़ी रेखा हो तो अशुभ लक्षण है।
यदि इस खड़ी रेखा को कोई छोटी आड़ी रेखा काटे (खास तौर पर
चन्द्र-क्षेत्र के मध्य भाग में) तो गठिया, वायु-विकार की बीमारी
होती है। यदि बहुत-सी टूटी-फूटी खड़ी रेखायें हों तो मस्तिष्क की
कमज़ोरी से नींद नहीं आती। यदि हाथ के बाहरी भाग से प्रारम्भ
होकर एक या अनेक आड़ी रेखा हों तो समुद्र-यात्रा या लम्बी

यात्रा होती है। यदि यह यात्रा-रेखा टूटी हो या द्वीपयुक्त हो या किसी छोटी रेखा से कटी हो तो यात्रा में भय या अशुभ परिणाम होता है। यदि यह रेखा हृदय-रेखा तक जाय और वहाँ जाकर समाप्त हो जाय तथा उस स्थान पर (हृदय-रेखा पर) तारे का चिह्न हो तो जातक सब कुछ का त्याग कर अपने प्रेमी (या प्रेमिका) को लेकर दूर देश चला जावेगा।

यदि चन्द्र-क्षेत्र पर बहुत-सी घिच-पिच रेखायें हों ग्रौर शीर्ष-रेखा द्वीपयुक्त या श्रृंखलाकार घूमकर चन्द्र-क्षेत्र पर ग्रावे ग्रौर वहाँ शीर्ष-रेखा के ग्रन्त पर तारे का चिह्न भी हो तो जातक पागल हो जाता है।

#### शुक्र-क्षेत्र पर

यदि जीवन-रेखा के समानान्तर, मंगल-रेखा की भाँति श्रन्य रेखा हो तो जातक का प्रेम-सम्बन्ध प्रकट करती है। यदि शुक्र-क्षेत्र पर दो या तीन खड़ी रेखायें हों तो जातक के प्रेम-सम्बन्ध में स्थिरता नहीं होती श्रर्थात् कई सम्बन्ध होते हैं।

यदि गहरी भ्राड़ी रेखायें हों भ्रौर भ्रँगुष्ठ-सूल से निकलकर जीवन-रेखा तक भ्रायें तो समभना चाहिये कि जातक के जीवन में किसी समय स्त्रियों का प्रभाव उस पर विशेष रहा है। यदि स्त्री के हाथ में ऐसी रेखा हो तो पुरुष का प्रभाव विशेष समभना चाहिए।

यदि इन े लाओं में से किसी के बीच में द्वीप-चिह्न हो तो अनुचित प्रेम-सम्बन्ध प्रकट होता है।

शुक्र-क्षेत्र से प्रारम्भ होकर जो प्रभाव या चिन्ता-रेखायें करतल-मध्य की ग्रोर ग्राती हैं उनका विस्तृत वर्णन भिन्न प्रकरण में दिया गया है।

वृहत् चतुष्कोण में विविध चिह्न श्रौर उनका फल रेखाएँ—यदि हाथ बड़ा हो, हथेली लम्बी हो, उँगलियाँ छोटी हों ग्रौर उनमें गाँठें न निकली हों ग्रौर इस भाग में बहुत-सी सूक्ष्म रेखा हों तो मस्तिष्क कमजोर होता है, इस कारण कम बुद्धि, मानसिक उद्दोग तथा स्वभाव में चिड़चिड़ा-पन होता है (देखिये चित्र नं० ११५)

खड़ी रेखा—यदि इस भाग से प्रारम्भ होकर कोई रेखा सूर्य-क्षेत्र पर जावे तो किसी बड़े श्रादमी की सहायता के कारण सफलता मिलती है।



चित्र नं० ११५

श्राड़ी-रेखा—यदि हृदय-रेखा तथा शीर्ष-रेखा के समानान्तर कोई दो शाखायुक्त रेखा हो तो मनुष्य नासमभी से कार्य करता है, (जिस श्रवसर जो नहीं करना चाहिए वह करता है) श्रीर हानि उठाता है।

लाल बिन्दु चिह्न—यदि हाथ में ग्रन्य लक्षण खराव हों तो ऐसा मनुष्य किसी का कत्ल करता है या गहरी चोट पहुँचाता है। परन्तु यदि जीवन-रेखा ग्रादि यह सूचित करती हों कि स्वयं इसकी ग्राकिस्मक मृत्यु होगी तो स्वयं जातक को कोई कत्ल करता है या गहरी चोट पहुँचाता है।

सफ़ेद चिह्न-शारीरिक कमज़ोरी, खराब स्वास्थ्य का लक्षण है।

काँस-चिह्न—(१) यदि काँस-चिह्न इस प्रकार बना हो कि हृदय-रेखा को स्पर्श करे तो ऐसे पुरुष पर किसी स्त्री का प्रभाव होता है। यदि स्त्री के हाथ में हो तो पुरुष का प्रभाव समभना चाहिए। यदि यह काँस भाग्य-रेखा या सूर्य-रेखा को स्पर्श न करे तो जुभ लक्षण है। यदि शीर्ष-रेखा को स्पर्श करे तो जिसके हाथ में चिह्न हो वह अन्य स्त्री-पुरुष पर विशेष प्रभाव डालता है। इस

स्थिति में भी सूर्य या भाग्य-रेखा को स्पर्श करे तो अशुभ अन्यथा शुभ समभना चाहिए।

(२) यदि इस भाग में शनि-क्षेत्र के नीचे सुन्दर, सुस्पण्ट, बड़ा-सा कॉस हो ग्रौर दो छोटी स्वतन्त्र रेखाग्रों से बनता हो (गुक्र-क्षेत्र से ग्राने वाली प्रभाव-रेखा, भाग्य-रेखा, सूर्य-रेखा ग्रादि से न बनता हो) ग्रौर ग्रतीन्द्रिय ज्ञान-रेखा (Line of Intuition) स्पष्ट हो तो मनुष्य गुप्त विद्याग्रों (मंत्रशास्त्र, तंत्र, ज्योतिष ग्रादि) में बहुत प्रवीण होता है। यदि यह भाग्य-रेखा को स्पर्श करे तो धार्मिक या धर्म-सम्बन्धी कार्यों के कारण भाग्य-वृद्धि का लक्षण है।

ऊपर जो 'क्रॉस'-चिह्न के फल बताये गये हैं वे तभी शुभ फल देंगे जब वे सुन्दर और स्पष्ट हों। यदि ग्रस्पष्ट क्रॉस-चिह्न दोनों हाथों में हो तो श्रशुभ लक्षण है। जो ग्रह-क्षेत्र हाथ में ग्रत्युन्नत हो उस पर श्रशुभ चिह्न के कारण जो हानि बताई गई है उसमें वृद्धि करते हैं। यदि बृहस्हित-क्षेत्र ग्रत्युन्नत हो तो ग्रत्यधिक महत्वाकांक्षा के कारण हानि, शनि-क्षेत्र उन्नत हो तो दुःखी स्वभाव और नैराश्य, सूर्य-क्षेत्र ग्रति उन्नत हो तो ग्रति ग्रिभमान और लोभ; बुध-क्षेत्र ग्रति उन्नत हो तो घोखा देने या चोरी करने की प्रवृत्ति; चन्द्र-क्षेत्र हो तो पागलपन का रोग (भविष्य में), मंगल का प्रथम क्षेत्र ग्रति उच्च हो तो ग्रत्यन्न कोघी स्वभाव, शुक-क्षेत्र ग्रति उच्च हो तो कामुकता तथा व्यभिचार की प्रवृत्ति, मंगल का दितीय क्षेत्र दोषयुक्त हो तो कायरता व भाग्य-हानि का कारण होता है।

तारे का चिह्न — यदि बृहत् चतुष्कोण में शनि-क्षेत्र के नीचे तारे का चिह्न हो तो मनुष्य की भाग्यवृद्धि बहुत ग्रधिक होती है ग्रीर उसे ग्रपने कारबार या नौकरी में प्रमुखता प्राप्त होती है। यदि सूर्य-क्षेत्र के नीचे वाले भाग में हो तो बहुत घन प्राप्त होता है ग्रयवा कला या साहित्य में यश-प्राप्त होती है। बुध-क्षेत्र के नीचे

हो तो व्यापार या वैज्ञानिक क्षेत्र में या इंजीनियरी ग्रादि में सफलता का लक्षण है।

यदि तारे का चिह्न भाग्य-रेखा के दाहिनी श्रोर (दाहिने हाथ में) या वायें हाथ में (भाग्य-रेखा के बायीं श्रोर) बृहत् चतुष्कोण में हो श्रौर हृदय-रेखा दूटी हो तो किसी स्त्री से ग्रत्यन्त प्रेम होता है। स्त्री के हाथ में पुरुष (या पित) का प्रेम समभना चाहिए।

त्रिकोण-चिह्न-गम्भीर वैज्ञानिक विषयों के ग्रध्ययन की ओर

प्रवृत्ति होती है।

वर्ग-चिह्न—यदि बृहत् चतुष्कोण सुन्दर आकार का हो तो मनुष्य दयालु स्वभाव का होता है। किन्तु यदि वर्ग-चिह्न हो तो दयालु स्वभाव होने पर भी अत्यन्त कोधो होता है। यदि किसी रेखा (भाग्य-रेखा या सूर्य-रेखा आदि) का स्पर्श करे तो उस रेखा की त्रुटि की पूर्ति करता है।

वृत्त-चिह्न---(१) नेत्र-रोग का लक्षण है।

(२) यदि शनि-क्षेत्र के नीचे तीन वृत्त-चिह्न एक-दूसरे को

स्पर्श करते हुए हों तो मिरगी का रोग होता है।

जाल-चिह्न —यदि बृहत् चतुष्कोण बहुत चौड़ा हो ग्रौर मंगल-क्षेत्र बहुत उच्च हो ग्रौर बृहत् चतुष्कोण में जाल-चिह्न हो तो ऐसा व्यक्ति पागल की तरह बकता या ग्रधिक बोलता है।

बृहत् त्रिकोण में विविध चिह्न ग्रौर उनका फल

बिन्दु-चिह्न —यदि स्त्रियों के हाथ में लाल बिन्दु-चिह्न हो तो उनके गिभणी होने का लक्षण है। यदि सफ़ेद बिन्दु-चिह्न हो तो खन की कमी, कज़मोरी से भूच्छी रोग का लक्षण है।

रेखा—(क) जीवन-रेखा से निकल कर यदि ऊपर की ग्रोर रेखायें जावें (देखिए चित्र नं० ११६) तो यह बहुत ग्रुभ लक्षण है। जिस ग्रवस्था में जीवन-रेखा से ये शाखा-रेखा निकलें उस वर्ष में धनागम, भाग्योदय, यश, प्रतिष्ठा-वृद्धि समभना चाहिए। (ख) यदि बृहत् त्रिकोण के मध्य में (जीवन-रेखा या भाग्य-रेखा को स्पर्श न करती हुई) कोई दो शाखायुक्त छोटी-सी रेखा

हो तो स्वास्थ्य की कमज़ोरी प्रकट करती

है ।

क्रांस-चिह्न— (क) यदि मध्य भाग में कोई 'क्रॉस'-चिह्न हो तो ऐसा व्यक्ति अन्य लोगों से भगड़ा कर अपने लिए कठिनाइयाँ पैदा करेगा। यदि दोनों में यह चिह्न हो श्रीर अन्य लक्षणों से पुष्टि होती हो, तो करल तक कर सकता है।

किल तक कर सकता ह ।

चित्र नं० ११६ (ख) यदि बहुत से 'क्रॉस'-चिह्न हों तो
निरन्तर भाग्यहीनता (तरक्की में रुकावट) प्रकट होती है। यदि जहाँ
स्वास्थ्य-रेखा जीवन-रेखा से मिलती है। उस कोण के पास वृहत्
त्रिकोण में क्रॉस-चिह्न हो तो कोई फ़ौजदारी मुकदमा चलता है।
ऐसे व्यक्ति की मान-प्रतिष्ठा को काफ़ी धक्का पहुँचने का ग्रन्देशा
होता है। जीवन में काफ़ी गिरावट (तवदीली) होती है।

- (ग) यदि जहाँ जीवन-रेखा श्रौर शीर्ष-रेखा मिलती हैं उस कोण के पास क्रॉस-चिह्न हो श्रौर किसी प्रधान रेखा को स्पर्श न करता हो तो ऐसा व्यक्ति मुकदमा जीतत है किन्तु यदि शीर्ष-रेखा या जीवन-रेखा को क्रॉस स्पर्श करे तो मुकदमा हार जाता है।
- (घ) यदि बृहत् त्रिकोण के मध्य में स्पष्ट-सा क्रॉस-चिह्न हो (शुद्ध एक रेखा दूसरे को न काटे किन्तु क्रॉस के ढंग का चिह्न हो) ग्रौर शनि-क्षेत्र पर ग्राड़ी रेखायें हों तो बराबर भाग्यहीनता का सिलसिला चलता है।

तारे का चिल्ल—(क) यदि एक हाथ में एक चिल्ल हो तो शुभ लक्षण है। मनुष्य को बहुत परिश्रम करने पर धन या सफलता प्राप्त होती है किन्तु यदि दोनों हाथों में यह चिल्ल हो तो श्रशुभ लक्षण है। किसी शस्त्र या दुर्घटना से मृत्यु होती है।

- (ख) यदि स्वास्थ्य-रेखा के पास—- बृहत् त्रिकोण के अन्दर तारे का चिह्न हो तो ऐसा व्यक्ति अन्धा हो जाता है।
- (ग) यदि तारे का चिह्न स्पष्ट न हो किन्तु घिच-पिच हो तो प्रेम-सम्बन्ध के कारण कठिनाइयाँ होती हैं।
- (घ) यदि शुक्र-क्षेत्र से कोई प्रभाव-रेखा चलकर जीवन-रेखा को काटती हुई वृहत् त्रिकोण के मध्य में स्रावे स्रौर समाप्त हो जावे स्रौर इस रेखा के स्रन्त पर तारे का चिह्न हो तो बड़ा सदमा होता है। यदि जहाँ से यह प्रभाव-रेखा प्रारम्भ हुई है उस स्रोर भी तारे का चिह्न हो तो स्रत्यन्त निकट सम्बन्धी या मित्र की मृत्यु का सदमा लगता है।

वृत्त-चिह्न-किसी स्त्री के कारण कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं। यदि स्त्री के हाथ में हो तो किसी पुरुष के कारण समभनी चाहिए। यदि चन्द्र-क्षेत्र भी उच्च हो तो चिड़चिड़ापन, दूसरे की बात काटना, भगड़ा करना ग्रादि का स्वभाव होता है।

वर्ग-चिह्न-यदि किसी रेखा का स्पर्शन करे तो खतरे का अन्देशा सूचित करता है।

त्रिकोण-चिह्न-यदि जीवन-रेखा ग्रौर भाग्य-रेखा के बीच में हो तो लड़ाई (फ़ौजी जीवन) में यश, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है।

जाल-चिह्न-यिद हाथ में ग्रन्य लक्षण ग्रच्छे हों तो यह प्रकट होता है कि ऐसे व्यक्ति के बहुत से गुप्त शत्रु होंगे। यदि हाथ में ग्रन्य लक्षण ग्रच्छे न हों तो ऐसे व्यक्ति की शर्मनाक मृत्यु होती है।

#### २०वां प्रकरण

# ऋँगूठे ऋौर उंगलियों पर चिह्न

भारतीय मतानुसार उंगलियों तथा ग्रँगुष्ठ पर यह चिह्न होना ग्रच्छा माना गया है। खड़ी रेखाग्रों को भी ग्रुभ लक्षण कहा है। परन्तु रेखाग्रों से भी ग्रिधिक महत्व उन ग्राकृतियों को दिया गया है जो शरीर की त्वचा में सूक्ष्म धारियों के विविध ग्राकार के होने से बन जाती हैं। जब ग्रँगुठे या उंगली के ग्रग्नभाग की छाप सफ़ेद कागज़ पर ली जाती है तो इन धारियों की ग्राकृति स्पष्ट दिखाई देती है।

जो शंख की आकृति के चिह्न होते हैं, उन्हें शंख कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं—एक वायीं ग्रोर घूमे हुए, दूसरे दाहिनी ग्रोर घूमे हुए। जो गोल-कुण्डल के समान ग्राकृति होती है उसे 'चक्र' कहते हैं। इन दोनों लक्षणों से भिन्न जो ग्राकृति होती है उसे 'सीप' कहते हैं।

चारों उंगलियों तथा आँगुष्ठ के आग्र भाग पर चक्र होना शुभ लक्षण है। इस प्रकार दोनों हाथों में दस चक्र-चिह्न हों तो मनुष्य सर्वेश्वयंवान् किन्तु अल्पायु होता है, नौ चक्र हों तो राजा, आठ हों तो रोगयुक्त शरीर वाला, सात हों तो पुण्यशील, छः हों तो भोग-विलास में रत, पाँच हों तो भी यही फल, चार हों तो दरिद्र, तीन हों तो धनवान्, दो हों तो मान-प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला, एक हो तो सुखी होता है।

इसी प्रकार यदि दस शंख हों तो विशिष्ट राजा या विशिष्ट योगी, नो हों तो स्त्री-प्रकृति का, ग्राठ हों तो सुखी, सात हों तो दरिद्र, छः हों तो विद्वान्, पाँच हों तो बहुत बड़े साम्राज्य का श्रधीश्वर, चार हों तो राजा, तीन हों तो स्त्री-वियोगी, दो हों तो दरिद्र, एक हो तो विद्वानु होता है।

सीप का फल इस प्रकार है— एक सीप वाला राजा, दो हों तो दिरद्र, तीन हों तो योगी, चार हों तो दिरद्र, पाँच हों तो धनी, छः हों तो योगी, सात हों तो दिरद्र, ग्राठ हों तो धनी, नौ हों तो योगी, दस हों तो दिरद्र होता है। बहुत-से ग्रन्थों के श्रनुसार, एक से श्रधिक ग्रुभ फल दो का, दो से श्रधिक तीन का, इस प्रकार उत्तरोत्तर ग्रुभ फल होता है। परन्तु हम इस मत से सहमत नहीं हैं।

#### पाश्चास्य मत

#### प्रथम पर्व पर चिह्न

रेखा-यदि श्रँगूठे के प्रथम पर्व पर एक, दो या तीन खड़ी रेखाएँ हों तो इच्छाशित या चित्त की हढ़ता में वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति अपने इरादे के पक्के होते हैं। यदि तीन रेखाएँ हों तो इच्छाशिक्त के अनेक वातों में बट जाने के कारण किसी एक इरादे में मनुष्य उतना पक्का नहीं रहता। (देखिये चित्र नं० ११७) यदि बिलकुल नाखून के पास हो तो विरासत मिलती है।



चित्र नं० ११७

यदि इन खड़ी रेखा या रेखाओं को कोई भ्राड़ी रेखा काटती हो, या कोई खड़ी रेखा न हो ग्रौर केवल ग्राड़ी रेखाएँ हों तो सफलता में वाघा समभनी चाहिये।

यदि प्रथम पर्व से प्रारम्भ होकर कोई रेखा जीवन-रेखा तक आवे तो शस्त्र से मृत्यु होती है।

क्रॉस-चिह्न—यदि अँगुष्ठ के प्रथम पर्व पर नाखून के विलकुल पास क्रॉस-चिह्न हो और शुक्र-क्षेत्र बहुत उन्नत हो या जालयुक्त हो तो अन्य स्त्री या पुरुष से अनुचित प्रेम-सम्बन्ध होता है। यदि नाखून के पास दो क्रॉस-चिह्न हों तो ऐसा व्यक्ति बहुत श्रारामतलब होता है।

तारे का चिह्न—यदि प्रथम पर्व पर तारे का चिह्न हो तथा शुक्र-क्षेत्र बहुत ऊँचा उठा हो या जालयुक्त हो तो ऐसे व्यक्ति का चरित्र ग्रच्छा नहीं होता।

यदि भ्रँगूठे के नाखून के पास दो तारे के चिह्न हों तो ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरे की बात में गल**ीयाँ निकालता रहता है भ्रौर** नुकताचीनी की भ्रादत होती है।

त्रिकोण-चिह्न—यदि अँगूठे के प्रथम पर्व पर त्रिकोण का चिह्न हो तो जातक की चित्त-शक्ति वैज्ञानिक अनुसंघान या कार्यों में विशेष लगती है। यदि किसी ऐसे पुरुष या स्त्री के ये लक्षण हों और विज्ञान से उस व्यक्ति का कोई सम्पर्क न हो तो ऐसे काम में चित्त का लगना बताना चाहिये जिसमें हिसाब-किताब, नाप-तोल आदि का ज्यादा कार्य पड़ता हो।

वृत्त-चिह्न — यदि प्रथम पर्व पर वृत्त-चिह्न हो तो ऐसा व्यक्ति अपने इरादे का बहुत पक्का होता है और एक बार जिस विषय का विचार कर लेता है उसको पूरा करके ही छोड़ता है। मनुष्य के इरादे दो कारण से बदलते हैं — एक तो मन की स्वाभाविक चंचलता और दूसरा धेयं की कमी। आपित्तयों या कठिनता के कारण जिस कार्य का हढ़ निश्चय करते हैं उसे लोग छोड़ देते हैं। किन्तु प्रथम पर्व पर वृत्त-चिह्न होने से मनुष्य अपने इरादे का बहुत पक्का होता है और अन्त में उसे विजय या सफलता प्राप्त होती है।

वर्ग-चिह्न-यदि प्रथम पर्व पर वर्ग-चिह्न हो तो इच्छाशक्ति किसी एक ही बात पर जमी रहती है अर्थात् यदि ऐसे व्यक्ति ने विचार कर लिया कि मैं अमुक कार्य करूँगा तो फिर वह उसी पर अड़ा रहेगा। यदि उससे अच्छा भी कोई कार्य उसके हाथ में आवे तो उसकी ओर वह ध्यान नहीं देगा। ऐसे व्यक्ति प्रायः कठोर वृत्ति के

होते हैं भौर दूसरों पर निर्दयतापूर्वक शासन करते हैं।

जाल-चिह्न—यदि नाखून के पास हो तो यह बहुत अशुभ चिह्न है। पित-पत्नी में अत्यन्त कलह होता है और एक-दूसरे की हिंसा भी कर सकते हैं। हाथ में अन्य क्रूरता के लक्षण हों तभी उपर्युक्त फलादेश करना चाहिये।

#### द्वितीय पर्व पर चिह्न

यदि द्वितीय पर्व पर खड़ी रेखायें (एक छोर प्रथम पर्व की दिशा में, दूसरा छोर शुक्र-क्षेत्र की दिशा में) हों तो ऐसे व्यक्ति में तर्क-शक्ति ग्रच्छी होती है, किसी बात की गुण-दोष-विवेचना जातक भ्रच्छी प्रकार कर सकता है। यह स्मरण रखना चाहिये कि जिस स्थान पर खड़ी रेखा हो वह उस स्थान के गुण को बढ़ाती है और ग्राड़ी रेखायें उस स्थान-सम्बन्धी वाधा या ग्रवगुण प्रकट करती हैं यह साधारण नियम है। इसलिए यदि खड़ी रेखा न होकर माड़ी रेखायें हों (यवचिह्न के समानान्तर) तो ऐसे व्यक्ति में तर्कशक्ति का ग्रभाव होता है। वह किसो बात से सही नतीजा नहीं निकाल सकता। इस कारण आड़ी रेखाओं को बुद्धि की कमी का लक्षण समभना चाहिए। खड़ी रेखा प्राय: ग्रच्छी होती है यह ऊपर बताया गया है किन्तु यदि ग्रॅगुप्ठ के द्वितीय पर्व से प्रारम्भ होकर कोई खड़ी रेखा जीवन-रेखा से ग्राकर मिले तो वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होता । पित-पत्नी में कलह होता रहता है । यदि कोई ग्राड़ी-रेखा दो शाखायुक्त हो तो ऐसा व्यक्ति किसी भी काम के करने में भिभकता रहता है।

कांस-चिह्न — यदि द्वितीय पर्व पर कांस-चिह्न हो तो जातक शीघ्र ही दूसरे से प्रभावित हो जाता है। यदि ऋँगूठे का प्रथम पर्व छोटा और निर्वल हो तो इस लक्षण की पुष्टि होती है। यदि बुब और मंगल के क्षेत्र विशेष उन्नत होंगे तो जातक में स्वयं ऊहापोह और विचार-शक्ति श्रिवक होगी। इस कारण वह शीघ्र प्रभावित नहीं होगा। किन्तु ये दोनों क्षेत्र नीचे हों ग्रौर ग्रँगुष्ठ के द्वितीय पर्व पर उपर्युक्त लक्षण हों तो जातक शीघ्र प्रभावित होगा।

तारे का चिह्न—यदि द्वितीय पर्व पर एक या दो तारे के चिह्न हों तो जातक बहुत खुशमिजाज होता है परन्तु बुरे कामों की स्रोर उसका स्वाभाविक रुभान होता है।

त्रिकोण-चिह्न--यदि त्रिकोण-चिह्न हो तो वैज्ञानिक या दर्शन-शास्त्रों में विशेष प्रवीणता होती है।

वर्ग-चिह्न—यदि वर्ग-चिह्न हो तो ऐसा भ्रादमी तर्क द्वारा जिस नतीजे पर पहुँचता है उस नतीजे से उसे हिलाया नहीं जा सकता। यदि हाथ में भ्रन्य बुद्धिमत्ता भ्रादि के लक्षण न हों तो ऐसा व्यक्ति बहुत जिद्दी भ्रीर दुराग्रही होता है।

वृत्त-चिह्न—दितीय पर्व पर वृत्त-चिह्न तर्क-शक्ति को विशेष मात्रा में बढ़ाता है। इस कारण यदि ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करे जिसमें विचार और ऊहापोह की विशेष आवश्यकता हो तो उसे पूर्ण सफलता प्राप्त होती है।

जाल-चिह्न —यदि द्वितीय पर्व पर जाल-चिह्न हो तो ऐसा व्यक्ति तर्क करने में ईमानदारी से काम नहीं लेता, न नैतिक ग्रादर्श की ग्रोर ही उसका ध्यान रहता है।

उंगलियों पर चिह्न

पहले वे लक्षण बताये जाते हैं जो चारों उंगलियों पर होने से फलदायक हो जाते हैं। इसके बाद जिन लक्षणों का भिन्न-भिन्न उंगलियों पर भिन्न-भिन्न प्रभाव होता है उनका वर्णन किया जायगा।

सामान्य लक्षण—यदि उंगलियों के प्रथम पर्व का भीतरी भाग (एक ग्रोर नख होता है दूसरी श्रोर वाला भाग) गोलाई लिये हुए हो तो ऐसे व्यक्ति में नफ़ासत ग्रौर चतुरता होती है। वह किसी बात को बहुत शीघ्र समभ लेता है परन्तु उसे थोड़े से कारण पर ही ग्रहचि, ग्रप्रसन्नता या क्रोध भी हो जाता है। यदि उंगिलयों के बीच में जो पर्व की रेखा होती हैं उनको (साधारणतः चारों उंगिलयों में कुल बारह पर्व श्रीर बारह ही पर्व की रेखा होती हैं) छोटी खड़ी रेखाएँ काटें तो ऐसे व्यक्ति की सहसा मृत्यु होती है।

यदि सव उंगलियों पर एक-एक लम्बी खड़ी रेखा हो जो तीनों पर्वो तक जाय तो ऐसे व्यक्ति में ईमानदारी की भावना बहुत अधिक होती है।

यदि सब उंगलियों के प्रथम पर्व पर लहरदार आड़ी रेखायें हों तो मृत्यु की (जल में डूबकर या अन्य प्रकार से) आशंका समभनी चाहिए। हाथ में अन्य लक्षणों से मिलान करना भी उत्तित है कि उपर्युक्त फल की पुष्टि होती है या नहीं।

यदि द्वितीय ग्रौर तृतीय पर्व के बीच की पर्व-रेखाग्रों पर छोटे-छोटे त्रिकोण-चिह्न हों तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य कमजोर रहता है। यह बीमारी का लक्षण है।

उंगलियों पर विविध चिह्नों के फल लिखे जाते हैं। यदि किसी उंगली के किसी पर्व पर किसी चिह्न का फल न दिया गया हो तो समक्षना चाहिए कि वहाँ उसका कोई विशेष फल नहीं है।

## तर्जनी पर चिह्न

खड़ी रेखा—यदि तर्जनी के प्रथम पर्व पर खड़ी रेखायें हों तो धामिक उन्नित ग्राँर उच्चता का लक्षण है। यदि द्वितीय पर्व पर ऐसी रेखायें हों तो जातक को अपनी महत्वाकांक्षा-पूर्ति में सहायता प्राप्त होगी। किन्तु यदि ये खड़ी रेखायें लहरदार या घिचपिच हों तो जातक की महात्वाकांक्षा का विषय कोई ग्रच्छा न होगा। यदि द्वितीय पर्व पर कोई खड़ी रेखा शाखायुक्त हो तो वह सफलता का लक्षण है।

यदि शुक्र-क्षेत्र से प्रारम्भ होकर कोई खड़ी रेखा तर्जनी के दितीय पर्व तक ग्रावे तो ऐसा व्यक्ति बहुत उच्च चरित्र का होगा ग्रीर उसे बहुत इज्जल प्राप्त होगी।

यदि तर्जनी के वृतीय पर्व पर छोटी-छोटी विलकुल सीधी खड़ी रेखायें हों तो ऐसा व्यक्ति दूसरों पर भली प्रकार हुक्तमत करता है। किन्तु यदि ये रेखा अस्पष्ट या लहरदार हों तो ऐसे व्यक्ति को सासारिक सुख के पदार्थों की विशेष इच्छा रहेगी। यदि साथ ही जीवन-रेखा से निकल कर ऊपर की स्रोर जाने वाली रेखा भी हों (अर्थात् हाथ में यह द्वितीय लक्षण भी हो) तो घन-प्राप्ति होती है।

श्राड़ी रेखा—यदि तर्जनी के प्रथम पर्व पर आड़ी रेखायें हों तो धर्मान्धता का लक्षण है। यदि द्वितीय और तृतीय दोनों पर्वों पर ऐसी रेखा हों तो ईर्ष्यालु और दूसरे को घोखा देने की प्रवृत्ति होती है। यदि केवल तृतीय पर्व पर हों तो विरासत में घन मिलता है। हुकूमत के कार्य में वाधाएँ उपस्थित होती हैं। यदि ग्रन्य लक्षण ग्रस्वास्थ्य के हों तो यह कमजोर पाचन-शिवत का भी लक्षण है।

क्रांस-चिह्न—यदि तर्जनी के प्रथम पर्व पर क्रांस-चिह्न हो तो पागलपन का रोग या अचानक मृत्यु होती है। पुष्टि के लिए अन्य लक्षणों का भी अन्वेषण करना चाहिए। यदि द्वितीय और प्रथम पर्व के बीच वाली आड़ी रेखा पर 'क्रांस'-चिह्न हो तो साहित्यिक सफलता प्राप्त होती है। यदि द्वितीय पर्व पर एक या दो क्रॉस-चिह्न हों तो बड़े आदिमयों का संरक्षिकत्व (सहायता) प्राप्त होता है।

रृतीय पर्व पर क्रॉस-चिह्न होने से, कामुकता स्रोर स्रन्य खराव स्रादतें होती हैं।

तारे का चिह्न—यदि तर्जनी के प्रथम पर्व पर तारे का चिह्न हो तो जातक के जीवन में कोई बहुत सौभाग्यशाली घटना होती है। यदि यह चिह्न द्वितीय पर्व पर हो और इसके दोनों ग्रोर एक-एक खड़ी रेखा भी हो तो पातिव्रत्य का लक्षण है। पुरुषों के हाथ में एक-पत्नीव्रत समभना चाहिए। किन्तु यदि



तारे के चिह्न के बगल में अर्धवृत्त चिह्न हो तो निर्लज्जता का लक्षण है। तृतीय पर्व पर तारे का चिह्न हो तो भी निर्लज्जता होती है।

त्रिकोण-चिह्न-यदि तर्जनी के प्रथम पर्व पर त्रिकोण-चिह्न हो तो धार्मिक ग्रंथों तथा गुप्त विद्याग्रों के ग्रध्ययन की ग्रोर विशेष प्रवृत्ति होती है। द्वितीय पर्व पर यह चिह्न होने से मनुष्य कुशल राजनीतिज्ञ होता है। नृतीय पर्व पर भी ग्रुभ लक्षण है।

वर्ग-चिह्न — यदि तर्जनी के प्रथम पर्व पर वर्ग-चिह्न हो तो मनुष्य में धैर्य ग्रीर ग्रध्यवसाय होता है। द्वितीय पर्व पर भी यही फल। तृतीय पर्व पर यह चिह्न होने से तानाशाही प्रकृति होती है। कामुकता का भी लक्षण है।

वृत्त-चिह्न — प्रथम पर्व पर वृत्त-चिह्न होने से तर्क या ज्ञान-मार्ग की अपेक्षा भिक्त की ग्रोर विशेष भुकाव होता है। द्वितीय पर्व पर महत्वाकांक्षाग्रों की सफलता का लक्षण है। वृतीय पर्व पर भी यही फल।

जाल-चिह्न-यिद प्रथम पर्व पर हो तो जेल या निर्जन एकान्त-प्रदेश में वास । ग्रन्थ-धार्मिकता का भी लक्षण है-दितीय पर्व पर होने से दुष्प्रवृत्ति ग्रौर ग्रसफलता । तृतीय पर्व पर होने से चरित्र ग्रच्छा नहीं होता; जेल-यात्रा भी होती है।

## मध्यमा उंगली पर विविध चिह्न ग्रौर उनका फल

खड़ी रेखा—यदि मध्यमा उंगली पर—तीनों पर्वों पर फैली हुई लम्बी लहरदार खड़ी रेखा हों और शनि-क्षेत्र पर छोटी-छोटी ग्राड़ी रेखा हों तो जीवन में बहुत-सी भाग्य-हानि या शरीर-कष्ट-सम्बन्धी दुर्घटनाएँ होती हैं।

यदि केवल प्रथम पर्व पर दो-तीन छोटी-छोटी खड़ी रेखा हों तो आत्महत्या की प्रवृत्ति का लक्षण है (अन्य लक्षण भी



चित्र नं० ११९

इस फल की पुष्टि के लिए देखने चाहिए)।

यदि प्रथम पर्व के अन्त से प्रारम्भ होकर एक खड़ी रेखा तीसरे पर्व तक आवे तो मुर्खता का लक्षण है।

यदि द्वितीय पर्व से प्रारम्भ होकर एक या दो खड़ी रेखा हतीय पर्व पर आवें तो बुद्धिमत्ता का लक्षण है।

यदि तृतीय पर्वं पर केवल एक खड़ी रेखा हो ग्रौर वह शनि-क्षेत्र तक न ग्रावे तो सैनिक विभाग में सफलता होती है। यदि यह रेखा विलकुल सीधी न हो बल्कि कुछ तिरछी हो तो लड़ाई में मृत्यु होती है।

यदि तृतीय पर्व पर कई खड़ी, स्पष्ट श्रीर सुन्दर रेखा हों तो जमीन के अंदर की वस्तुश्रों, लोहा, खिनज पदार्थ श्रादि के कार्य से घन-प्राप्ति होती है। यदि ये रेखा श्रसुन्दर श्रीर श्रस्पष्ट हों तो मनुष्य दुःखी रहता है।

श्राड़ी रेखा—यदि मध्यमा उंगली के प्रथम पर्व पर छोटी-छोटी कई ग्राड़ी रेखा हों तो ग्रात्महत्या की ग्रोर प्रवृत्ति होती है। हाथ में श्रन्य लक्षण इसकी पुष्टि करते हों तभी यह फलादेश करना उचित है।

यदि द्वितीय पर्व पर ऐसी कई रेखा हों तो स्रज्ञानता, जिही स्वभाव का लक्षण है। यदि केवल एक मोटी आड़ी रेखा हो तो विष से मृत्यु होती है।

यदि तृतीय पर्व पर कई ग्राड़ो रेखा हों तो ऐसा व्यक्ति दुःखी जीवन व्यतीत करता है। उसके मित्र उससे किनाराकशी कर लेते हैं। किन्तु यदि हाथ में ग्रन्य ग्रुभ लक्षण हों ग्रीर प्रथम पर्व बहुत चिकना हो तो विरासत में घन मिलता है।

क्रॉस-चिह्न—यदि मध्यमा उंगली के प्रथम पर्व पर क्रॉस-चिह्न हो तो ग्रंघविश्वास होता है। ग्रात्महत्या या ग्रन्य जुर्म करने की ग्रोर भी प्रवृत्ति होती है। यदि द्वितीय पर्व पर हो तो भी बहुत श्रगुभ लक्षण है। यदि नृतीय पर्व पर स्त्री के हाथ में यह चिह्न हो तो वह वन्ध्या होती है।

तारे का चिह्न—यदि प्रथम पर्व पर हो तो या तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है ग्रीर बहुत उन्नित करता है या बहुत मन्दभागी होता है। यदि दोनों हाथों में मध्यमा उंगली के प्रथम पर्वों पर ऐसा चिह्न हो तो शस्त्र से मृत्यु होती है।

यदि केवल एक हाथ में प्रथम पर्व पर तारे का चिह्न हो और शनि-क्षेत्र पर त्रिकोण-चिह्न हो तो दृश्चरित्रिता का लक्षण है।

यदि प्रथम पर्व पर एक तारे का चिह्न और द्वितीय पर एक तारे का चिह्न हो तो फाँसी लगती है।

यदि केवल द्वितीय पर्व पर यह चिह्न हो तो भी अशुभ लक्षण है। ऐसा व्यक्ति जुर्म करता है तथा दण्ड पाता है। यदि केवल वृतीय पर्व पर यह चिह्न हो तो ऐसा व्यक्ति किसी की हत्या करता है। यदि हाथ के अन्य लक्षणों से ऐसा प्रतीत न हो तो ऐसे व्यक्ति की स्वयं की हत्या से मृत्यु होती है।

त्रिकोण-चिह्न-यिद मध्यमा उंगली के द्वितीय पर्व पर त्रिकोण-चिह्न हो तो गुप्त विद्याग्रों की ग्रोर विशेष रुचि होती है। यदि वृतीय पर्व पर हो तो ग्रग्नुभ लक्षण है। ऐसा व्यक्ति दुष्ट प्रकृति का ग्रीर मन्दभागी होता है।

वर्ग-चिह्न-यदि मध्यमा उंगली के द्वितीय पर्व पर वर्ग-चिह्न हो तो ग्रपमृत्यु का लक्षण है। यदि नृतीय पर्व पर हो तो मनुष्य निष्ठुर प्रकृति का ग्रीर कंजूस होता है।

वृत्त-चिह्न मध्यमा उंगली के द्वितीय पर्व पर वृत्त-चिह्न होने से गुप्त विद्याओं में विशेष विद्वान् होता है। तृतीय पर्व पर हो तो दर्शन-शास्त्र का पंडित होता है।

जाल-चिह्न—मध्यमा उंगली के द्वितीय पर्व पर जाल-चिह्न हो तो मन्दभागी श्रौर रोगी होने का लक्षण है। कान की, पैरों की

वायु या स्नायु-विकार स्रादि होते हैं। तृतीय पर्व पर हो तो मनुष्य बहुत कंजूस स्रौर स्रनुदार होता है।

अनामिका उंगली पर विविध चिह्न ग्रीर उनका फल

खड़ी रेखा—यदि अनामिका उंगली के प्रथम पर्व पर दो-तीन खड़ी रेखा हों तो ऐसा व्यक्ति कलाकार होता है किन्तु अपनी घुन में पागल रहता है। यदि एक खड़ी रेखा द्वितीय पर्व के ऊपरी भाग से प्रारम्भ हो तीसरे पर्व के मध्य तक गहरी हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ख्याति और यश प्राप्त करता है। यदि ऊपर जिस प्रकार की एक रेखा बतलाई गई है—दो रेखा हों और बृहत् त्रिकोण तीनों रेखाओं से स्पष्ट और सुन्दर बना हो और हृदय-रेखा तथा शीर्ष-रेखा के बीच का स्थान (बृहत् चतुष्कोण) चौड़ा हो तो, मनुष्य मुस्तिकल मिजाज नहीं होता; उसके विचार बदलते रहते हैं।

यदि तृतीय पर्व पर कई लम्बी खड़ी रेखा—सारे पर्व की लम्बाई पर हों तो किसी स्त्री के कारण भाग्यहानि होती है। स्त्री के हाथ में पुरुष के कारण समभनी चाहिए। किन्तु यदि ऐसी रेखा केवल एक हो श्रौर उंगली के जड़ तक नहीं पहुँचे तो भाग्य श्रौर सुख का लक्षण है।

श्राड़ी रेखा—यदि प्रथम पर्व पर कई छोटी-छोटी आड़ी रेखा हों तो कला के जीवन में बहुत विघ्न-वाधा आती हैं जिस कारण मस्तिष्क उलभन में पड़ा रहता है। द्वितीय पर्व पर हों तो मनुष्य में कोई विशेष योग्यता नहीं होती। उसका ईर्ष्यालु स्वभाव होता है। चृतीय पर्व पर निरन्तर भाग्यहीनता और दरिद्रता का लक्षण है।

क्रॉस-चिह्न — यदि अनामिका उंगली के प्रथम पर्व पर क्रॉस-चिह्न हो तो पातिव्रत्य या एक-पत्नीव्रत का लक्षण है। मनुष्य अपने कला-प्रेम में इतना मग्न रहता है कि उसी धुन में पागल रहता है। यदि द्वितीय पर्व पर क्रॉस-चिह्न हो तो मनुष्य को अपने प्रतियोगियों पर विजय प्राप्त नहीं होती और वह ईर्ष्या में जला

करता है। तृतीय पर्व पर यह चिह्न हो तो उसे सफलता नहीं प्राप्त होती; ग्राकांक्षाएँ मिट्टी में मिल जाती हैं।

तारे का चिह्न—यदि अनामिका के प्रथम पर्व पर तारे का चिह्न हो तो मगुष्य अत्यन्त उच्चकोटि का कलाकार होता है। किन्तु हाथ में अन्य लक्षण खराब हों तो पागलपन होता है। द्वितीय पर्व पर तारे का चिह्न अत्यधिक योग्यता का लक्षण है। तृतीय पर्व पर हो तो मनुष्य बहुत खुशामद पसन्द होता है और आत्म-प्रशंसा के लिए सदैव लालायित रहना है।

त्रिकोण-चिह्न—यदि प्रथम पर्व पर हो तो सौन्दर्यप्रियता का लक्षण है; द्वितीय पर्व पर होने से कला के हृदय तक पहुँचने की क्षमता होती है। तृतीय पर्व पर मनुष्य अपनी ख्याति और नाम के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है।

वृत्त-चिह्न—प्रथम पर्व पर हो तो सहसा बहुत उच्च सफलता प्राप्त होती है। द्वितीय ग्रीर तृतीय पर्व पर भी सफलता ग्रीर सीभाग्य का लक्षण है।

वर्ग-चिह्न-यदि द्वितीय पर्व पर हो तो बुद्धि की जैसी उप-योगिता या प्रसार होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता। सीमित क्षेत्र तक ही सफलता प्राप्त होती है।

जाल-चिह्न—प्रथम पर्व पर हो तो पागलपन का लक्षण है। द्वितीय पर्व पर होने से मनुष्य बहुत ईष्यां होता है। तृतीय पर्व पर होने से अनेक प्रकार के अपमान सहन करने पड़ते हैं—ईष्यां प्रकृति होती है। दिरद्वता में जीवन बीतता है।

कनिष्ठिका उंगली पर विविध चिह्न ग्रौर उनका फल

खड़ी रेखा—यदि एक ही लम्बी खड़ी रेखा तीनों पर्वों पर व्याप्त हो तो मनुष्य सत्यवादी व उचित वक्ता होता है। यदि ऐसी दो रेखा हों तो मनुष्य सच्चे ग्रीर उच्च चरित्र का होता है।

यदि प्रथम पर्व पर छोटी-छोटी खड़ी रेखा हों तो मनुष्य दूसरों

के कार्यों में हस्तक्षेप करता रहता है। कभी-कभी बहुत बड़े असम्भावित कारवार की यायोजना करता है। यदि हाथ में अन्य लक्षण अच्छे हों तो वाग्मिता और गुप्त विद्याओं के अध्ययन में विशेष दक्षता होती है। यदि दूसरे पर्व पर कई घिचिपच खड़ी रेखा हों तो मनुष्य दूसरों को घोखा देता है। यदि द्वितीय पर्व से प्रारम्भ होकर तृतीय पर्व के नीचे तक एक लम्बो स्पष्ट खड़ी रेखा हो तो वैज्ञानिक अनुसन्धानों में सफलता प्राप्त होती है। किन्तु यदि उपर्युक्त रेखा लहरदार हो तो मनुष्य चालाक होता है। देखिये चित्र नं० १२०।

यदि तृतीय पर्व पर कई घिचिपच या लहरदार रेखा हों तो चोरी की प्रवृत्ति । एक छोटी गहरी रेखा हो तो भी चोरी करने की ग्रादत होती है ।

माड़ी रेखा-यदि प्रथम पर्व पर छोटी-छोटी माड़ी रेखा हों

तो मनुष्य बहुत बातूनी (ब्यर्थ की वात करने वाला) भूठा और चोर होता है। द्वितीय पर्व पर होने से—मनुष्य अनेक प्रकार के कार्य करता है (ब्यवसाय बदलता रहता है)। तृतीय पर्व पर ऐसी रेखा हों तो चोरी करने की प्रवृत्ति रहती है।

कॉस-चिह्न —यदि शुभ लक्षणयुक्त हाथ में किनिष्ठिका उंगली के प्रथम पर्व पर कॉस-चिह्न हो तो मनुष्य में भविष्य फलादेश चित्र नं० १२० फरने की क्षमता होती है। यदि हाथ में अच्छे लक्षण न हों तो चोरी या डकेंती का लक्षण है। द्वितीय पर्व पर होने से जातक को बहुत किठनताओं और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है—जेल भी जा सकता है। नृतीय पर्व पर चोरी करने का लक्षण है।

तारे का चिह्न-प्रथम पर्व पर हो तो द्रव्य कमाने में सफलता

नहीं होती किन्तु भाषण देने में सफलता मिलती है। द्वितीय पर्व पर होने से चोरी, जालसाजी आदि से बदनामी होती है। तृतीय पर होने से वाग्मिता, हाजिरजवाबी आदि गुण होते हैं। किन्तु यदि तृतीय पर्व पर दो तारे के चिह्न हों तो चोरी के कारण अपमानजनक मृत्यु होती है।

त्रिकोण-चिह्न—प्रथम पर्व पर हो तो गुप्त विद्याओं में प्रेम; द्वितीय पर गुप्त विद्याओं के अध्ययन और अभ्यास में सफलता; नृतीय पर्व पर होने से राजनीतिक कुशलता होती है।

वर्ग-चिल्ल किनिष्ठिका के प्रथम पर्व पर वर्ग-चिल्ल हो तो व्यापार में घन-लाभ होता है। द्वितीय पर्व पर यह चिल्ल होने से जो अनेक कामों में चतुर होने का बुध-क्षेत्र का प्रभाव है वह नहीं रहता। हाथ में अन्य दुष्ट लक्षण हों तो जेल-यात्रा होती है। तृतीय पर्व पर हो तो ऐसे व्यक्ति के मन की वात कोई नहीं जान सकता।

जाल-चिह्न—यदि प्रथम पर्व पर हो तो मंत्र विद्या में निपुण हो। किन्तु हाथ में अन्य लक्षण खराय हों तो भूठ वोलना, चोरी आदि दुर्गुण का लक्षण है। द्वितीय पर्व पर होने से मनुष्य अपना कारवार तरतीय से नहीं करता। जेल जाने का लक्षण भी है। दृतीय पर्व पर अत्यन्त मूर्खता का लक्षण है।

वृत्त-चिह्न—कनिष्ठिका उंगली के तृतीय पर्व पर वृत्त-चिह्न होने से चोरी को इच्छा रहती है परन्तु करता नहीं।

# चतुर्थ खएड

# २१वां प्रकरण शरीर-लच्चरा

लक्षण-शास्त्र का महत्व

मनुष्य के चेहरे तथा सिर की बनावट से बहुत कुछ उसके चरित्र तथा बुद्धि का पता लग जाता है। ग्रपने मित्रों एवं सम्बन्धियों के सिर की बनावट तथा ललाट, नेत्र, भौं, कान, नाक मुँह, होंठ, ठोड़ी ग्रादि की ग्रोर ध्यान से देखकर विचार कीजिये तो पता लगेगा कि उनके स्वभाव तथा प्रकृति का कितना ठीक अन्दाज श्राप लगा सकते हैं। जिन्होंने इस विषय का गंभीर अध्ययन किया है या जिनका इस विषय का अनुभव विशेष है वे इस कला में इतने चतुर हो जाते हैं कि उनका अनुभव प्राय: सच्चा उतरता है। जिन दुकानदारों को उधार देने का काम पड़ता है, वे प्राय: उधार वस्तु खरीदने वालों के, वस्त्र या जेवर की ग्रोर इतना घ्यान नहीं देते जितना उनकी मुखाकृति श्रौर वातचीत के ढंग पर, श्रौर उनको यह निश्चय करने में देर नहीं लगती कि अमुक ग्राहक साधारण कपड़े पहने है फिर भी वह बाद में मूल्य चुका देगा श्रीर एक दूसरा व्यक्ति भड़कीले ग्रीर कीमती कपड़े पहने है तथापि उसके यहाँ की रकम खटाई में पड़ने का डर है। इसी प्रकार कुशल तथा अनुभवी पुलिस के अफ़सर चेहरे, मोहरे, हरकत, बातचीत के ढंग से, यह शीघ्र ही निश्चय कर लेते हैं कि चोरी या जुर्म करने वाला व्यक्ति ग्रमुक है। जो लोग जिम्मेदारी के काम पर प्रायः नये नौकर रखते हैं उनका अनुभव और अभ्यास इतना हढ़ हो जाता है कि

वारीर-लक्षण ३७६

ईमानदार ग्रौर बेईमान, श्रपना उत्तरदायित्व पूरा करने वाले ग्रौर न पूरा करने वालों की, पहचान उन्हें तुरन्त हो जाती है। इसी प्रकार जो दुश्चरित्र स्त्रियों की खोज में रहते हैं वे स्त्री की मुखा-कृति, हाव-भाव, बातचीत से तत्काल यह समक्त जाते हैं कि वह चरित्र से गिरी हुई है। ग्रंग्रेजी की एक कहावत है "यदि वह देखने में पतिव्रता नहीं मालूम होती तो मैं उसकी कोई कद्र नहीं करता, चाहे वह वास्तव में पतिव्रता ही हो।" रै

महाकवि शेक्सपियर ने कहा है कि मनुष्य के दिमाग़ की बनावट का नकशा चेहरे से जाना जा सकता है "To Find the minds construction in the face." कितनी ही बार, आंतरिक दुष्टता को छिपाने के लिए दुर्जन मुसकरा-मुसकरा कर बात करते हैं। इस आशय का महाकवि शेक्सपियर का वाक्य है कि "He may smile and smile and be a villian still." अर्थात् वह चाहे बारंबार मुसकरा कर बात करे, परन्तु हो सकता है कि उसका हृदय दुष्टता से परिपूर्ण हो। है

सुप्रसिद्ध रोमन बादशाह जुलियस सीजर की पत्नी क्लिग्रोपेट्रा बहुत सुन्दर ग्रौर कामुक थी। उसकी ग्रनुपम सुन्दरता तथा चरित्र के कारण रोम का इतिहास ही बदल गया। उसी के विषय में कहा गया है कि क्लिग्रोपेट्रा की नाक यदि कुछ छोटी होती तो सारे संसार का इतिहास ही भिन्न होता। ४

श्रंग्रेज किव, कलाकार तथा साहित्यिकों का लक्षण-शास्त्र का अध्ययन बहुत गंभीर श्रीर विशाल है। उन्होंने शरीर-लक्षणों से

<sup>?.</sup> If she seem not chaste to me, what care I, how chaste she be?
——Sir walter Raleigh

२. देखिये उनका सुप्रसिद्ध दु:खान्त नाटक (Macbeth) ।

३. देखिए उनका नाटक (Hamlet) ।

१. देखिये Pascal Pensees II.

जो निष्कर्ष (नतीजे) निकाले हैं वे बहुत ही खोजपूर्ण हैं। परन्तु हमारे भारतवर्ष और इंगलैण्ड ग्रादि ठंडे मुल्कों की जलवायु ग्रादि में इतना अन्तर है कि उनके सब लक्षण यदि इस देश के मनुष्यों पर घटाये जायें तो पूरे नहीं उतरते। विभिन्न देश और जातियों के शरीर की बनावट, गठन तथा मुखाकृति भिन्न-भिन्न होती है। चीनियों के चेहरे दूसरी प्रकार के होते हैं। वर्मा या जापान के लोगों की ग्राँख, नाक ग्रादि हम लोगों से भिन्न प्रकार की होती हैं। इसी प्रकार इंगलैण्ड ग्रादि निवासी नौर्मन, स्लैव ग्रादि विविध नस्ल के होने के कारण, यूरोप के ग्रन्य देशों की ग्रपेक्षा ग्रंग्रेओं के शरीर की बनावट तथा मुखाकृति भिन्न होती है। इस कारण पाश्चात्य शरीर-लक्षण-शास्त्र की भारतीय नर-नारियों के लिये उतनी उपयोगिता नहीं हो सकती। इस कारण यद्यपि इस शास्त्र के मूल सिद्धान्त तो एक ही हैं तथापि भारतीय लक्षण-शास्त्र भारतीयों पर विशेष लागू होने के कारण उन्हें प्रधान मान मुख्य-मुख्य लक्षण दिये जाते हैं।

#### भारतीय लक्षण-शास्त्र की उपयोगिता श्रीर प्राचीनता

भारतीय लक्षण-शास्त्र वहुत प्राचीन है। लक्षण देखकर किसी का भूत या भविष्य बताना एक विशेष विद्या है जिसको उसी विद्या के आचार्य जानते हैं जिन्होंने उसका अच्छी प्रकार अध्ययन किया है। जिस प्रकार कुशल किवराज (वैद्य) नाड़ी देखकर शरीर की आभ्यन्तरिक किया को जान लेता है, अथवा जिस प्रकार आकाश की स्थिति को देखकर आंधी, वर्षा आदि का ज्ञान हो जाता है उसी प्रकार मनुष्य के शरीर को देखने से उसकी शारीरिक, मानसिक तथा चित्त की व्यवस्था का पता लगाना किठन नहीं है। घोड़ों के बच्चों को देखकर ही चतुर घुड़सवार पहचान लेते हैं कि बड़े होने पर वह कैसा दौंड़ेंगे। गाय तथा भैंस को देखकर वह कैसा दूध देगी यह अनुमान लगाना सर्वसाधारण का अनुभूत विषय है।

पुरुष-लक्षण, स्त्री-लक्षण, गज-लक्षण, वाजि-लक्षण आदि सभी के सुलक्षण एवं कुलक्षण शास्त्रों में वर्णित हैं। ये हजारों वर्ष पूर्व भारत में लिखे गये और इनका उद्देश्य था उस ज्ञान का प्रसार जिसके द्वारा अपने अभ्युदय के लिये मनुष्य सुलक्षण लोगों से सम्पर्क स्थापित करे तथा कुलक्षणयुक्त आदिमियों से बचे।

वराह मिहिर ग्रादि केवल ज्योतिष के ग्रादि ग्राचार्यों ने ही पुरुष-लक्षण, स्त्री-लक्षण ग्रादि की विस्तृत विवेचना नहीं की है। हमारे धर्मशास्त्रकारों ने भी 'लक्षण शास्त्र' पर वहुत जोर दिया है। 'मनुस्मृति', 'याज्ञवल्क्य स्मृति' ग्रादि 'स्मृतियों' में इस बात का विवेचन किया गया है कि कन्या का पिता, किन लक्षणों से यह ज्ञात कर सके कि 'वर' में पुंस्व (पुरुषत्व) है। इस प्रकार वर किस प्रकार के लक्षणों से युक्त कन्या से विवाह करे जिससे उसका गाईस्थ्य-जीवन सुखी हो सके। ये स्मृतियाँ, श्रुतियों के वचन की पोषक हैं। 'श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्।' इससे सिद्ध हुग्रा कि भारतीय लक्षण-शास्त्र का ग्राधार स्वयं भगवान् वेद हैं।

#### वाल्मीकि जी द्वारा शरीर-लक्षणों का उल्लेख

लौकिक काव्यों में महर्षि वाल्मीकिकृत रामायण सबसे प्राचीन है। इसी कारण महर्षि वाल्मीकि को ग्रादि कवि कहा है। इन्होंने भी सुलक्षणों का विषय उठाया है। जब हनुमानजी सीता जी को ढूँढ़ते हुए ग्रशोक वाटिका में पहुँचे तो सीताजी ने कहा,

"यानि रामस्य चिह्नानि लक्ष्मणस्य च वानर । तानि भूयः समाचक्ष्वः ।।"

श्रर्थात् राम के जो चिह्न हैं श्रीर जो लक्ष्मण के चिह्न हैं उन्हें कहो। इस पर हनुमान जी ने कहा—

" विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवः शुभाननः।
गूढजत्रुः सुताम्राक्षो रामो नाम जनैः श्रुतः।।

दुन्दुभिस्वन निर्घोषः स्निग्धवणः प्रतापवान् । समश्च सुविभक्ताङ्गो वर्णं श्यामं समाश्रितः ।। त्रिस्थिर स्त्रि-प्रलम्बश्च त्रिसमस्त्रिषु चोन्नतः । त्रिताम्रस्त्रिषु च स्निग्धो गंभीर स्त्रिषु नित्यशः ॥ त्रिवल मांस्त्रयवनत श्चतुःयंङ्ग स्त्रिशोर्षवान् । चतुष्कलश्चतुर्लेखश्चतुष्किष्कुश्चतुः समः ॥ चतुर्वश समद्वन्द्वश्चतुर्वेष्ट्र श्चतुर्गतिः । महोष्ठहनुनासश्च पञ्चस्निग्धोऽष्टवंशवान् ॥ दशपद्यो दश बृहत् त्रिभिव्याप्तो द्विशुक्लवान् । षद्वन्नतो नवतनु त्रिभिव्याप्तोति राघवः ॥"

स्रर्थात् बड़े कंधों वाले, महावाहु, शंख की-सी गर्दन वाले, सुन्दर वदन, हंसलियों की ग्रस्थियाँ मांसयुक्त, ग्ररुण ग्राँख वाले, लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। वह गंभीर शब्द वाले, चिकने वर्ण वाले, प्रतापी, सुविभक्त ग्रंग वाले, श्याम-वर्ण हैं। तीन वस्तु उनकी स्थिर हैं-- ग्रंक, कलाई ग्रीर मुक्का। तीन ग्रंग लम्बे हैं-- भौंह, हाय म्रादि । तीन समतल हैं--केश का अगला भाग, घुटने म्रादि । तीन स्थल उन्नत हैं--नाभि के चारों ग्रोर का स्थान, सीना तथा वाजू। तीन स्थलों में लालिमा हैं--नेत्रों के छोर में, नाखूनों में तथा हाथ श्रीर पैरों के तलुश्रों में। तीन वस्तुश्रों में स्निग्धता है-पैर की रेखाओं, सिर के केश ग्रादि में। तीन गंभीर हैं--नाभि, स्वर तथा गति । पेट तथा गले में त्रिवलियाँ हैं । तीन गहरे हैं--पैरों के तलुओं का मध्य भाग, पैरों की रेखायें श्रौर स्तन के अग्रभाग। चार ग्रंग छोटे हैं--गर्दन, पीठ, पिडलियाँ ग्रादि। उनके शीर्ष पर तीन आवर्त हैं। उनके आँगूठे की जड़ में चार लकीरें हैं। वह चार हाथ ऊँचे हैं। उनके चार ग्रंग सम हैं—हाथ, घुटने, गोदी तथा गाल। चारों युग्म अवयव एक समान हैं अर्थात् विषमता नहीं है। उनके चौदह ग्रंगद्वन्द्व (दोनों ग्रोर के ग्रंग) सम हैं-भौंहें नासिकापुट

(नयुने), नेत्र, कान, स्रोष्ठ, स्तनाग्र, कुहनी, कलाई, घुटने, हाथ, कमर के दोनों भाग ग्रादि। उनके मुख में दोनों तरफ चार-चार वरावर 'दाहें' हैं। सिंह (ववर शेर), व्याघ्र हाथी तथा वैल के समान उन की चाल है। उनके ग्रोष्ठ, ठोड़ी तथा नाक वड़े हैं। पाँच वस्तु उनकी चिकनी ग्रौर मुलायम हैं—जीभ, मुँह, नाखून, वाल ग्रौर त्वचा (शरीर का चमड़ा)। ग्राठ वस्तु उनकी वाँस की तरह सीधी ग्रौर पुष्ट ग्रंथि वाली हैं —दोनों हाथों की उंगलियाँ, जाँघें तथा पिडलियाँ। उनके दश शरीर के भाग पद्म (कमल) के समान हैं मुख, नेत्र, जीभ, चेहरा ग्रोष्ठ, तालु, स्तन, नख, हाथ तथा पर । दस ग्रंग उनके बड़े हैं—वक्षःस्थल, शीर्ष (माथा), गर्दन, हाथ, कन्धे, नाभि, पर, रीढ तथा कान। तीन वस्तुग्रों से वह व्याप्त हैं—ग्रर्थात् श्री, यश तथा तेज से—भावार्थ यह है कि उनके स्वरूप में इनका ग्राभास मिलता है। दो वस्तु उनकी सफ़ेद हैं, दाँत तथा नेत्र। छः ग्रंग उनके उन्नत हैं—कक्षा (काँख), नाक, वाँह, उरःस्थल, कंधे तथा ललाट। नौ ग्रंग सूक्ष्म हैं—उंगलियां, केश, लोम, नख, त्वचा, मूंछ, बुढि, हिंट ग्रादि।

उपर इन क्लोकों का अनुवाद इसलिये दिया गया है कि क्याम १ वर्ण को छोड़कर और जितने भी लक्षण भगवान् रामचन्द्र के दिये गए हैं वे सब महापुरुषों के लक्षण हैं। उपर लिखे लक्षणों में जितने भी किसी पुरुष में पाये जावें उतना ही श्रेष्ठ वह 'पुरुष' होगा यह अनुमान करना चाहिये। इसी प्रकार जब युद्ध करते समय भगवान् राम और लक्ष्मण सूच्छित हो गये तो राक्षसराज रावण की आज्ञा से सीताजी को विमान में उपर ले जाकर वताया गया कि राम और लक्ष्मण लड़ाई में मारे गये और उनके सूच्छित कारीरों के लिये 'ये राम और लक्ष्मण के मृत कारीर हैं.' यह कहा गया। स्वभावतः सीताजी कोक-संतप्त हो गईं। उस समय उन्होंने दुःख में जो उद्गार निकाले हैं उनसे भी स्पष्ट है कि स्त्रियों के लक्षण देख-

१. क्याम तथा गीर बोनों वर्णों के पुरुष खेळ होते हैं।

कर उनका भावी शुभाशुभ पंडित लोग बताया करते थे। 'वाल्मीकि रामायण' के उपर्युक्त प्रकरण सम्बन्धी क्लोक ये हैं—

"भर्तारं निहतं दृष्ट्वा लक्ष्मणं च महा बलम्। विललाप भृशं सीता करुणं शोक कर्षिता।। ऊचुर्लाक्षणिका ये मां पुत्रिण्यविधवेति च। तेऽद्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनोऽनृत वादिनः॥ यज्वनो महिषी ये मामूचुः पत्नीं च सत्त्रिणः। तेऽद्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनोऽनृत वादिनः ॥ ऊचुः संश्रवणे ये मां द्विजाः कार्तान्तिकाः शुभाभ् । तेऽद्य सर्वे हते रामे ज्ञानिनोऽनृत वादिनः।। इमानि खलु पद्मानि पादयोर्वे कुलस्त्रियः। ग्राधिराज्येऽभिषिच्यन्ते नरेन्द्रैः पतिभिः सह।। वैधव्यं यान्ति वै नार्योऽलक्षणै भीग्यदुर्लभाः। नात्मनस्तानि पश्यामि पश्यन्ती हत लक्षणा।। सत्यनामानि पद्मानि स्त्रीणामुक्तानि लक्षणैः। तानद्य निहते रामे वितथानि भवन्ति मे.। केशाः सूक्ष्माः समा नीला भ्रुवौ चासंहते मम। वृत्ते चारोमके जंघे दन्ताश्चा विरला मम।। शङ्खे नेत्रे करे पादौ गुल्फावूरू समौचितौ। श्रनुवृत्त नखाः स्निग्धाः समाश्चाङ्गुलयो मम ॥ स्तनौ चाविरलौ पीनौ मामकौ मग्नचूचुकौ। मग्ना चोत्सेधिनी नाभिः पादर्वीरस्कं च मे चितम्।। मम वर्णो मणिनिभो मृदून्यङ्गरुहाणि च। प्रतिष्ठितां द्वादशिम मीमूचुः शुभलक्षणाम्।। समग्र यव मच्छिद्रं पाणि पादं च वर्णवत्। मन्दिस्मिते त्येव च मां कन्या लाक्षणिका विदुः ॥ स्राधिराज्ये ऽभिषेको मे ब्राह्मणैः पतिना सह। कृतान्त कुशलैक्कतं तत्सवं वितथीकृतम्।"

श्रयात् देह के लक्षण जानने वाले पण्डितों ने मुक्ते बताया था कि मैं पुत्रवती होऊँगी और जीवन-भर सघवा रहूँगी। ज्योतिषियों ने कहा था कि रामचन्द्र बहुत-से अश्वमेघ यज्ञ करेंगे और मैं उनकी पटरानी होऊँगी। मुक्ते कल्याणी और पित से सम्मान पाने वाली बताया था। आज रामचन्द्र के मारे जाने से उन लोगों के वचन असत्य हुए। जिन ज्योंतिषियों ने मुक्ते जीवन-भर सघवा रहने की बात बताई थी, उनकी बात भी आज असत्य हुई।

जिन कुलीन स्त्रियों के पैरों में पद्म चिह्न होते हैं वे अपने पित के साथ राज्यसिंहासन पर अभिषक्त होती हैं। मेरे पैरों में पद्म भी हैं। जिन लक्षणों से स्त्रियाँ विधवा और अभागिनी होती हैं वे लक्षण मेरी देह में नहीं हैं। सामुद्रिक जानने वाले पिष्डतों ने स्त्रियों के जो शुभ लक्षण वताए हैं आज रामचन्द्र के मारे जाने से उनकी सब बातें असत्य हुई। मेरे सिर के वाल सूक्ष्म, काले और समान हैं। भौंहें एक में जुटी नहीं हैं, पिडलियाँ गोल हैं, और उनमें रोयें नहीं हैं। दाँत विरल नहीं हैं, दोनों नेत्रों के ऊपर का भाग, आँखें, हाथ-पैर, घुटने और जंघा (पिडलियाँ) समान हैं। उंगलियाँ स्निग्ध और बराबर हैं। नख गोलाकार और लाल हैं। स्तन कठोर हैं और कुचाप्र मग्न हैं। नाभि गहरी और उसके किनारे ऊँचे हैं। छाती चौड़ी और पार्श्व भरी हुई है। देह की कान्ति मणि के समान चमकती है।

रोयें कोमल हैं। पैरों की उंगलियां और तलवे जमीन से उठे नहीं रहते। मेरे हाथ और पैर में यव-चिह्न हैं। उंगलियां घनी हैं। हथेली और तलवे लाल हैं। मन्द मुसकान है। इन सब लक्षणों से ज्योतिषियों ने पति के साथ राज्य-सिंहासन पर हमारा अभिषेक बताया था, उनकी बात असत्य हुई। सौभाग्यवती स्त्रियों में क्या शुभ लक्षण होते हैं इनका वर्णन उपर्युक्त पंक्तियों में महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा अच्छा किया गया है। जब संस्कृत के आदि काव्य में स्त्री-लक्षण तथा पुरुष-लक्षण इतनी सूक्ष्मता और विस्तार से दिये गए हैं तो यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारा लक्षण-शास्त्र कितना प्राचीन और कितना विशद था।

केवल 'वाल्मीकीय रामायण' ही में नहीं 'श्रीमद्भागवत' श्रादि श्रन्य प्राचीन ग्रन्थों में पद-चिह्न ग्रादि का सूक्ष्म वर्णन किया गया है—

> "पदानि व्यक्त मेतानि नन्दसूनोर्महात्मनः। लक्ष्यन्ते हि ध्वजाम्भोज वज्राङ्कुश यवादिभिः॥" (१०-३०-२५)

श्रयात् श्रवश्य ही यह चरण-चिह्न उदार शिरोमणि नन्दनन्दन के हैं क्योंकि इनमें ध्वजा, कमल, वज्र, श्रंकुश श्रीर जो श्रादि के चिह्न स्पष्ट दीख रहे हैं।

#### ज्योतिष श्रीर लक्षरा-शास्त्र का सम्बन्ध

पुराणों में तो 'लक्षणों' का इतना श्रिषक उल्लेख है कि यदि उन सब का संग्रह किया जाय तो एक वृहत् पुस्तक का निर्माण हो सकता है। ज्योतिष श्रीर लक्षण-शास्त्र का घनिष्ठ सम्बन्ध है। ज्योतिषी जिन बातों को जन्म-कुंडली के ग्रह तथा राशि से बताते हैं उन्हीं वातों को लाक्षणिक स्त्री किंवा पुरुष के शरीर को देख कर बता सकते हैं। कारण यह कि जन्म-कुंडली की बारह राशियां या भावों या विभागों का, शरीर के बारह श्रंगों से सम्बन्ध है—

- १. मेष राशिया शिर प्रदेश प्रथम भाव
- २. वृषभ राशि या मुखमंडल द्वितीय भाव

| ₹.  | मिथुन राशि या<br>तृतीय भाव   | गर्दन, दोनों बाहु, हाथ                             |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------|
| ٧.  | कर्क राशि या<br>चतुर्थ भाव   | हृदय प्रदेश, वक्षःस्थल                             |
| ሂ.  | सिंह राशि या<br>पञ्चम भाव    | पेट (नाभि के ऊपर, छाती के नीचे)                    |
| ξ.  | कन्या राशि या                | नाभि के नीचे 'बस्ति' के ऊपर                        |
| ७.  | षष्ठ भाव<br>तुला राशि या     | (नाभि भीर लिंग के बीच के स्थान                     |
| ۲.  | सप्तम भाव<br>वृश्चिक राशि या | से लेकर 'बस्ति' तक)<br>लिंग-मूल से गुदा त <b>क</b> |
|     | ग्रष्टम भाव<br>धनु राशि या   | दोनों ऊरु (जाँघ)                                   |
|     | नवम भाव<br>मकर राशि या       | दोनों चुटने                                        |
| ११. | दशम भाव<br>कुंभ राशि या      | पिडलियाँ गुल्फ तक                                  |
| १२. | एकादश भाव<br>मीन राशिया      | चरण-युगल                                           |
|     | टाटश भाव                     |                                                    |

इसका विशेष विवरण देखने के लिए 'बृहज्जातक' (१—४); 'फलदीपिका' (१—४); 'सारावली' (१—५) म्रादि ज्योतिष के ग्रन्थ देखने चाहिये। जिस व्यक्ति के जन्म के समय जो राशि या भाव निर्वल, पापग्रह से युत या वीक्षित होता है उस मनुष्य के शरीर का भी वह भाग दुष्ट लक्षणों से दूषित पाया जायगा। जो मनुष्य

नोट—नाभि से लिंग-मूस तक का भाग वो हिस्सों में विभाजित करने से अपर का वच्छ आव, नीचे का सप्तम भाव।

शीर्षोदय है और माता के शरीर से निकलते समय जिनका 'सिर' पहले निकला उनके लिए यह कम है। जिनके जन्म के समय 'पैर' पहले निकले उनका प्रयम भाव पैर, द्वितीय भाव पिंडली, उतीय जानू, यह कम समभना चाहिये। (देखिये—'दैवज्ञ कामधेनु', १२-३५)

इसी प्रकार द्रेक्काण (जन्मलग्न का तृतीय भाग) के अनुसार भी शरीर को तीन भागों में विभाजित कर एक भाग को १२ हिस्सों में बाँटा जाता है—प्रथम द्रेक्काण (१) सिर, (२) दाहिना नेत्र, (३) दाहिना कान, (४) दाहिना नथना या नासिका का दाहिना भाग, (५) दाहिना कपोल, (६) ठोड़ी का दाहिना हिस्सा, (७) मुँह, (८) ठोड़ी का बायाँ हिस्सा, (६) बायाँ कपोल, (१०) नासिका का वाम भाग, (११) वाम कर्ण, (१२) वाम नेत्र।

द्वितीय भाग के बारह हिस्से निम्नलिखित प्रकार से किये

जाते हैं---

(१) कंठ, (२) दाहिना कंघा, (३) दाहिनी भ्रुजा, (४) दाहिना पाइवें (४) छाती का दाहिना हिस्सा (६) क्रोड़ का दक्षिण भाग (७) नाभि (८) क्रोड़ का वाम भाग (१) छाती का वाम भाग (१०)-वाम पाइवें (११) वाम भ्रुजा (१२) वाम कंघा।

तृतीय भाग के बारह हिस्से निम्नलिखित प्रकार से किये

जाते हैं—

(१) बस्ति (२) शिश्न (३) दक्षिण वृषण (४) दक्षिए। जाँघ (५) दक्षिण घुटना (६) दाहिनी पिंडली (७) दोनों पैर (८) वाम पिंडली (६) वाम घुटना (१०) वाम जंघा (११) वाम वृषण (१२) गुदा।

वराह मिहिराचार्य का मत है कि 'तस्मिन् पापगुते व्रणः गुभगुते दृष्टे च लक्ष्मादिशेत्' ('बृहज्जातक', ६—२५) जिस क्षेक्काण में पापग्रह हो वहाँ व्रण होता है या व्रणचिह्न होता है। गुभ ग्रह से युक्त, वीक्षित हो तो गुभ चिह्न होता है। शरीर-लक्षण ३८६

एक प्रकार से यह कहना चाहिये कि 'जन्म-कुण्डली' मनुष्य के शरीर का एक नकशा है। जन्म-कुंडली की जो राशि, भाव या द्रेक्काण शुभ ग्रह से युत, हष्ट बलवान होता है, वह जिस शरीर के श्रंग का श्रधिष्ठाता होता है, वह श्रंग भी पुष्ट श्रौर सुन्दर होता है। ज्योतिष विद्या ग्रौर लक्षण-शास्त्र एक-दूसरे से बहुत ग्रधिक सम्बद्ध हैं। इसलिये हस्त-रेखा, शरीर-लक्षण ग्रादि के ग्रवलोकन तथा फल-कथन में ज्योतिष विद्या के विद्वान् जितने सफल होते हैं उतने ग्रन्य नहीं। हस्त-रेखा ज्ञान तथा लक्षण-ज्ञास्त्र में विशेष दक्षता की इच्छा रखने वालों को उचित है कि ज्योतिष शास्त्र का भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लें। हाथ में सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि ग्रादि के जो स्थान हैं उनको देखकर कितने ही व्यक्तियों को हमने बताया है कि जन्म-कुंडली में उनका कौन सा ग्रह ग्रच्छा पड़ा है ग्रीर कौन सा बिगड़ा है। जो ग्रह स्वगृही, उच्च या केन्द्र त्रिकोण में होता है उसका हाथ में जो स्थान\* है वह उन्नत, सुन्दर, शुभ रेखायुक्त होता है; श्रौर जो ग्रह नीच, शत्रु-क्षेत्री या ग्रनिष्ट भावस्थित होता है, हाथ में उस ग्रह का स्थान नीचे दवा हुम्रा कटी-फटी रेखाम्रों से युक्त, निस्तेज होता है।

इसी प्रकार जिनकी जन्म-कुंडली में घन भाव बलवान होगा उनके नेत्र, मुख, कपोल, ग्रुभ लक्षणों से युक्त होंगे। जिनकी जन्म-कुंडली में तृतीय 'भाव' अच्छा होगा उनके बाहु, ग्रीवा आदि श्रेष्ठ होंगे। जन्म-लग्न से चतुर्थ भाव में जिसके बलवान ग्रह पड़े होंगे उसका वक्षःस्थल उन्नत तथा पुष्ट होगा। इसी प्रकार सर्वत्र समक्षना चाहिये।

विविध लक्षणों का समन्वय श्रीर संतुलन लक्षण-शास्त्र के अनुसार मनुष्य के शरीर के श्रंग-प्रत्यंग से यह

<sup>\*</sup>इसे माउण्ट, पर्वत, प्रह-स्थान, ग्रह-क्षेत्र प्रावि कहते हैं।

श्रनुमान करना चाहिये कि इसकी प्रकृति, स्वभाव तथा भविष्य कैसा है। किन्तु जिस प्रकार जन्म-कुंडली में सभी ग्रह शुभ या सभी ग्रह ग्रशुभ नहीं होते उसी प्रकार शरीर-लक्षणों में, किसी के शरीर में गुभ लक्षण ही गुभ लक्षण मिलें — अगुभ लक्षण कोई न मिले ऐसा नहीं होता। जिस प्रकार जन्म-कुंडली में ग्रुभ ग्रहों के सुप्रभाव की ग्रनिष्ट ग्रहों के कुप्रभाव से तुलना कर ज्योतिषी फलादेश करते हैं उसी प्रकार शरीर के ग्रुभ लक्षणों का क्या प्रभाव होगा भीर दुष्ट-लक्षण-दूषित ग्रंगों का क्या प्रभाव होगा इनका भली-भाँति विचार तथा दोनों की तुलनात्मक विवेचना कर किसी नतीजे पर पहुँचना चाहिये। केवल एक लक्षण से जो बिना विचार किए हुए तत्काल कह उठते हैं कि 'यह बेईमान है' या 'यह व्यभिचारी है' वे बड़ा ग्रनर्थ करते हैं क्यों कि जो तराजू के दोनों पलड़ों की ग्रोर देख कर बताता है कि किस तरफ़ तराजू भूकेगी उसी का मनुमान सत्य निकलता है-जो केवल एक पलड़े के वजन को देख-कर ही, बिना दूसरी ग्रोर की श्रालोचना किये, शीघ्रता से किसी नतीजे पर पहुँच जाते हैं उनकी बात सही नहीं उतरती।

इसलिये इस गम्भीर लक्षण-शास्त्र का, विद्या की भाँति अध्य-यन कर, शरीर-लक्षणों से यदि किसी पुरुष का, फलादेश करना हो, तो उसके शरीर में सिर से पर तक जो लक्षण दिखाई दें उन्हें सूक्ष्म दृष्टि से देख कर एक काग़ज पर लिखना चाहिये। इसके साथ उसकी हस्त-रेखाओं से जो निष्कर्ष (नतीजा) निकाला जाय वह भी काग़ज पर विस्तारपूर्वक लिखते जाना चाहिये। इसमें धैर्यपूर्वक समय लगाना उचित है। त्वरा या जल्दी में, रास्ते चलते समय या जनसमुदाय के बीच जहाँ लोग वार्तालाप में निमग्न हों और बुद्धि का मनोयोग सम्भव नहीं हो—फलादेश करना उचित नहीं।

शुभ ग्रौर ग्रशुभ लक्षणों का संतुलन ग्रथीत् ग्रपनी बुद्धि से उनको तोल कर परिणाम क्या होगा यह बताना अनुभवसाध्य है। शरीर-सक्षण ३८१

कई बार शुभ लक्षण और अञुभ लक्षण एक-दूसरे के प्रभाव को निष्ट कर देते हैं। कई बार दोनों प्रकार के परिणाम होते हैं— परन्तु जीवन के भिन्न-भिन्न काल में। उदाहरण के लिए किसी के शरीर में 'धन सम्पन्न' होने के भी लक्षण हैं और 'निर्धन' होने के भी, तो जीवन के भिन्न-भिन्न काल में इनका परिपाक हो सकता है।

बहुत से विशिष्ट व्यक्तियों की हस्त-रेखा देखने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। उनके शरीर में वे वहुत से लक्षण हैं जिनके कारण वे उच्च पद पर ग्रासीन हुए । परन्तु जीवन का प्रारम्भिक बहुत-सा भाग उनका साधारण स्थिति में ही व्यतीत हुम्रा था। ऐसे व्यक्ति के शरीर में दोनों प्रकार के लक्षण हमने देखे। आगे चलकर यह बताया जाएगा कि शरीर-लक्षणों से यह ज्ञान कैसे हो कि किस श्रवस्था में भाग्योदय होगा। परन्तु यहाँ यह लिखना श्रावश्यक है कि (क) लक्षण-शास्त्र (ख) हस्त-रेखा-ज्ञान, (ग) स्वर-शास्त्र, (घ) ज्योतिष-शास्त्र (ङ) शकुन-शास्त्र भादि एक ही महाविद्या के ग्रंग हैं। इनका मनोयोगपूर्वक ग्रध्ययन कर, शरीर-लक्षण तथा हस्त-रेखा देखने का श्रभ्यास करना चाहिये। बिना श्रभ्यास के विद्या फलीभूत नहीं होती । गत ३० वर्षों में, हमने शरीर-लक्षणों का म्रवलोकन कर जो निष्कर्ष निकाले हैं वे निरन्तर म्रभ्यास के ही परिणाम हैं। जिस प्रकार पाकशास्त्र की पुस्तक-मात्र पढ़ लेने से, विना अभ्यास के कोई सुस्वादु भोजन नहीं वना सकता उसी प्रकार शरीर-लक्षण देखते-देखते यह अभ्यास हो जाता है कि गुभ लक्षणों का इतना वजन है, श्रजुभ लक्षणों का इतना, श्रीर परिणाम यह होगा ।

हमारे प्राचीन ऋषि-मुनि, स्मृतिकार, वराहमिहिर, गर्ग ग्रादि ग्राचार्यों के वचनों को ग्रनुभव की कसौटी पर कस कर विविध लक्षणों का समन्वय ग्रोर संतुलन कर परिणाम कहना चाहिये। केवल एक लक्षण से जो फलादेश करेगा उसका कथन भ्रमात्मक हो सकता है।

## लक्षण-शास्त्र में वर्णित शरीर के विविध श्रंग

लक्षण-शास्त्र के अन्तगंत निम्नलिखित अंग, क्रिया आदि के लक्षण आते हैं—उन्मान (ऊँचाई), मान (वजन), गित (चाल), संहति, सार (ताकत), वर्ण, स्नेह (चिकनाई), स्वर, प्रकृति, सत्व (साहस), अनूक, क्षेत्र, शरीर-कान्ति, गन्ध, रुधिर, पैर (पदतल), पैर का अंगुष्ठ, पैर की उंगलियाँ, नख, पादपृष्ठ, गुल्फ, पाण्णि, जंघा (पिंडली), रोम, जानु (घुटने), ऊरु (जाँघ), कमर, नाभि, कुक्षि (कोख), पार्श्व (वगल—कमर से काँख तक), पेट, त्रिवली, हृदय, कन्धे, कक्षा (काँख) बाहु, ग्रीवा, ठोड़ी, मूँछ, कपोल, मुख, ओष्ठ दाँत, जिह्वा, मसूड़े, तालु, नासिका, हंसना, छींकना, नेत्र, दृष्टि, पक्ष्म (बरौनी), पलक मारना, वोलना, भौं, कान, ललाट, सिर, केश आदि।

हाथ, हाथ की उंगलियाँ, मणिवन्घ, हाथ का अँगूठा, कर-रेखा वर्ण, करतल, करपृष्ठ आदि भी लक्षण-शास्त्र के अन्तर्गत हैं और प्राचीन आचार्यों ने मनुष्य के शरीर-लक्षणों के अन्तर्गत इनकी भी विशद व्याख्या की है। परन्तु 'हस्तरेखा' का विषय स्वयं वहुत विस्तृत और उपादेय होने के कारण, इस पुस्तक में पृथक् दिया गया है। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न भागों में तिल आदि का जो फल है वह भी लक्षण-शास्त्र के अन्तर्गत है परन्तु पाठकों की सुविधा के विचार से उसका प्रकरण भिन्न कर दिया है।

# दाहिना भाग प्रधान या बायाँ

वैसे तो पुरुषों ग्रौर स्त्रियों के दाहिने तथा वाएँ दोनों ही शरीर-भाग मुख्य हैं, परन्तु पुरुषों के शरीर में दाहिनी ग्रोर ग्रौर स्त्रियों के

१. भंगों का परस्पर सम्मिलन।

**धारीर-लक्षण** ३ **६** ३

शरीर में वायीं छोर विशेष ध्यान देना चाहिये। 'प्रयोग पारिजात' में लिखा है कि समुद्र ऋषि का (जिनके नाम से यह शास्त्र 'सामुद्रिक-शास्त्र' कहलाता है) यही मत है—'वाम भागे तु नारीणां दक्षिरो पुरुषस्य तु। निर्दिष्टं लक्षणं तज्जैः समुद्रवचनं यथा।।' 'स्कन्दपुराण-काशीखण्ड' में नारद ऋषि का भी वाक्य है, 'पाणि दर्शय दक्षिणम्' अर्थात् दाहिना हाथ दिखाइये। यद्यपि शरीर के ग्रन्य ग्रंग दाहिनी और वायीं और प्रायः एक-से होते हैं तथापि कभी-कभी दोनों और के ग्रंगों में विभिन्नता भी पाई जाती है। ऐसी स्थिति में पुरुष के दाहिने ग्रंग को ग्रीर स्त्री के वाम ग्रंग को प्रधानता देनी चाहिये।

# उन्मान (उँचाई)

'उन्मान मान गति संहति सारवर्ण स्नेहस्वर प्रकृति सत्व मनूक मादौ। क्षेत्रं मृजां च विधिवत्कुश्लो ऽवलोक्य सामुद्र विद्वदति यातमनागतं वा।।

(बृहत्संहिता, ६८-१)

"मनुष्य की ऊँचाई, वजन, चाल (चलने का प्रकार), सार (रफ प्रादि किस घातु की प्रधिकता है, वर्ण (कृष्ण, क्याम, गेहुँग्रा, गौर, अति गौर ग्रादि), स्नेह (ग्रंगों का चिकनापन), स्वर (बोलते समय कंठ से जो ध्विन निकले), प्रकृति (स्वभाव), सत्व (चित्त के घर्म— धँगं, उद्देग ग्रादि), ग्रनूक (पूर्वजन्म को सूचित करने वाली श्राकृति), क्षेत्र (शरीर के विभिन्न विभाग), मृजा (शरीर की उज्ज्वलता ग्रंगित् कान्ति) इनको विधिपूर्वक देखकर सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञाता भूत तथा भविष्य को जान सकता है।"

कात्यायन ऋषि का मत है कि मनुष्य खड़ा होने पर जितना ऊँचा हो उसे 'उन्मान' कहते हैं। पुरुष को खड़ा करके पादतल से मस्तक तक तागे से नापना चाहिए। जितना ऊँचा मनुष्य हो, उतनी उँचाई पर तागे पर चिह्न करके तागा काट देना चाहिए। इस तागे को जिस मनुष्य का नाप लिया गया है, उसी की उंगलियों से नापना चाहिए। यदि यह लम्बाई—

- (१) १०८ ग्रेंगुल हो तो उत्तम
- (२) १०० ,, ,, मध्यम
- (३) ६० ,, ,, ,, निकृष्ट समभना चाहिये। यह 'भविष्य पुराण' में समुद्र ऋषि का मत दिया है। किन्तु वराह मिहिराचार्य के मत से—
  - (१) १०८ ग्रॅंगुल हो तो उत्तम
  - (२) ६६ ,, ,, ,, सम
  - (३) ६४ ,, ,, हीन

श्राम तौर पर चारों उंगलियों से नाप कर 'चार श्रॅंगुल' कह दिया जाता है परन्तु कोई उंगली श्रधिक चौड़ी होती है कोई कम, इसलिए उंगली की चौड़ाई कितनी ली जावे ? 'सामुद्र तिलक' का मत है कि बीच की उंगली का वीच का पर्व (पोरवा) जितना चौड़ा हो वह एक श्रंगुल चौड़ा मान लेना चाहिये। किन्तु 'हेमाद्रि' के श्रनुसार अपने श्रॅंगूठे के मध्मभाग के बराबर चौड़ाई को एक श्रेंगुल मानना चाहिये।

'उन्मान' किंवा ऊँचाई से उत्तम, मध्यम, साधारण यह तीन प्रकार के पुरुषों की पहचान बताई गई है। अब 'ऊँचाई' से श्रेष्ठता ज्ञात करने का एक दूसरा प्रकार बताया जाता है—

'स्कन्दपुराण काशीखंड' में लिखा है कि कुंकुंम से रंगे हुए सूत की तीन लड़ करे श्रीर गरोश, उमा, महेश्वर का मिन्ति-पूर्वक स्मरण कर उत्तराभिमुख खड़े हुए मनुष्य को पादतल से मस्तक तक नापे। फिर उस मनुष्य से कहे कि दोनों भुजा श्रीर हाथ फैलाकर खड़े हो जाश्री। श्रर्थात् उत्तर की श्रीर मुख कर खड़े हुए श्रादमी का दाहिना हाथ पूर्व की श्रीर श्रीर वार्यां हाथ पश्चिम की

शरीर-लक्षण १६४

श्रीर कंघे के समतल फैला हुआ होगा। तब दाहिने हाथ की मध्यांगुली (वीच की उंगली) के अन्त से बायें हाथ की बीच की उंगली के अन्त तक नापे। यदि यह १०८ झँगुल हो (जैसा ऊपर बताया गया है) और ऊँचाई के बराबर हो तो ऐसा मनुष्य बहुत श्रेष्ठ अधिकारी होता है।

## मान (वजन)

वराह मिहिराचार्य ने लिखा है कि जिसका वजन म्राघा 'भार' हो वह सुखी, यदि इससे कम हो तो दुःखी। यदि वजन एक 'भार' हो तो म्रात धनी। यदि वजन डेढ़ 'भार' हो तो बहुत ही श्रेष्ठ पदवी का म्राधिकारी होता है। ('बृहत्संहिता', म्रध्याय ६८-१०६)

भार कितने वजन का होता है यहं 'निघण्टु' में दिया गया है-

५ गुंजा (चिरमठी) का १ माशा

१६ माशे का १ कर्ष

४ कर्षका १ पल

१०० पल का १ तूला

२० तुला का १ भार

यहाँ स्वभावतः यह शंका उठती है कि किस श्रवस्था में यह वजन लिया जावे क्योंकि जैसे-जैसे श्रवस्था बढ़ती है वजन बढ़ता जाता है। इस शंका का समाधान करते हुए श्राचार्य कहते हैं कि २० वर्ष की युवती तथा २५ वर्ष के युवक की ऊँचाई तथा वजन लेकर उपर्युक्त परिणाम निकालने चाहिए।

## गति (चाल)

गित, चाल या चलने के ढंग को कहते हैं। समुद्र ऋषि का मत है हंस, गृध्र या तोते की तरह जिसकी गित हो वह राजाओं में श्रेष्ठ होता है। हाथी, सिंह, बैल इनकी गित वाले भी भाग्यवान होते हैं। 'सामुद्र तिलक' में लिखा है कि मत्त (जिसके गालों से मद चू रहा हो) गजेन्द्र, नेवले, हंस तथा बृषभ (बैल) की गित वाले धर्मपरायण, धनी और भोगी होते हैं और इसके विपरीत जिनकी चाल गीदड़, गधे, मेंसे, क्रकलास (गिरगट), खरगोश या हरिण की तरह होती है वे दुःखी तथा सम्मानहीन होते हैं। 'भविष्य पुराण' में लिखा है कि जल की लहर की तरह, कीए या उल्लू की तरह जिनकी गित हो वे दुःखी, शोकाकुल और भयभीत रहते हैं। कुत्ते, भेंसे, ऊँट, सुग्रर, गधे या मेढ़े की तरह चाल वाले भाग्यहीन होते हैं। वराह मिहिर का मत है कि सिंह, व्याघ्र, वृषभ गजेन्द्र तथा मोर की-सी चाल वाले राजा होते हैं। जिनके चलने से शब्द न हो वे उच्च पदवी प्राप्त करते हैं। जो तेजी से या मेढक की तरह व्याकुलता से चलते हैं वे दरिद्र होते हैं।

## संहति

शरीर में परस्पर एक श्रंग के दूसरे श्रंग से मिलान को सहिति कहते हैं। यथा किसी के कान तो बहुत सुन्दर हैं परन्तु अपने स्थान पर लगे ठीक न हों तो कहेंगे कि कान तो सुन्दर हैं परन्तु इनकी संहित ठीक नहीं है। किसी व्यक्ति के श्रंगों के परस्पर सम्मिलन में जो मांस, हड्डी, संधि-बन्ध श्रादि की शिथिलता या ढीलापन है वह दिद्वता का परिचायक है। जिनके शरीर में परस्पर श्रंगों की सुश्लिष्टता श्रौर संहित हो वे सुलो श्रौर दीर्घायु होते हैं।

#### सार

मनुष्य के शरीर में सात 'सार' हैं—मेद (चरवी), मज्जा (हड्डी के भीतर का भाग), चर्म, हड्डी, शुक्र, रुधिर ग्रीर मांस।

जिनके शरीर में मज्जा धौर मेद विशेष होती है स्रौर अच्छा शरीर होता है वे धन स्रौर सन्तानयुक्त होते हैं। जिनका शरीर का चमड़ा स्निग्ध स्रर्थात् विकना हो वे धनी; मुलायम हो वे सुन्दर, शरीर-सम्बद्ध ३६७

श्रीर पतला हो वे बुद्धिमान् होते हैं। जिनकी हड्डी मोटी हों वे बलवान, विद्वान् श्रीर सुन्दर होते हैं। जिनके शरीर में शुक्र की बहुलता होती है (ग्रर्थात् वीर्यं बलवान तथा श्रिधक होता है) वे बुद्धिमान्, विद्वान् श्रीर सुन्दर होते हैं। जिनमें रक्त का श्राधिक्य होता है उनके तालु, श्रोष्ठ, मसूड़े, जीभ, पलक का भीतरी भाग, हथेली तथा पैर के तलुए ललाई लिये हुए होते हैं। जिनके शरीर में मांस श्रिषक हो श्रीर सुगठित शरीर हो वे विद्वान् श्रीर सुन्दर होते हैं।

'हेमाद्रि' में लिखा है कि जिसके शरीर में चरबी ग्रधिक हो वह नित्य प्रसन्न रहने वाला (ग्रर्थात् हँसमुख) सुन्दर, धनी ग्रीर कम कोच करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति 'स्थिरमति' भी होता है प्रयात् विचार हढ़ कर लेने पर उस पर कायम रहता है। जिसके शरीर में वीर्य की प्रधानता हो श्रौर दांतों में चमक हो तो यह मज्जा-प्रधान का लक्षण है। ऐसा व्यक्ति गुणी, साहसी और बुद्धिमान होता है। जिसके शरीर का चमड़ा चिकना, कोमल ग्रीर पतला हो वह विना विशेष परिश्रम किये द्रव्य कमा लेता है, वस्त्र ग्रीर ग्राभूषणों का शौकीन होता है। उसकी प्रृंगार की श्रोर विशेष प्रवृत्ति होती है। ऐसे व्यक्ति सुशील होते हैं और प्रशंसा प्राप्त करते हैं। जिसकी हड्डियों में दढ़ता हो वह दीर्घायु होता है। जिसके शरीर में रक्त की अधिकता हो वह बुद्धिमान, धनवान, पुत्रवान, चतुर, साहसी ग्रीर सुखी होता है परन्तु उसमें शठता (शैतानी या चालाकी) भी होती है। जिसके शरीर में मांसाधिक्य हो भौर सम्पूर्ण शरीर का स्पर्श सुखकर हो श्रीर अधिक सोता हो ऐसा पुरुष दीर्घायु, घनी श्रीर सीघा होता है।

उपर्युक्त छः (मेद, मज्जा, त्वचा, मांस, ग्रस्थि, रुधिर) सारों की प्रधानता से जो गुण वर्णित किये गए हैं वे सब उस व्यक्ति में होते हैं जिसमें वीर्य की प्रधानता हो। ग्रर्थात् 'शुक्र' बलवान होने से ऊपर लिखे हुए सभी गुण मनुष्य में होते हैं। सब 'सारों' का मुकुट-मणि शुक्र है। चेहरे पर तेज, ग्रांखों में ज्योति ग्रादि 'शुक्र-सारता' के लक्षण हैं। इसीलिये प्रयत्नपूर्वक 'शुक्र' की रक्षा करनी चाहिए।

उपर्युक्त सात 'सारों' के श्रतिरिक्त 'हेमाद्रि' में एक 'सत्व' सार ग्रीर दिया गया है। निम्नलिखित गुण जिसमें हों वह 'सत्व' सारयुक्त कहलाता है—

कृतज्ञ, धर्मज्ञ, शूर, पित्रत्र, मर्यादा के अन्दर रहने वाला, दु:ख नहीं करने वाला, विद्वान्, अहंकार (घमंड) नहीं करने वाला, ख्याति-युक्त, उद्यमशील, निराश न होने वाला, आशा रखने वाला, पास में थोड़ा भी हो तब भी देने वाला (दाता) और कल्याण की इच्छा रखने वाला व्यक्ति यदि अन्य शारीरक 'सार' (मेद, मांस, मज्जा आदि) से हीन भी हो तो भी राजा के समान उच्च पदवी प्राप्त करता है।

'हेमाद्रि' में उपर्युक्त लक्षण लिखने का अभिप्राय यह है कि शरीर तो मनुष्य अपना बनाता नहीं है, वह तो माता-पिता की देन है भ्रीर ग्राहार, विहार भ्रादि से वन जाता है किन्तु मनुष्य भ्रपनी चित्तवृत्ति, व्यवहार भ्रादि को उपर्युक्त साँचे में ढालने का प्रयत्न करे तो उसका भाग्योदय होता है।

# वर्ण (रंग)

शरीर या मुख के रंग की मीमांसा करते समय हमारे श्राचारों ने तीन विभाग किये हैं—(१) गौर, (२) श्याम (३) कृष्ण। कहने की ग्रावश्यकता नहीं कि गौर के श्रनेक भेद होते हैं; श्याम वर्ण भी कम या श्रधिक तारतम्य के अनुसार एकसा नहीं होता। परन्तु मुख्यतः इन्हीं तीनों भेदों के श्रनुसार शुभाशुभ कथन किया गया है। इनमें गौर श्रीर श्याम इन दो वर्णों को श्रच्छा श्रीर शुभ माना गया

अरोर-लक्षण ३६६

है। कृष्ण वर्ण ग्रथित् ग्रत्यन्त काला ग्रच्छा नहीं समका गया है।

इन तीनों वर्णों में भी स्निग्धता (चेहरे की चिकनाई) श्रीर चमक पर विशेष जोर दिया गया है। जिसके चेहरे पर चिकनाई श्रीर चमक मालूम हो वह श्रेष्ठ—उत्तम कोटि का, जिसके चेहरे पर यह कम मात्रा में हो वह मध्यम कोटि का होता है। परन्तु जिसके चेहरे पर रूखापन हो या कहीं चिकनाई मालूम हो, कहीं रूखापन वह श्रच्छा नहीं होता। रूक्षता (रूखापन) धनहीनता का लक्षण है।

गौर वर्ण की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि (१) कमल के किञ्जल्क के समान जिसका वर्ण हो वह गौर, (२) प्रियङ्गु के पुष्प की तरह जिसका वर्ण हो वह स्थाम तथा (३) काजल की तरह जो काला हो वह कृष्ण वर्ण होता है।

#### 'स्नेह'-लक्षण

'स्नेह' का ग्रयं है चिकनाई। यह शरीर में सौभाग्य का लक्षण है। 'वाराही संहिता' ग्रध्याय ६८, श्लोक १०१ में लिखा है कि पाँच जगह स्निग्धता देखनी चाहिए, 'वाणी, जिह्ना, दांत, ग्रांख ग्रौर नाखूनों में। यदि इन सब स्थानों में चिकनापन हो तो ऐसा मनुष्य सुत, पन, सौभाग्य से युक्त होता है। यदि इन स्थानों में रूक्षता हो तो निधंनता होती है। 'सामुद्र तिलक' में इसी विषय की विवेचना करते हुए कहते हैं कि जिह्ना की स्निग्धता से प्रियभाषण करने वाला होता है, दांतों में स्निग्धता होने से ग्रच्छा भोजन मिलता है। जिसके नेत्रों में स्निग्धता हो वह जनप्रिय होता है। शरीर के चमड़े में स्निग्धता या स्नेह हो तो 'ग्रित सौख्य' प्राप्त होता है। यदि किसी नीची श्रेणी के व्यक्ति में भी स्निग्धता दिखाई दे तो उपर्युक्त फलादेश करना चाहिए। गर्ग ऋषि का मत है कि—

''चक्षुः स्नेहेन सौभाग्यं दन्तस्नेहेन भोजनम् । त्वक् स्नेहेन परं.सौक्यं नखस्नेहेऽधिकं धनम् ।। त्वक् रोम नख केशेषु दन्तोष्ठनयनेषु च ।
स्नेहो येषां तु दृश्येत कार्यं तेषामकारणम् ॥"
प्रयात् नेत्रों की स्निग्धता से सौभाग्य होता है, दाँतों के स्नेह से
उत्तम भोजन, त्वक् (शरीर-चर्म) स्नेह से सुख, तथा नाखूनों
की चिकनाई से अधिक धन । जिनके नख, केश आदि स्वभाव से
ही स्निग्ध हों उनके विना यत्न किये ही कार्य सिद्ध हो जाते हैं।
'प्रयोग पारिजात' का वचन है कि त्वचा की स्निग्धता से शय्यासुख
तथा पैर के चिकनेपन से सवारी मिलती है। ('ज्योतिर्निबन्ध',
पृष्ठ १३७)।

#### स्वर

'भविष्य पुराण' का बचन है कि हंस का-सा जिनका स्वर हो तथा मेघध्विन के समान जिनकी वाणी हो या जिनकी कंठध्विन चक्रवाक या क्रौञ्च की कंठध्विन के समान हो वे राजा होते हैं। इसी प्रकार घड़े को पानी में डुबाने से जो गम्भीर ध्विन होती है या दुन्दुभि के समान जिनकी वाणी में गम्भीरता हो वे श्रेष्ठ पदवी प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत गधे, कुरर या बच्चों के सहश जिन की वाणी हो वे क्रूर श्रौर क्लेशभागी होते हैं। वराह मिहिर ने लिखा है कि जिस मनुष्य का स्वर (क) दुन्दुभि (ख) मृदंग, (ग) मेघध्विन, (घ) सिंह, (ङ) गज, (च) वृषभ का-सा हो वह राजा होता है, परन्तु जिसका स्वर गधे की तरह या रूखा व जर्जर हो वह निर्धन तथा दुःखी होता है।

हंस, चक्रवाक ग्रादि तो देखने को भी नहीं मिलते ग्रीर नगर में रहने वाले व्यक्तियों को सिंह तथा गज की वाणी सुनने का ग्रवसर ही प्राप्त नहीं होता इस कारण श्रेष्ठता तथा सौभाग्य प्रकट करने वाले जो गुण हैं तथा घनहीनता एवं दुर्भाग्य द्योतित करने वाले जो ग्रवगुण हैं दोनों की नीचे व्याख्या की जाती है— शरीर-सक्षण ४०१

'स्वर' से तात्पर्य यहाँ गाना गाने से नहीं है । स्वाभाविक रूप से बोलते हुए कंठ से जो ध्वनि निकलती है उसी पर से नतीजा निकालना चाहिये—

गंभीर—जब बोलने में भ्रादि, मध्य तथा भ्रवसान तीनों समय एक-सा शब्द हो उसे गंभीर कहते हैं।

दुन्दुभि-जो सब लोगों के मन को प्रसन्न करने वाला हो।

स्निग्ध—जिस वाणी में हर्ष, दीनता, भय, व्याघि, कोध ग्रादि का प्रभाव प्रकट न हो ग्रीर सुनने वालों के कानों को सुख देने वाली हो।

महान्—बहुत से लोग एक साथ बात कर रहे हों उसमें जिस की भ्रावाज सबसे बुलन्द हो भ्रीर सुनाई दे।

मनुनादी-दूर से धीरे-धीरे वोलने पर भी जो सुनाई दे।

गर्ग ऋषि ने 'स्वर' के उपर्युक्त पाँच गुण दिये हैं स्रोर लिखा है कि जिस व्यक्ति के स्वर में ये गुण पाये जावें वह दीर्घायु होता है। उसको विद्या, मान, सौख्य, धनागम, सवारी, पुत्र, स्त्री, भोग, ऐश्वयं ग्रादि सब गुभफल प्राप्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति भोगी, दानी, बुद्धिमान तथा पुण्य-कर्म करने वाला होता है।

अब स्वर में दोष या अशुभ लक्षण क्या होते हैं उन्हें बताया जाता है—

विस्वर—घर्घर स्वर भर्यात् बोलते समय सुस्पष्ट, एकसी स्रावाज का न स्राना।

ग्रतिस्वर—चंडस्वर—जोर से बोलना (जैसा किसी को डाँटते या धमकाते समय बोला जाता है।)

भान स्वर—खंडितस्वर—बोलते-बोलते बीच में वाणी का दूटना, हकलाना।

क्षार स्वर—वोलते-बोलते तुतला जाना या कोई म्रक्षर छोड़ जाना। रूक्ष स्वर—ऊपर 'स्निग्ध' स्वर की परिभाषा दी गई है; जो उसके विरुद्ध हो, रूक्ष स्वर होता है।

जजंरित- फूटे काँसे की-सी श्रावाज वाला। निम्न-कंठ में ही जो श्रावाज रह जावे।

इन दुर्गुणों के अतिरिक्त जिसकी वाणी कठोर हो, कटु शब्द बोले या जिसकी ध्वाणी से अति भयानकता प्रतीत हो या बोलते समय थूक के छीटे निकलें ये सभी कुलक्षंण हैं। इन सब 'स्वर' के कुलक्षणों से यह परिणाम निकालना चाहिए कि यह व्यक्ति कलह करने वाला, कोधी, शठ, कठोर, अपमान करने वाला, निदंयी, लोभी और तामसिक प्रचृत्ति का है।

भेड़िया, कौझा, उल्लू, ऊँट, प्लवग, क्रोब्ट, गधा व सुम्रर इनकी बोली से जिनकी भावाज मिलती है वे व्यक्ति दुष्ट. होते हैं। संक्षेप में यह है कि जिनकी वाणी मधुर, गम्भीर, कानों को सुख देने वाली हो वे उत्तम, और जिनकी वाणी सुनकर कर्कशता, ग्रस्पष्टता या विषमता (कभी तेज कभी धीरे, कभी बहुत जल्दी कभी बहुत धीरे) प्रतीत हो वे बहुत शठ होते हैं।

#### प्रकृति ग्रीर सत्व

यहाँ 'प्रकृति' का अर्थ है 'स्वभाव' — कुछ मनुष्य पृथ्वी-प्रकृति या पृथ्वी-स्वभाव के होते हैं, कुछ जल-प्रकृति या जल-स्वभाव के होते हैं इत्यादि । वैसे तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ग्राकाश ये पाँचों हो तत्व मनुष्य के शरीर में हैं और पाँचों ही तत्वों की प्रकृति या स्वभाव मनुष्य में पाया जाता है किन्तु किसी व्यक्ति में किसी तत्व की विशेषता रहती है, किसी की कमी — और जिस तत्व की विशेषता रहती है, जसी प्रकृति का उस मनुष्य को कहा जाता है । इसी प्रकार सत्त्व, रज, तम ये तीनों ही गुण प्रत्येक मनुष्य में रहते हैं। बिना इन तीनों गुणों के मनुष्य-शरीर रह ही नहीं सकता किन्तु सत्त्वगुण-प्रधान होने से व्यक्ति सात्विक, रजोगण प्रधान होने से

बरीर-लक्षण ४०३

राजिसक तथा तमोगुण प्रधान होने से तामसिक कहा जाता है। प्राचीन ग्राचार्यों ने पुरुषों को दस श्रेणी में बाँटा है—

(१) मही स्वभाव (२) तोय स्वभाव (३) श्रग्नि स्वभाव (४) वायु स्वभाव (५) ग्राकाश स्वभाव (६) सुर प्रकृति (७) नर प्रकृति (८) राक्षस प्रकृति (१) पिशाच प्रकृति (१०) तिरश्चीन प्रकृति ।

'बृहत्संहिता' में लिखा है कि जो व्यक्ति मही स्वभाव के होते हैं उनके शरीर से शुभ पुष्पों की-सी गन्ध निकलती है, उनकी स्वास सुगंधित होती है, वे स्थिर ग्रीर संभोगवान् होते हैं। जिनकी जल-प्रकृति होती है वे जल बहुत पीते हैं, प्रियभाषण करते हैं और रसिक होते हैं स्रीर रस-भोजन के भी त्रिय होते हैं। स्रग्नि प्रकृति का मनुष्य चपल, भ्रति तीक्ष्ण, चण्ड (क्रूर तथा कोधी), क्षुधालु (जिसको सदैव भूख मालूम होती हो) तथा वहुत भोजन करने वाला होता है। वायु-प्रकृति का मनुष्य चंचल प्रकृति का तथा दुर्बल होता है। उसे शीघ्र ही क्रोध ग्रा जाता है। ग्राकाश-प्रकृति का मनुष्य निपुण, ग्रधिकतर खुला मुँह रखने वाला, गाने में कुशल, सुकुमार ग्रंग वाला होता है। सुर 'सत्व' (देव-प्रकृति) का मनुष्य मृदु कोप करने वाला, त्यागशील, स्नेहरत होता है। मानव-प्रकृति का व्यक्ति गीतप्रिय, भूषण-प्रिय, स्त्रील, बांटकर खाने वाला होता है। निशाचर-प्रकृति का मनुष्य वहत उग्र क्रोधी, दुष्ट कार्य करने वाला तथा पापी होता है। पिशाच-प्रकृति का व्यक्ति चपल, गन्दा, बहुत बात करने दाला श्रिधिक अंगवाला या शरीर से मोटा होता है। पशु-प्रकृति का मनुष्य भीरु, सदैव खाने की इच्छा रखने वाला, बहुत खाने वाला होता है।

'गर्ग संहिता' के अनुसार सत्त्व की दूरारी ही व्याख्या की गई है। सत्त्व वह है जिसकी मुख्यता से सभ फल होते हैं—वे जिनके कारण आपिश के सभय धंयं नहीं छोड़ा जाता उसे सत्त्व कहते हैं। सत्त्व की प्रशंसा और उसके महत्व के विषय में कहते हैं—'गति' से अधिक

महत्व 'वणं' का है, वणं से ग्रधिक महत्व 'स्वर' का, 'स्वर' की अपेक्षा भी महत्व है 'सत्त्व' का। 'सत्त्व' का ही सर्वत्र सुप्रभाव और फल दृष्टिगोचर होता है। ग्रस्थियों (हिड्डियों) के ग्रुभ लक्षण से धन होता है। मांसलता के ग्रुभ लक्षण से सुख, त्वचा के सुलक्षण से भोग, नेत्रों की ग्रुभता से भोग, गित की ग्रुभता से सवारी, स्वर के सुलक्षण से हुकूमत किन्तु 'सत्त्व' के सुलक्षण से ये सभी प्राप्त होते हैं, 'सत्त्वं सर्वे प्रतिष्ठितम्'। 'विवेक विलास' में भी लिखा है कि गित, वर्ण, स्नेह, स्वर, तेज, सत्त्व ये उत्तरोत्तर विशेष महत्व के हैं।

'सामुद्रतिलक' का वचन है कि ग्रीर सब लक्षण एक तरफ़ ग्रीर ग्रकेला 'सत्त्व' एक तरफ़ । जिसमें 'सत्त्व' होता है उस मनुष्य को लक्ष्मी कभी दुर्लभ नहीं होती । जिस तरह स्त्रियों का सबसे बड़ा भूषण 'सौभाग्य' है उसी प्रकार पुरुष का सबसे महत्त्वशाली गुण 'सत्त्व' है । इसके विना पुरुष की पराजय होती है । विना 'सत्त्व' के मनुष्य सदैव चिन्तित रहता है—

"ननु येपां न मनागिष मनो विकारं कथञ्चनाभ्येति । ग्रापद्यपि सम्पद्यपि ते सत्त्व विभूषिताः पुरुषाः ॥ ग्रुभलक्षण मप्येकं बाह्य न विलोक्यते स्फुटं यस्य । ग्रय दृश्यते पुनः श्रीस्तस्य तदस्ति ध्रुवं सत्त्वम् ॥"

श्रापत्ति में या सम्पत्ति प्राप्त होने पर जिनके चित्त में तिनक भी मनोविकार नहीं होता वे ही 'सत्त्व'-युक्त पुरुष हैं। जिनमें वाहरी तौर पर देखने से कोई भी शुभ लक्षण साफ़ न दिखाई दे ग्रौर वे धनिक हों तो समभःना चाहिये उनमें 'सत्त्व' है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् राम के सत्त्व की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उनके मुख की शोभा राज्याभिषेक से न प्रसन्नता को प्राप्त हुई न वनवास-दुःख से म्लान हुई— 'प्रसन्नतां यो न गताऽभिषेकतः तथा न मम्ला वनवास दुःखतः।' इसलिए मनुष्य की मुखाकृति वात, व्यवहार

भादि से 'सत्त्व' का निर्णय करना चाहिये।

#### ग्रनुक

पूर्व-जन्म में जैसा 'सत्त्व', 'स्वर', 'रूप', 'गित' आदि मनुष्य की यी उस अभ्यास के संस्कार-स्वरूप इस जन्म में भी पूर्व-जन्म का मनुष्य अनुकरण करता है। वह 'चेहरा' किस पशु-पक्षी आदि से मिलता है इसका निर्णय ध्यान से करना चाहिए। वैसे तो मनुष्य की मुखाकृति और पशुओं की मुखाकृति सर्वथा भिन्न होती है इस कारण भिन्नता होगी, परन्तु साथ के चित्र से स्पष्ट होगा कि किस प्रकार मनुष्य की मुखाकृति का पशुओं की आकृति से साम्य होता है—





चित्र नं० १२२



वंस के सहश मुलाकृति



कीए के सहश मुखाकृति





चित्र नं० १२३

भेड़ के सहश मुखाकृति

"जिनकी मुखाकृति गी, वृषभ, सिंह, व्याघ्न या गरुड़-जैसी होती है वे प्रतापी ग्रीर शत्रुग्नों को जीतने वाले, राजपद प्राप्त करने वाले होते हैं। जिनका मुख वन्दर, भैंस, सुग्रर या वकरे की तरह होता है, विद्या, धन ग्रीर सुख प्राप्त करते हैं। जिनकी मुखाकृति गधे या ऊँट की-सी होती है वे दु:खी ग्रीर दिरद्र होते हैं।" ('वृहत्संहिता', भ्रष्ट्याय ६८, क्लोक १०३-१०४)

पाश्चात्य मत यह है कि जिस पशु या पक्षी से मुखाकृति मिलती हो उसका स्वरूप श्रौर स्वभाव मनुष्य का होता है। इसका सर्वप्रथम प्रतिपादन एरिस्टोटिल ने किया। सुप्रसिद्ध लेखक Decker के मतागुसार निम्नलिखित तालिका दी जाती है—

#### सादृश्य स्वभाव तथा गुण

बन्दर—सावधान, खुशामदी, धोखा देने वाला. भीरु, छोटी-छोटी वस्तुग्रों की चोरी करने की ग्रादत, मदिरापान की प्रवृत्ति, कामुकता।

लोमड़ी—ग्रत्यन्त चालाक, धैर्य, ऊहापोह (किसी बात का गुणदोष ग्रच्छी तरह विचार करना), घमंड, खुशामद।

रीछ (भालू)—ग्रसभ्य व्यवहार, मिलनसारी का ग्रभाव, मनुष्यों से घृणा करना श्रीर श्रलग-ग्रलग रहना।

बघेरा-चिड्चिड्।पन, शैतानी, ज्ञानेन्द्रियों का ठसपन (मोटी

चमड़ी और मोटी बुद्धि )।

शेर—महत्ता, बड़प्पन, उदारता, स्थिरता, दृढ़ता, चरित्र की शालीनता, बुद्धि, शांति ।

भेड़िया—धोला देने की प्रवृत्ति और मृदुता का सर्वथा अभाव,

भगड़ालू प्रकृति, ढोंग तथा बहाना, गमग़ीन मिजाज ।

तोता—ऐसे व्यक्तियों की प्रायः तोते के चोंच-जैसी नाक ग्रौर भोतर घँसी हुई ठोड़ी होती है। ऊपरी ग्रौर दिखार्वटी ज्ञान, विचारशीलता का ग्रभाव, वातूनी होना, चिड़चिड़ापन, लोभ।

उल्लू—कल्पना का स्रभाव, बहुत दबने वाला भी नहीं किन्तु साहस की कमी, चीजों को तरतीब से रखना, हरेक बात में संयम।

कौम्रा—चतुरता, बेहया ग्रौर बदतमीज, हरेक चीज को भपट लेने की इच्छा करना, लोभ।

ईगिल (चोल के सहश पक्षी)—उच्च चरित्र, साहस, विचार की हढता।

कुत्ता-साहस, स्वामिभक्ति, प्रेम।

बिल्ली—घमंड, खुशामद करना, ऊपर से दिखाना परन्तु भीतर सच्ची हितैषिता का स्रभाव ।

फ़रट (जंगली चूहे के समान जानवर)—हरेक वात की जानकारी की इच्छा करना और पूछना, शैतानी, भगड़ा करने की आदत, अशान्ति और अत्यन्त चालाकी।

भेड़—सीधा-सादा ढंग, भलाई, नम्रता किन्तु जिद्दीपन, नकल (म्रनुकरण) करने की म्रादत ।

सुध्रर — मृदुता तथा दया का ग्रभाव, लापरवाही, बहुत ग्रधिक खाने की ग्रादत।

घोड़ा—उदारता किन्तु घमंड ! गघा—सुस्ती, ग्रपने ही में खुश रहना, खाने-पीने, पहरने ग्रादि की अभिरुचि और बौद्धिक कार्य, पठन, चिंतन आदि का सर्वथा अभाव।

बैल—लापरवाही श्रीर दूसरे की फ़िक्र न करना, जैसे दूसरे परिश्रम करते हैं वैसे ही लगकर परिश्रम करना; श्रीरों के लिये उपयोगी साबित होना, श्रपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने की चिन्ता।

ऊँट-परिश्रमी तथा गम्भीर किन्तु प्रेम एवं सहानुभूति का अभाव। दूसरे को चुभने वाली या तानेजनी की बात कहना।

ऊपर निदर्शन-मात्र किया गया है। विज्ञ पाठक मुखाकृति देख-कर ग्रपने परिचित मित्रों की प्रकृति तथा स्वभाव का ग्रध्ययन करें तो ग्रभ्यास से यह सुगम हो जायागा।

### मुजा (शरीर-कान्ति)

संस्कृत में शरीर-कान्ति को मृजा तथा छाया भी कहते हैं। वराहमिहिर ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ 'वाराही संहिता' में लिखा है कि घड़े के अन्दर रखे हुए दीपक की प्रभा जैसे घड़े के वाहर भी दिखाई देती है उसी प्रकार शरीर की कान्ति से आभ्यन्तरिक (भीतर के) गुण और अवगुण, गुभ और अगुभ फल मालूम हो जाते हैं।

शरीर की कान्ति को पाँचों तत्त्व के अनुसार (१) पृथ्वी-प्रधान (२) जल-प्रधान (३) अग्नि-प्रधान (४) वायु-प्रधान तथा (४) आकाश-प्रधान माना है। वराहमिहिर के मतानुसार जिस ग्रह की महादशा या अन्तर्दशा मनुष्य की होती है उसी के अनुसार शरीर की कान्ति बदलती रहती है। सूर्य की महादशा, अन्तर्दशा हो तो अग्नि-प्रधान कान्ति होगी। यदि यह कान्ति उत्तम तेजयुक्त हो तो प्रताप को बढ़ाने वाली, शत्रु पर विजय प्राप्त कराने वाली, अधिकार वृद्धिकारक है। यदि चन्द्रमा की दशा अन्तर्दशा हो और शरीर की कान्ति विशेष लावण्ययुक्त, मृदुता, स्निग्धता आदि गुण-विशिष्ट हों तो जल-प्रधान या समुद्र-पार से आये पदार्थों से लाभ,

शरीर-सक्षण ४०६

लोकप्रियता, धन-लाभ ग्रादि होता है। यदि मंगल की दशा ग्रन्तर्दशा हो तो शरीर-कान्ति में ग्रिग्न की तरह ललाई लिये हुए चमक, प्रकृति में कुछ तेजी, सहनशक्ति की कमी, नेत्रों की तिरछी हिण्ट ग्रादि इसके लक्षण हैं। ऐसा व्यक्ति यदि सेना में हो तो विजय-प्राप्ति करता है। यदि सेना में न हो तो भी विजय प्राप्त करने वाला तथा शीघ्र वाञ्छित (मनचाही) वस्तु या धन प्राप्त करने में सफल होता है।

यदि बुध की महादशा अन्तर्दशा हो तो शरीर की कान्ति में वृद्धि होती है—किन्तु कुछ श्यामता लिये। मनुष्य अधिक कियाशील हो जाता है। उसके शरीर की त्वचा (खाल), नख, रोम, केश, चिकने और मुलायम प्रतीत होते हैं। ऐसे मनुष्य के शरीर में से स्वाभाविक सुगंधि निकलती है, "छाया सुगन्धा च मही समुत्था।" इस प्रकार की कान्ति धनधान्य की वृद्धिकारक है।

बृहस्पित की दशा महादशा हो तो शरीर-कान्ति कुछ पीला-पन लिये हुए गौर श्रौर शांत प्रतीत होती है। चेहरे पर संतोष की छाप श्रौर धार्मिकता की श्रोर प्रवृत्ति होती है। घन, घर्म, विद्या श्रादि की सफलता की यह द्योतक है।

शुक्त की महादशा अन्तर्दशा हो तो शरीर-कान्ति में वृद्धि, लावण्य, आकर्षण विशेष होता है। विवाह तथा वैवाहिक सुख, भोग-पदार्थ तथा घनोपार्जन के लिये उत्तम है।

शनि, राहु, केतु की अन्तर्दशा हो तो शरीर-कान्ति कम हो जाती है। चेहरे पर रूखापन, विवर्णता, मिलनता आदि दोष प्रकट होते हैं। शरीर से गन्ध अच्छी नहीं आती। यह हिंसा-प्रवृत्ति, शोक, अर्थनाश आदि दु:ख और संकट प्रकट करती है।

सूर्य और मंगल की अग्नि-प्रधान, चन्द्रमा और शुक्र की जल-प्रधान, बुध की पृथ्वी-प्रधान, बृहस्पति की आकाश-प्रधान तथा शनि, राहु, केतु की वायु-प्रधान शरीर की कान्ति होती है। 'गर्ग संहिता' में भी लिखा है कि शरीर की कांति तेजयुक्त, प्रसन्नता और सौन्दर्य प्रकट करने वाली हो तो शुभ लक्षण और विवर्ण, परुष, रूक्ष, भस्मवर्ण, श्याम, दग्ध-सी हो तो दुःख पौर दौर्भाग्य-दोतक है (ग्रर्थात् रूखापन, काली भाई, मटमैला रंग हो जाना; कहीं चेहरे का रंग उड़ा हुआ प्रतीत हो कहीं गहरा, चेहरे का कुरूप या कांतिहीन होना अशुभ लक्षण है।

#### गंध-लक्षण

'गगंसहिता' का वचन है कि जिनके शरीर से प्याज, लहसुन, सड़े हुए मांस, चर्बी, विष्ठा, मूत्र आदि की गन्ध आती हो वे व्यक्ति भयंकर (क्रूरकर्मा, विश्वास के अयोग्य) होते हैं। समुद्र ऋषि ने ऐसे व्यक्तियों को अतिनिन्दित कहा है। इसके विपरीत जिनके शरीर से सुगन्ध या मधुर-गन्ध आवे वे सत्य, धर्मपरायण, सात्त्विक पूरुष होते हैं।

'सामुद्र तिलक' में लिखा है कि गन्ध क्वास श्रीर त्वचा के छिद्रों से श्राती है। जिसके कारीर से कपूर, श्रगरु, चन्दन, कस्तूरी, चमेली, तमाल या पृथ्वी की गन्ध (प्रारम्भिक वर्ष के समय पृथ्वी से जैसी गन्ध निकलती है) निकले, ये शुभ हैं। ऐसे व्यक्ति भोगी, धनी तथा ऐक्वर्यसम्पन्न होते हैं। किन्तु जिनके कारीर से मह्दली, श्रण्डे, सड़े हुए मांस, नीम, चरवी श्रादि की दुर्गन्ध निकले वे दिरद्री श्रीर दौर्भाग्युक्त होते हैं।

रुधिर-लक्षण

रक्त-कमल के रंग की तरह जिसके रुधिर का रंग हो वह धनवान् होता है। जिसके रुधिर में ललाई के साथ-साथ स्यामता भी हो तो वह पापकर्म करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति अधम कोटि का होता है। जिसका रुधिर ललाई के साथ-साथ कुछ पीलापन लिये हो वह मध्यम कोटि का होता है, कभी सुखो, कभी दुःखी रहता है परन्तु जिसका रुधिर खुद्ध प्रवाल की तरह लाल हो वह उत्तम कोटि का वनैश्वर्यसम्पन्न अधिकारी होता है।

'लाख' की तरह लाल रुधिर का वर्ण बहुत ग्रच्छा माना गया है—

"ग्रलक्त सदृशं रक्तं जायते यस्य शोणितम् । धनवान् भोगवांश्चैव स नरः परिकीर्तितः ॥" यदि रक्त में कुछ सफ़ेदी या नीलापन हो तो ऐसे व्यक्ति के कन्या ग्रधिक होती हैं ग्रौर वह दुःखी रहता है—

''पद्मपत्र निभं यस्य देहे भवति शोणितम् । जनयेत् बहुधा कन्या दुःखितं च सदा भवेत् ॥'' यहाँ पद्म-पत्र का ग्रर्थं शास्त्रकारों ने सफ़ेद कमल या नील-कमल किया है ।

क्षेत्र (शरीर के दस भाग)

इस बात की विस्तार से ग्रालोचना की जा चुकी है कि किन
सुन्नक्षणों से मनुष्य ०भाग्यवान, होता है ग्रीर किन कुलक्षणों से
दिर्द्रो ग्रीर दुखी; किन्तु जिस प्रकार हस्त-रेखा में जहाँ दोष, त्रुटि
या कुचिह्न होते हैं उनसे किस ग्रवस्था में कष्ट होगा यह ग्रनुमान
लगा लेते हैं। ग्रथवा ऊर्ध्वगामी रेखा से—िकस वय में भाग्योन्नित
होगी यह निश्चय कर लेते हैं। उसी प्रकार शरीर-लक्षण से यह
कैसे ज्ञात किया जावे कि जीवन का ग्रमुक भाग सुखमय होगा ग्रीर
ग्रमुक भाग दु:खमय? जिसके शरीर में सभी लक्षण दु:ख ग्रीर
दिरद्वता प्रकट करने वाले हैं, पैर से सिर तक सभी ग्रंगहीनता एवं
कष्ट द्योतित करते हैं उसका तो समस्त जीवन ही दु:खमय होगा।
इसी प्रकार जिसके पद-तल से सिर तक सभी में सुख ग्रीर सौभाग्य
के लक्षण हैं उसका सारा ही जीवन, सुख ग्रीर समृद्धि से पूर्ण
उत्कर्ष की होगा। किन्तु जिनके शरीर में कोई ग्रंग सुलक्षण-युक्त ग्रीर
कोई दुष्ट लक्षण दूषित हो उनको किस ग्रवस्था में सुख-प्राप्ति
होगी ग्रीर कब कष्ट होगा इसका निर्णय कैसे किया जावे?

इस विषय में वराह मिहिराचार्य कहते हैं कि पहले हस्त-परीक्षा द्वारा यह निर्णय करना चाहिए कि इस व्यक्ति की आयु' कितनी है-प्रयात् यह कितने वर्ष जियेगा। जो ग्रायु निश्चय की जाये उसे दस भागों में बाँटना चाहिए। ग्रर्थात् यदि यह निश्चय किया जाय कि यह मनुष्य ६० वर्ष जियेगा तो ६० के १० खंड करने से ६ वर्ष तक का एक खंड हुग्रा। यदि यह निश्चय किया कि यह मनुष्य ७५ वर्ष जियेगा तो ७१ वर्ष का एक खंड हुम्रा-(१) जीवन का प्रथम भाग जन्म से ७ वर्ष तक, (२) द्वितीय भाग ७२ वर्ष से १५ तक, (३) तृतीय भाग १५ से २२३ वर्ष तक, (४) चतुर्थं भाग २२ है से ३० तक, (४) पंचम भाग ३० से ३७ है तक, (६) षष्ठ भाग ३७३ से ४५ तक, (७) सप्तम भाग ४५ से ५२% तक, (८) ग्रष्टम भाग ५२% से ६० तक, (६) नवम भाग ६० से ६७ रै तक, (१०) दशम भाग ६७ रे से ७५ तक समभना चाहिए। इस प्रकार जितनी भी आयु निश्चित हो उसको १० से भाग देकर प्रत्येक खंड कितने वर्ष का होगा यह निश्चित करना चाहिये। नीचे लिखे अनुसार जिस शरीर-भाग (ग्रंग) में सुलक्षण हों उसके अनुरूप अप्रायु-भाग में सुख-समृद्धि होगी। जिस शरीर-भाग में अशुभ लक्षण हों उसके अनुरूप आयु-भाग में कष्ट होगा।

- (१) प्रथम भाग दोनो पैर, गुल्फ़ (टखने सहित)
- (२) द्वितीय ,, दोनों पिंडली भ्रौर घुटने
- (३) वृतीय ,, दोनों घुटनों से लेकर कमर तक
- (४) चतुर्थं ,, नाभि तथा कमर

१. हिन्दी में — प्रापकी क्या ग्रवस्था है ? श्रापकी क्या ग्रायु है ? श्राप कितने वर्ष के हैं ? ये सब वाक्य एक ही ग्रयं में प्रयुक्त होते हैं । किन्तु संस्कृत में इस समय जो प्रवस्था हो उसे 'वय' कहते हैं ग्रोर कितने वर्ष मनुष्य नियेगा इसे ग्रायु कहते हैं । इस ग्रन्थ में सर्वत्र 'ग्रायु' संस्कृत के ग्रनुसार ही प्रयुक्त हुआ है ।

- (४) पंचम ,, पेट
- (६) षष्ठ ,, हृदय तथा स्तन का प्रदेश
- (७) सप्तम ,, बाहु तथा हैंसली की हड्डी (८) श्रष्टम '' श्रोष्ठ, गला तथा कंधे
- (६) नवम '' नेत्र, भू (भौ), ललाट
- (१०) दशम " सिर

उदाहरण के लिये ग्रायु-विचार से किसी की ग्रायु ७० वर्ष की ब्राती है। ब्रीर उसके शरीर में ब्रीर सब लक्षण श्रच्छे हैं किन्तू नेत्र, भौं, ललाट श्रशुभ लक्षणयुक्त है तो उसके जीवन का नवम भाग (५६वें वर्ष से ६३वें वर्ष तक) अच्छा नहीं बीतेगा। इसी प्रकार सर्वत्र समभना चाहिये।

यद् गात्र रूक्षं मांसविहीनं शिरावनद्धं च। तत्तदनिष्टं प्रोक्तं विपरीत मतः शुभं सर्वम् ॥

जो-जो भाग सूखा, खुरदरा, मांसविहीन हो, या जिसमें नसें उभरी हुई हों उसके अनुरूप आयु का भाग अशुभ होता है।

जिस प्रकार जन्म-कुँडली में ग्रहों की दशा लगाते हैं उसी प्रकार शरीर में दस दशा लगानी चाहिए।

प्रथम दशा पैर की दूसरी पिडलियों की .....दसवीं सिर की क्षेत्र वंशाज्जायन्ते मनुजानां जगति दश दशा क्रमशः। क्षेत्रव्वशुभेष्वशुभा दशा शुभेषु च शुभा प्राय: ॥ जो शरीर का भाग जैसा शुभ या अशुभ लक्षणयुक्त होता है प्रायः वैसा ही उस धारीर-भाग की दशा का फल होता है।

#### २२ वा प्रकरण

# मनुष्य का पैर

पुरुष के पैर के विषय में 'भविष्य पुराण' तथा 'गरुड़ पुराण' दोनों का मत है कि यदि पर मांसल (काफ़ी मांस भाग सहित), चिकने और सुन्दर हों तो शुभ लक्षण हैं। पैर के तलुए कमलपुष्प के भीतरी भाग की तरह गुलावी तथा मुलायम होने चाहिए। पैर में पसीना ग्राना श्रच्छा लक्षण नहीं है। पैर की उंगलियाँ परस्पर एक-दूसरे से भिड़ी और सुन्दर नखसहित होनी चाहिए। पैरों की एड़ियाँ गोलाई लिए हुए मांसल होनी ग्रच्छी हैं। टखनों की हड्डियाँ ग्राधिक निकला रहना श्रच्छा नहीं। इसी प्रकार पैरों में नसें दिखाई देना श्रद्धाभ लक्षण है। पैरों को छूने से उनमें कुछ गरमाई होना श्रुभ लक्षण है और उनका ठंडा होना श्रद्धाभ लक्षण है।

जिस पुरुष के पैर में श्रंकुश की भाँति रेखा हो वह पुरुष श्राजीवन सुख भोगता है! जिसके पैर श्रागे वहुत चीड़े श्रोर पीछे बहुत सिकुड़े हों, या सूखे या दूर-दूर उंगलियों सहित या जिस के पैरों में नसों का जाल दिखाई दे वह दिरद्र श्रीर दु:खी होता है। जिनके पैरों के तलवे पीले हों वे व्यभिचारी तथा जिनके पैर के तलवे कृष्ण वर्ण हों वे सदैव यात्रा करने वाले रहते हैं। जिके पैरों के तलवे सफ़ेदी लिये हों वे श्रभक्ष्य भक्षण करते हैं।

'स्कन्द पुराण काशी-खंड' में भी लिखा है— पादी समाँसली रक्ती समी सूक्ष्मी सुशोभनी। समगुल्फी स्वेदहीनी स्निग्धावैश्वर्य सूचकी।।

इस मत से पैरों का सूक्ष्म होना गुण है। लोक में कहावत है 'सिर बड़ा सरदार का, पैर बड़ा गँवार का', किन्तु 'ज्योतिक निबन्ध'



(चित्र नं० १२४) १. शंख २. चक्र ३. बाण ४. हल ४. कमल ६. सर्प ७. घ्यजा ८. व्यजन (पंखा)



(चित्र नं० १२५) १. स्तम्भ चिह्न २. घ्वजा ३. व्यजन (पंखा) ४. चक ५. वाण ६. तलवार ७. नक्षत्र ८. पद्म ६. सर्प १०. स्वस्तिक ११. शंख १५. वेदो १३. वृत्त चिह्न ।

नोट-जो लम्बी रेला है उसे 'ऊव्वं' रेला कहते हैं । देलिये पृष्ठ ४७४-७५

में यह लिखा है---

''उरो विशालो घनवान हनौ शीर्षेऽपराजित: ।
बहुपुत्रः किट स्थूलो विशाल चरणो घनी ॥''
श्रयात् छाती विशाल होने से धनी, सिर ग्रौर हनु (ठोड़ी के दोनों
श्रोर का भाग) विशाल होने से किसी से न हारने वाला, कमर
स्थूल होने से बहुत पुत्र वाला, विशाल पैर होने से धनी होता है।
उसमें 'विशाल चरणो घनी' का यह ग्रथं हो सकता है कि जिसका
पैर कछुए की पीठ की तरह बीच में उठा हुग्रा ग्रौर मांसल हो वह
धनी होता हैं क्योंकि शास्त्र का वचन है कि—

'क्समोंन्नतो च चरणो प्रख्यातो पाथिवस्य तु।'

स्रथीत् कछुए की तरह उन्नत (ऊपर उठे हुए) पैर राजास्रों के होते हैं। वराहिमिहिर का भी यही मत है कि जिसके पैर कोमल, कछुए की तरह ऊँचे, उंगलियाँ परस्पर मिली हुई लाल नखसहित हों वह भाग्यवान होता है स्रीर जिनके पैर की उंगलियाँ छोदी हों, पैर के नाखून सफ़ेद या पीलापन लिए हुए तथा रूखे हों वे जीवन में कष्ट भोगते हैं। जिनके पैर वीच में कुछ ज्यादा उठे हुए हों वे यात्रा बहुत करते हैं। जिनके पैर काय वर्ण के हों उनका वंश स्रागे नहीं चलता स्रीर जली हुई मिट्टी की तरह जिनके पैर का रंग हो वे पापी स्रीर हिंसक होते हैं। इसलिए बहुत छोटे पैर होना गुण नहीं है। क्योंकि 'सामुद्र तिलक' का वचन है कि—

''पृथुपाणिः पृथुपादः पृथुकर्णः पृथुशिराः पृथुस्कन्धः ।
पृथुवक्षाः पृथुजठरः पृथुभालः पूजितः पुरुषः ॥''
ग्रथित् बड़े हाथ वाला, बड़े पैर वाला, बड़े सिर, बड़े कान,
बड़े कंघे, बड़ी छाती, बड़े पेट, बड़े ललाट वाला पुरुष पूजित होता
है । इसमें 'पृथुपाद' अर्थात् बड़े पैर होना 'पूजित पुरुष' के लक्षणों
में बताया गया है ।

पैर के तल्ए

'गगं संहिता' के मतानुसार जिनके पैर के तलुए पद्म, गुलाव या रक्त की तरह लाल हों वे मुखी होते हैं श्रीर उच्च पद प्राप्त करते हैं। 'सामुद्र तिलक' में लिखा है कि जिनके पैर के तलुग्नों में रेखा न हो श्रीर कठिन, फटे हुए या रूखे हों तो ऐसे व्यक्ति दु:ख गाते हैं। जिनके पैर के तलुए मांस-रहित हों वे रोगी होते हैं श्रीर जिनका पैर का तलुग्ना मध्य में उठा हुग्ना हो वे यात्रा करने के शौकीन।

जिनके पैर में शंख, छत्र, वज्र, तलवार, व्वजा, कमल, धनुष वाण, शक्ति, सर्प, व्यजन, चामर ग्रादि चिह्न हों वे भाग्यशाली होते हैं। इन रेखाग्रों का गम्भीर (गहरा) ग्रौर पूर्ण होना ग्रावश्यक है ग्रर्थात् वीच में कटी-फट़ी नहीं होनी चाहिए। यदि ये चिह्न हों तो पूर्ण किन्तु किसी रेखा से कटे भी हों तो जीवन के उत्ताराई में (ग्रर्थात् ग्राधा जीवन व्यतीत होने पर) इनको भोग ग्रौर ऐश्वर्य प्राप्त होता है—

"रेखाः शंख छत्रांकुशकुलिशसि ध्वजादि संस्थानाः । ग्रच्छिन्नाः गम्भीराः स्फुटास्तले भागधेयवताम् ॥"

यदि पुरुष के पैर में रेखाओं से साही, शृंगाल, चूहा, तोता, कौ आ आ श्री शक्त वनती हो तो यह अशुभ लक्षण है। ऐसा पुरुष दिरद्र होता है।

लंका देश में हजारों वर्ष पहले सिंहलाक्षरों में लिखे गये लक्षणों के श्रनुसार पैर में कमल, ध्वजा, कुण्डल ग्रादि के चिह्न तथा ऊर्ध्व-

रेखा मनुष्य को राजा वनाती है-

"स्रभोजचकां कुश कुण्डलानां दंभोलि शंख ध्वज वारिजानाम्। चिह्नानि कुर्युः मनुज नरेशं पादेऽपि चैवं विहितोध्वं रेखा।।" पैर का स्रॅगूठा

यदि पैर का अँगूठा गोल, रक्त-नख का तथा स्वय ललाई लिए

हुए हो तो बहुत शुभ लक्षण है। ऐसा व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता हैं श्रोर सुख भोगता है। पैर का श्रॅंगूठा बड़ा होना श्रच्छा लक्षण नहीं। जिनके पैर के श्रॅंगूठे टेढ़े-मेढ़े हों वे भटकते फिरते हैं श्रोर क्लेश पाते हैं। यदि श्रॅंगूठा चपटा, कटा-फटा, टेढ़ा, रूखा या बहुत छोटा हो तो यह भी श्रग्नुभ लक्षण है—

"वृत्तैस्ताम्रनर्खे रक्तै रंगुष्ठै राज्यभागिनः। म्रंगुष्ठाः पृथुला येषां ते नरा भाग्यविज्ञताः।। विलश्यन्ते विकृतांगुष्ठास्ते नरा वन गामिनः। चिपिटै विक्षते भंग्नैरंगुष्ठै रितिनिन्दिताः।। वक्षैः रूक्षैस्तथा ह्रस्वैरंगुष्ठैः क्लेशभागिनः।

'सामुद्र तिलक' के मतानुसार पैर का ग्रेंगूठा सर्प के फण की तरह गोलाई लिए, मांसल हो तो शुभ है श्रीर यदि बहुत छोटा या बहुत बड़ा या टेढ़ा या चपटा हो या उसमें नसें दिखाई देती हों तो श्रशुभ—

"वृत्तो भुजग फणाकृति स्तुंगो मांसलः शुभोऽङ्खुष्ठः। सिशरो ह्रस्वाश्चिपिटो वक्रो विधुलः स पुनरशुभः॥"

कितनी लम्बाई या मोटाई का अँगूठा बड़ा समका जाना चाहिए और किस नाप से छोटा, ह्रस्व समका जावे ? यह आगे 'पैर के प्रमाण' शीर्षक लक्षण में बतलाया गया है। 'पैरों की उंगलियाँ

'भविष्य पुराण' के अनुसार पैरों की उंगलियाँ बराबर, कुछ दाहिनी ओर भुकी हुईं, मुलायम, परस्पर मिली हुईं, उन्नत, आगे से गोल तथा देखने में चिकनी और चमकदार मालूम हों तो ऐसा पुरुष बहुत ऐश्वयंशाली एवम् प्रतिष्ठित पद प्राप्त करने वाला होता है। जिस पुरुष के पैर में अँगूठे के बाद की उंगली अँगूठे से आगे बढ़ जाय वह पुरुष निश्चय स्त्री-सुख पाप्त करता है। यदि कनिष्ठिका (चिटली उंगली) बड़ी हो तो पुरुष सुवर्ण (सोना) प्राप्त करता है। जिस पुरुष के पैर की उंगलियाँ चपटी, फैली हुई (परस्पर एक-दूसरी से दूर) श्रौर सूखी हुई हों वह धनहीन होता है श्रौर सदैव दु:खी रहता है—

चिपटा विरलाः शुष्का यस्याङ्गुल्यो भवन्ति वै । स भवेत् दुःखितो नित्यं धनहीनश्च जायते ॥ यस्य प्रदेशिनी दीर्घा अंगुष्ठञ्च व्यतिक्रमेत् । स्त्रीभोगं लभते सोऽपि पुरुषो नात्र संशय ॥ मध्यमायां तु दीर्घायां विद्या भोगी भवेन्नरः । स च ह्रस्वा भवेद्यस्य भार्याहानिमवाप्नुयात् ॥

समुद्र ऋषि का भी यही मत है कि प्रदेशिनी ग्रॅंगूठे की ग्रंपेक्षा लम्बी होने से पुरुष स्त्री-भोग प्राप्त करता है। किन्तु इनके मत से यदि प्रदेशिनी छोटी हो तो ऐसे पुरुष की स्त्री मर जाती है या प्रथम पुत्र मर जाता है ग्रीर वह भगड़ालू होता है।

यदि मध्यमा उंगली प्रदेशिनी से बड़ी हो तो ऐसा पुरुष विद्याभोगी होता है अर्थात् विद्वान् होता है और विद्या से धन उपार्जन
करता है। यदि मध्यमा उंगली अनामिका से छोटी हो तो स्त्री-हानि
करता है, अर्थात् उसको स्त्री-सुख कम होता है। यदि मध्यमा
उंगली प्रदेशिनी के बराबर हो और इघर-उघर की उंगलियों से
भिड़ो हो तो उसके अनेक पुत्र होते हैं। जिस पुरुष के पैर में
अनामिका मध्यमा से बड़ी हो उसको सोना मिलता है और यदि
अनामिका कनिष्ठिका से छोटी हो तो ऐसे पुरुष व्यभिचारी होते
हैं। जिसके पैर में प्रदेशिनी और कनिष्ठिका स्थूल हों उसकी माता
बचपन में मर जाती है यह समुद्र ऋषि का मत है। जिसके पैर की
उंगलियाँ छोटी हों और छितराई हुई हों (अर्थात् परस्पर भिड़ी हुई
न हों) तो ऐसा व्यक्ति क्षुद्र नौकरी करके अपना जीवन व्यतीत
करता है—

"श्रसंगताभिः ह्रस्वाभिरंगुली भिस्तु मानवः। दासो वा दासकर्मा वा भवेन्मर्त्यो न संशयः॥ श्रनामिकायां दीर्घायां स्वर्णभागी भवेन्नरः। स च ह्रस्वा भवेद्यस्य तं विद्यात्परदारगभ्॥

#### नख-लक्षण

जिनके उंगलियों के नाखून लाल, शंख की भाँति घुमावदार **ग्रीर चमकदार हों वे श्रेष्ठ पुरुष होते हैं।** जिनके नखों में चिकनाई हो श्रीर गुभ्र विन्दुयुक्त हों वे सीभाग्यवान होते हैं। नाखुनों पर सफेद चिह्न होने के सम्बन्ध में दो मत हैं। कुछ शास्त्रकार इन्हें अच्छा समभते हैं और कुछ इनकी निन्दा करते हैं। नखों का सूक्ष्म, निर्मल ग्रीर कुछ उठा हुग्रा होना अच्छा लक्षण माना गया है ग्रीर नाखूनों का रूखा, मोटा, विकृत (भद्दे ग्राकार का) या स्फुटित (फटा हुआ) होना अशुभ लक्षण है। जिनके पैर के नाखून टेढ़े-मेढ़े हों वे सुशील नहीं होते ग्रौर उनका जीवन ग्रानंद में नहीं बीतता। 'भविष्य पूराण' के मतानुसार यदि नाखुन मोटे, फटे हुए और वेढंगे हों तो मनुष्य दरिद्र होता है। यदि नाखूनों में कालापन हो तो ऐसा ब्रादमी पाप-कर्म करने वाला होता है। उसके भाई उसे छोड़ देते हैं श्रौर ऐसे व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। 'सामुद्रतिलक' में लिखा है कि यदि नाखून मोटे, बीच में चिरे हुए, छाजले की तरह या गधे या घोड़े के नाखून की तरह बहुत बड़े हों, तेज ग्रीर कान्तिहीन ग्रीर सफेदी या कालापन लिये हों तो ऐसे व्यक्ति दरिद्री होते हैं।

पादपृष्ठ लक्षण—यदि पैर के ऊपर का भाग उठा हुआ, मांसल ग्रीर कोमल हो तो ग्रुभ लक्षण है। पैर के इस भाग में भी पसीना ग्राना या बाल होना ग्रगुभ लक्षण है। यदि नसें दिखाई द तो यह भी ग्रच्छा लक्षण नहीं।

#### गुल्फ-लक्षण

यदि पुरुष के पैर के टखने मांस से ढके हों तो ग्रुभ लक्षण है। समुद्र ऋषि के अनुसार जिनके गुल्फ शूकर के गुल्फ के समान होते हैं वे कष्ट उठाते हैं। भेंसे की तरह जिनके टखने हों वे पापकर्मा और दुखी होते हैं। टखनों का टेढ़ा होना भी अग्रुभ लक्षण है। यदि गुल्फों पर रोएँ हों तो सन्तान नहीं होती या पुत्र-सुख कम होता है।

पार्टिण (एड़ी)

समुद्र ऋषि के अनुसार यदि एड़ी बड़ी हो तो पुरुष दीर्घायु होता है—यदि पैर के बराबर हो तो ऐसा व्यक्ति कभी दुःखी कभी सुखी। यदि एड़ी छोटी हो तो दिरद्र और यदि उन्नत हो तो शत्रु पर विजय प्राप्त करता है।

पैर का प्रमाण (लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई)

अपर बताया जा चुका है कि छोटे और बड़े पैर के क्या-क्या शुभाशुभ लक्षण हैं किन्तु 'बड़ा' पैर कब समभना चाहिये और 'छोटा' कब ? प्रत्येक मनुष्य का पैर बहुत-कुछ उसकी ऊँचाई पर निर्मर रहता है। इसलिए एक ही ऊँचाई के ४-६ व्यक्तियों के पैर नापे जावें तो बड़े-छोटे की तुलना हो सकती है। किन्तु किसी व्यक्ति के पैर को नाप कर यह कैसे कहा जावे कि जितना होना चाहिये उससे यह छोटा है या अधिक लम्बा ? इस विषय में हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि एड़ी से प्रदेशिनी तक चौदह उंगल (जिस मनुष्य का पैर हो उसके हाथ की बीच की उंगली के द्वितीय पोरवें की चौड़ाई को एक उंगल मानना चाहिए) लम्बा पैर होना चाहिये। चौड़ाई छः उंगल हो। अँगूठा दो उंगल लम्बा और उसका परिणाह (यदि तागा अँगूठे के चारों ओर लपेटा जावे तो उस तागे की लम्बाई) ४ उंगल होना चाहिये। इससे अधिक लम्बा और मोटा हो तो सामान्य से बड़ा और इससे पतला या छोटा हो

तो 'ह्रस्व' समभना चाहिए।

प्रदेशिनी उंगली भ्रँगूठे के बराबर होनी चाहिये। मध्यमा उंगली प्रदेशिनी से षोड़शांश १/१६ कम। श्रनामिका उंगली मध्यमा से भ्रष्टमांश १/८ कम श्रौर कनिष्ठिका श्रनामिका से १/६ षष्ठांश कम श्रर्थात् छोटी होनी चाहिए—

श्रापाष्टिण ज्येष्ठान्तं तलमत्र चतुर्दशांगुलायाम ।
विस्तारेण षडङ्गल मंगुष्ठो व्यङ्गुलायामः ।।
पञ्चाङ्गुल परिणाहः पादोनं तन्नखोऽङ्गुलं दैर्घ्यात् ।
श्रंगुष्ठ समा ज्येष्ठा मध्या तत्षोडशांशोना ।।
श्रष्टांशोनानामा कनिष्ठिका षष्ठभाग परिहीना ।
सर्वासाप्यासां नखाः स्वपर्व त्रिभाग मिताः ।।
सत्र्यंगुलि परिणाहा प्रथमाङ्गुली विस्तृताङ्गुली भवति ।
श्रष्टाष्ट भागहीनाः शेषाः क्रमशः परिज्ञेयाः ।।

इत सब उंगलियों के नख—पैर की उंगली के पोरवे से तिहाई लम्बे होने चाहिये। प्रदेशिनी उंगली की मोटाई (ग्रर्थात् यदि एक तागा उसके चारों ग्रोर लपेटा जावे तो उस तागे की लम्बाई) तीन उंगल होनी चाहिये। जितनी मोटी प्रदेशिनी हो उससे ग्रष्टमांश १/८ कम मोटी मध्या उंगली ग्रौर मध्या उंगली से ग्रष्टमांश कम किनिष्ठिका होनी चाहिए।

## लंका प्रदेश के प्राचीन विद्वान् का मत

श्री श्रनवमदर्शी स्थविर\* के मतानुसार यदि जन्म के समय ही पर में मस्सा या तिल हो तो वह प्राकृतिक होता है। फिन्तु पैदा होने के समय तो न हो श्रीर बाद में मस्सा या तिल हो तो उसे 'श्रीत्पातिक' समभना चाहिये। उसका फल निम्नलिखित है—

<sup>\*</sup> यह महानुभाव नंका देश में करीव ७०० वर्ष पहले उत्पन्न हुए ग्रीर संस्कृत भाषा में किन्तु 'सिहल' ब्रक्षरों में इनकी कृति लिखी गई।

'धनक्षयं वितनुते माषको दक्षिणे पदे। स्त्री विप्रयोगं वामे तु जङ्कयोरथं सम्पदी।।'

दाहिने पैर में नवीन मस्सा हो तो धन का नाश कराता है। बायें पैर में हो तो स्त्री-विरह। दाहिने या बायें किसी भी पिडली पर हो तो धन-सम्पत्ति दिलाता है।

'तिल' के सम्बन्ध में भी उनका यही मत है कि जन्म के समय से ही तिल हो तो वह प्राकृतिक ही गिना जायगा। बाद में यदि दाहिने पैर में तिल हो तो उस पुरुष के पुत्र को कष्ट होगा (पुत्र को भयंकर बीमारी या मृत्यु-तुल्य कष्ट या मृत्यु भी) यदि वायें पैर में नवीन तिल हो उस पुरुष की पत्नी या मित्र के लिए अनिष्टकारक है (अर्थात् उसकी स्त्री या मित्र अल्यन्त वीमार हो जावे या मर जावे)। स्त्रियों के पैर में उलटा फल—जो दाहिने में कहा गया है वह वायें में और जो बायें में कहा गया है वह दाहिने में समक्षना चाहिए—

"दक्ष पादतले जातस्तिलक स्तनयापहः। वामे निहन्ति वनितां कुरुते च सुहृत्क्षयम्।।"

चाहे वायें या दाहिने पैर के नाखूनों में यदि सफ़ेद, काले, पीले या लाल किसी भी रंग के बिन्दु-चिह्न हो जावें तो वह 'उत्पात' कारक हैं। यदि पैर के दाहिने भ्राँगुठे के नाखून में हो तो धन-नाश होता है श्रीर कलंक लगता है। यदि प्रदेशिनी उंगली के नाखून पर हो तो भगड़ा होता है, यदि बीच की उंगली के नाखून पर हो तो चिन्ता श्रीर उद्धेगकारक है। यदि श्रनामिका उंगली के नाखून पर हो तो प्रिय कार्य कराता है श्रीर कनिष्ठा उंगली के नाखून पर पुत्र से हर्ष होता है श्रर्थात् यदि नवीन सन्तान उत्पन्न होने की स्रवस्था हो तो पुत्र होता है। यदि सन्तानोत्पत्ति की श्रवस्था बीत गई हो तो पुत्र सम्पत्ति-लाभ करता है श्रर्थात् पुत्र को धन-लाभ होता है।

वायें पैर में इसका उलटा फल होता है। ग्रयीत् वायें पैर के श्रॅंगूठे, प्रदेशिनी या मध्यमा उंगली के नख पर दाग हो जावें तो शुभ और ग्रनामिका तथा कनिष्ठिका उंगलियों पर हों तो श्रगुम समभना चाहिए।

दाहिने या बायें किसी पैर के ऊपर चिह्न हों तो माता-पिता

को पीड़ा होती है।

लाल या काले दाग़ का प्रभाव विशेष उत्कट होता है। सफ़ेद या पीले विन्दु-चिह्नों का कम। जितने दिन तक ये चिह्न रहें उतने समय तक इनका प्रभाव रहता है। यदि चिह्न लुप्त हो जावें तो इनका प्रभाव भी समाप्त समक्षना चाहिए।

स्यन्द

यदि पुरुष के दाहिने पैर के तलुए में पसीना आवे तो यह भय-कारक है। उसे यात्रा करनी पड़ेगी।

पुरुष के बायें पैर का फल इससे विपरीत समभना चाहिए। अर्थात बायें पैर के तलुए में स्यन्दन हो तो ग्रुभ लक्षण है।

स्त्रियों का फल इससे विपरीत समभना चाहिये। दाहिने में

शुभ बायें में ग्रशुभ ।

कण्डू—यदि पैर में खुजली हो तो अच्छा नहीं है। शारीरिक रोग, यात्रा या धनक्षय होता है।

स्यन्द और कण्डू का फल १५ दिन के अन्दर होता है।
स्त्रियों के पैर

प्रतिष्ठितलाः सम्यक् रक्ताम्भोज समित्विषः। ताहका क्वरणा घन्या योषितां भोगवर्द्धनाः॥ करालेरित निर्मासे रूक्षे रथशिराततैः। दारिद्रचं दुर्भगत्वं च प्राप्नुवन्ति न संशयः॥

(भविष्य पुराण)

चलते समय जिन स्त्रियों के पैर के तलुए भूमि-भाग से संलग्न

हों (अच्छी तरह लगें) अनेर रंग में लाल कमल के समान हों ऐसे चरण प्रशंसा के योग्य हैं। ऐसी स्त्रियाँ घन और ऐश्वयं भोगती हैं। यदि पैर कराल (बेढंगे, बड़े और भयानक), सूखे, रूखे हों और बहुत-सी नसें पैर में दिखाई देती हों तो दरिद्रता तथा दुर्भाग्य की द्योतक हैं।

शास्त्रों ने स्त्रियों के पैर के लक्षणों को बहुत ग्रधिक महत्व दिया है। यहाँ तक लिख दिया है कि यदि कोई ऐसी कन्या से विवाह करे जिसके पैर निम्नलिखित गुभ लक्षणों से युक्त हों तो वह राजा हो जावेगा। स्त्री के सौभाग्य या दुर्भाग्य का प्रभाव पति पर पड़ता है। इस कारण गुभ-लक्षण कन्या से विवाह करने से सौभाग्य-वृद्धि और ग्रगुभ-लक्षण वाली कन्या से विवाह करने से दुर्भाग्य होता है—

> "यस्याः स्निग्घौ समी पादौ तनु ताम्रनखौ तथा। दिल ब्टाङ्ग ली चोन्नताग्रौ तां प्राप्य नृपति भेवेत्।। निगूढ गुल्फोपचितौ पद्मकान्ति तलौ शुभौ। ग्रस्वेदनौ मृदुतलौ मत्स्याङ्कः यवाङ्कितौ। वज्राब्ज हल चिह्नौ च दास्याः पादौ ततोन्यथा।।"

> > (गरुड़ पुराण)

तात्पर्य—दोनों पैर बरावर तथा चिकने हों। उनके नख ताम्र वर्ण के तथा पतले हों। पैर की उंगलियाँ परस्पर भिड़ो हुई हों। पैर ग्रागे से ऊँचे हों। गुल्फ (टखने) मांसल हों ग्रर्थात् टखनों की हिंडुयाँ दिखाई न दें। पैरों के तलुए पद्म की कांति के हों—उनमें पसीना न ग्राता हो, मृदु हों ग्रीर उनमें मछली, ग्रंकुश, यव, वज्र, कमल तथा हल के ग्राकार की रेखा हों—ऐसी कन्या से विवाह करे तो नृपति हो जावे। वराह मिहिर ने कन्याग्रों के पैर के शुभ-लक्षण बताते हुए उपर्युक्त गुण गिनाये हैं ग्रीर लिखा है, "तामुद्धहेद यदि भुवोऽधिपतित्विमच्छेत्" ग्रर्थात् यदि पृथ्वी का स्वामी होना चाहे तो ऐसी कन्या का पाणिग्रहण करे। जो शुभ चिह्न-'गरुड़-

पुराण' में बताये गये हैं उनके अतिरिक्त असि का चिह्न भी वराह-मिहिर ने लिखा है। अर्थात् पैर के तलुए में यदि तलवार की आकार का चिह्न हो तो वह भी शुभ-लक्षण है।

'स्कन्द पुराण' के मतानुसार स्त्रियों के पैर के तलुए चिकने, मांसल, मृदु तथा सम होने चाहिये—ग्रथित् कहीं ऊँचे कहीं नीचे नहीं। उनमें कुछ-कुछ गरमाई होना ग्रुभ लक्षण हैं। पसीना ग्राना अशुभ लक्षण है। इसी प्रकार यदि पैर के तलुए रूक्ष (रूखे), एक-सा रंग न हो या रंग उड़ा-उड़ा लगे, खुरदरे, वीच में खण्डित हों या उनमें परछाई पड़े या दिखाई दे या सूप (छाजले) की तरह हों या बहुत सूखे हों तो दुख ग्रीर दौर्भाग्यसूचक हैं। 'सामुद्रतिसक' में भी लिखा है—

"ग्रसितं दौर्भाग्याय श्वेतं दुःखाय योषाणाम् ।
ग्रूपिकृतिभिश्चेट्यः कुटिलैः स्युर्दुर्भागाश्चरणतलैः ॥"
यदि स्त्री के चरणतल काले हों तो दौर्भाग्य का लक्षण है, यदि
सफ़ेद हों तो दुःख प्राप्त होता है, यदि शूर्ष (छाजले—सूप) की
आकृति के हों और कुटिल (टेढ़े) हों तो ऐसी स्त्रियाँ नीकरानी होती
हैं और कष्ट पाती हैं।

#### पाद-रेखा-लक्षण

समुद्र ऋषि का मत है कि जिस स्त्री के पैर में रेखा तर्जनी में
सुप्रकाशित (स्पष्ट) हो उसका शीघ्र विवाह होता है और उसका
पति उसे बहुत प्यार करता है। जिन स्त्रियों के पैर के तलुओं में
चक्र, पद्म, ध्वजा, छत्र, स्वस्तिक आदि के चिह्न हों उनका विवाह
उच्च पदाधिकारियों तथा शासकों से होता है। ऐसी स्त्रियाँ बहुत
ऐश्वयंशालिनी होती हैं। इसी प्रकार जिनके माला, अंकुश, दाहिनी
ओर घूमा हुआ आवर्त चिह्न हो अति श्रेष्ठ तथा सम्माननीय कुल
में विवाही जाती हैं तथा उनके पति राजा के समान ऐश्वयंशाली

श्रीर प्रतिष्ठित होते हैं।

'स्कन्द पुराण काशीखण्ड' के मतानुसार जिनके पैर में चक्र, स्वस्तिक, शंख, कमल, ध्वजा छत्र तथा मत्स्य-रेखा हो जनके पति पृथ्वीपति होते हैं। यदि पादतल के मध्य से रेखा चलकर—मध्यां-गुली तक जावे तो ऐसी स्त्री अखण्ड भोग भोगती है। किन्तु यदि उसके पैर में चूहे या सर्प के आकार की रेखा हों तो दुःख और दिरद्रता प्रकट होती है—

"भवेदखंड भोगाय मध्यांगुलि संगता ।
रेखाऽऽखुसपंकाभा दुःख दारिद्यसूचिका ॥"
'सामुद्रतिलक' के मतानुसार भी उपर्युक्त ऊर्ध्व रेखा होने से पित
की प्यारी होती है और उसका पित घनी होता है 'गरुड़ पुराण' में
उपर्युक्त शुभ चिह्नों के स्रतिरिक्त निम्नलिखित शुभ चिह्न और
गिनाये गए हैं—-

घोड़ा, हाथी, खंभा, यव (जी), तोमर, पर्वत, अंकुश, कुंडल, वेदी, रथ, श्रीवृक्ष (विल्वल) श्रादि । जिन स्त्रियों के पदतल में उपर्युक्त चिह्नों में से एक या अनेक हों वे बहुत उच्च तथा प्रतिष्ठित अधिकारों की पत्नी होती हैं ।

'गर्गसंहिता' के वचनानुसार निम्नलिखिल चिह्न पैरकी उंगलियों या तलुग्रों में होना सुख, समृद्धि, संतित तथा सौभाग्य का ग्रुभ लक्षण है—

शंख, ग्रंकुश, पद्म, छत्र, पृथ्वी, नक्षत्र, पर्वत, चन्द्र, चक्र, सूर्य, चामर, वज्ज, व्यजन, (पंखा), तोरण, सिंह, बछड़ा, घोड़ा, स्वस्तिक, मत्स्य, हंस, पूर्णकुंभ, मकर, पताका ग्रादि ।

'सामुद्रतिलक' के मतानुसार यदि पदतल में कुत्ते, शृगाल, भैंसा कौवा, उल्लू, सर्प, चक्रवाक ग्रादि के चिह्न हों तो ऐसी स्त्री दुःख भोगती है।

उपर्युक्त जो शुभ स्रोर स्रशुभ चिह्न बताये गये हैं वे संपूर्ण (सब-

के-सब) हों तो पूर्ण गुभफल और सब अगुभ चिह्न हों तो अत्यन्त अगुभ फल समभना चाहिए। किन्तु कुछ गुभ हों तो उसी अनुपात से गुभ और कुछ अगुभ हों तो उसी अनुपात से अगुभ समभना चाहिये—

"चकादि चिह्न मध्ये स्यादेकं बहूनि वा यासाम्। ऐश्वर्य सौख्यं वा तासामपि तदनुमानेन।।" स्रंगुष्ठ-लक्षण

> उन्नतो मांसलोऽङ्ग ष्ठो वर्त्तुलोऽनुल भोगदः । वक्रो ह्रस्वश्च विकटो दुःख दौर्भाग्य सूचकः ॥ विघवा विपुलाङ्गुष्ठा दीर्घाङ्ग ष्ठेन दुर्भगा ॥

(स्कन्द पुराण काशीलण्ड)

जिस स्त्री के पैर के ग्रॅंगूठे ऊँचे, मांसल, गोल हों वह बहुत ऐश्वयं ग्रीर सौभाग्यशालिनी होती है यदि पैर के ग्रॅंगूठे टेढ़े, बहुत छोटे, विकट (बेढेंगे) हों तो दुःख ग्रीर दौर्भाग्य प्रकट होता है। यदि पैर के ग्रॅंगूठे बहुत बड़े हों तो स्त्री विधवा होती है—यदि लम्बे ग्रधिक हों तो दौर्भाग्यकारक हैं। 'सामुद्रतिलक' के मतानुसार भी छोटा, चपटा, टेढ़ा पैर का ग्रॅंगूठा होने से कुलक्षय होता है। ग्रथीत् या तो स्त्री विधवा हो जावे, इस कारण संतान न होने से कुल ग्रागे न बढ़े या उसकी संतित जीवे नहीं, तो भी कुलक्षय हुग्रा। यदि ग्रॅंगूठे छोटे ग्रीर गोल हों तो वह द्वेष करती है। ग्रति लम्बा होना भी ग्रग्रुभ है। वह पित की ग्रप्रियकारिएगी होती है।

### पैरों की उंगलियाँ

'भविष्य पुराण' मतानुसार यदि स्त्री के पैर की उंगलियाँ परस्पर मिली हुई, सीधी, गोलाई लिये हुए हों ग्रौर पैर के नाखून पतले तथा छोटे हों तो वह ग्रनन्त ऐश्वयंशालिनी होती है ग्रौर राजसी भोगों को भोगती है— "ग्रंगुल्यः संहतावृत्ता ऋज्व्यः सूक्ष्मनखास्तथा । कुर्वन्त्यनन्तमैश्वयं राजभोगं च योपिताम् ॥ ह्रस्वाश्च जीवितं ह्रस्वं विरला वित्तहानये। दारिद्र्यं सूलभुग्नास्तु प्रेष्यत्वं पृथुलासु च ॥"

यदि पैर की उंगलियाँ बहुत छोटी हों तो ग्रन्पायु होने का लक्षण है। यदि विरल हों श्रर्थात् एक-दूसरे से मिली न हों तो ऐसी स्त्री के पास धन-संग्रह नहीं होता या उसको धनहानि होकर घाटा उठाना पड़ता है। यदि पैर में जहाँ उंगलियाँ निकलती हैं उस श्रोर से गिनने पर प्रथम पर्व टेढ़ा हो तो दिरद्रता का लक्षण है। यदि बहुत मोटी हों तो ऐसी स्त्री नौकरानी होती है—गृहस्थी में नौकरानी की तरह काम करती रहती है।

यदि पैर की उंगलियाँ एक-दूसरे पर चढ़ी हुई हों, पतली और लम्बी पोरवे वाली हों तो पित-सुख में कमी प्रकट होती है तथा दिरद्वता का भी लक्षण है। 'स्कन्द पुराण काशीखंड' के मतानुसार यदि पैर की उंगलियाँ वहुत लम्बी हों तो कुलटा और यदि अत्यन्त पतली हों तो निर्धनता का लक्षण है—

"दीर्घाङ्ग लीभिः कुलटा कृशाभिरतिनिर्धनाः।"
यदि उंगलियाँ चपटी या छिद्रयुक्त (एक-दूसरे से भिड़ी हुई न हों)
हों तो यह भी अगुभ लक्षण है। चपटी उंगलियाँ होने से दासी
होती है—अपने स्वयं के घर में सदैव कार्य करने वाली या अन्य के
घर में कार्य कर अपना पेट पालना दासी का लक्षण है। यदि छिद्रयुक्त हों तो द्रव्य जमा नहीं होता।

जो स्त्री इस प्रकार चले कि उसके पैर के श्राघात से पृथ्वी से धूल उड़े तो इसे अत्यन्त अशुभ लक्षण समभना चाहिये—ऐसी स्त्री कुल का विनाश करने वाली होती है।

स्त्रियों के पैर की उंगलियों के सम्बन्ध में 'विवेक विलास', ,गहड़ पुराण', 'विष्णुधर्मोत्तर पुराण' आदि ग्रन्थों में तथा समुद्र ऋषि, पराशर ऋषि भ्रादि ने बहुत विस्तारपूर्वक लिखा है। ग्रन्थ-विस्तार-भय से वह सब-का-सब विषय इस पुस्तक में उद्धृत नहीं किया जाता है। कुछ मोटी-मोटी बातें नीचे लिखी जाती हैं।

पराशर ऋषि का मत है कि जिस स्त्री के पैर के तलुए का मध्य भाग पृथ्वी का स्पर्श न करे और साथ ही पैर की कोई सी उंगली भी पृथ्वी का स्पर्श न करे—ऐसी स्त्री को अधमा (बहुत निकृष्ट कोटि की) समभना चाहिये। यदि किसी स्त्री की प्रदेशिनी उंगली अँगुष्ठ से बहुत बढ़ी हुई हो तो ऐसी कन्या दुःखिता तथा दौर्भाग्ययुक्त होती है। यदि मध्यमा उंगली पृथ्वी का स्पर्श न करे (अर्थात् इतनी उठी हुई हो कि जमीन से ऊँची रहे) तो ऐसी स्त्री स्वच्छन्द वृत्ति की होती है—क्या कार्य है, क्या अकार्य है, इसका विवेक उसे नहीं होता। यदि किसी स्त्री के पैर की अनामिका उंगली पृथ्वी का स्पर्श न करे तो यह भो अशुभ लक्षण है। यदि कनिष्ठिका उंगली पृथ्वी का स्पर्श न करे तो उसके दो पित अल्पजीवी होते हैं, तीसरे के साथ सुख-चैन करती है।

समुद्र ऋषि के मतानुसार "यदि स्त्री के पैर की किनिष्ठिका उंगली भूमि का स्पर्श न करे तो 'भतीरं प्रथमं हत्वा द्वितीयेन सहस्थिता' ग्रर्थात् पहले पित को मार कर दूसरे के साथ रहती है। यदि इस लक्षण के साथ-साथ चिटली उंगली छितराई हुई ग्रर्थात् अनामिका से बहुत दूर हो (दोनों के बीच में काफी ग्रन्तर हो) ग्रौर भौं भुकी हुई, गाल पिचके हुए हों तो दुर्भाग्य का लक्षण है—ऐसी स्त्री व्यभिचारिणी भी होती है।

जिस स्त्री की ग्रनामिका छोटी हो वह बहुत भगड़ालू होती है। छोटी होने से तात्पर्य है कि पुरुषों के पैर के वर्णन में जो सब उंगलियों की पारस्परिक लम्बाई दी गई है—'उसके ग्रनुसार जो लम्बाई होनी चाहिये—उससे यदि छोटी हो तो 'कलहप्रिया' होती है—

"यस्या श्रनामिका ह्रस्वा तां विद्यात्कलहिप्रयाम् । ग्रंगुष्ठं तु व्यतिक्रम्य यस्याः पादे प्रदेशिनी । कुमारी कुरुते जारं यौवनस्यैव का कथा ॥ यदि प्रदेशिनी उंगली ग्रॅंगूठे से बहुत बड़ी हो तो भी ग्रगुभ सक्षण है ।

'विवेक विलास' के अनुसार उंगलियों की जो लम्बाई दी गई है उस लम्बाई से कोई भी उंगली छोटी हो तो ऐसी स्त्री कलह-कारिणी होती है—

''यत्पादांगुलिरेकापि भवेद् हीना कथंचन । येन केनापि सा सार्धं प्रायः कलह कारिणी ॥'' केवल पति से ही नहीं—किसी-न-किसी से वह भगड़ा करती ही रहती है ।

'विष्णुधर्मोत्तर पुराण' में लिखा है कि यदि चिटली उंगली भूमि को स्पर्श न करे तो ऐसी कन्या से विवाह न करे। विद्वानों का मत है कि ऐसी कन्या साक्षात् 'मृत्यु' होती है अर्थात् उसका पित अल्पायु होता है। 'गरुड़ पुराण' के मतानुसार यदि निम्नलिखित दोनों अर्थुभ लक्षण कन्या में हों तभी वह कुलटा होती है—

- (क) कनिष्ठिका या ग्रनामिका भूमि का स्पर्शन करे।
- (ल) ग्रंगुष्ठ से बहुत बड़ी प्रदेशिनी हो । प्रायः इन्हीं लक्षणों को 'भविष्य पुराण' में भी दोहराया गया —

"यस्याः किनिष्ठिका भूमि न गच्छन्त्या परिस्पृशेत् । ग्रनामिका मध्यमा च यस्या भूमि न संस्पृशेत् ॥ पितद्वयं निहन्ताद्या द्वितीया च पितत्रयम् । पितहीनत्व कारिण्यौ हीने ते द्वे इमे यदि ॥ प्रदेशिनी भवेद्यस्या ग्रंगुष्ठादितरेकिणी । कन्यैव कुलटा सा स्यादेष एव विनिश्चयः ॥" उपर्युक्त मतानुसार यदि कनिष्ठिका, श्रनामिका तथा मध्या तीनों भूमि का स्पर्श न करें श्रीर प्रदेशिनी श्रँगूठे से बहुत श्रागे निकली हो तो श्रीर भी श्रशुभ लक्षण है।

पैर की उंगलियों के छोटे होने से अल्पायु तथा टेढ़े होने से 'टेढ़ी' (क्रुद्ध प्रकृति की—विषम स्वभाव वाली—पित के प्रतिकूल) होती है—

'ह्रस्वायुष्या च ह्रस्वाभिभुग्नाभि भुग्नवर्तिनी।'

'स्कन्द पुराण' के अनुसार यदि उंगलियाँ मुलायम, सघन (परस्पर भिड़ी हुई) उन्नत (पुष्ट) तथा गोलाई लिये हुए हों तो प्रशंसा के योग्य अर्थात् यह ग्रुभ लक्षण है। यदि उंगलियाँ अँगुष्ठ के समान उन्नत पर्व वाली, आगे से नुकीली, कोमल, वरावर हों तो ऐसी स्त्री रत्न तथा सुवर्ण की मालिकन होती है; यदि इससे विपरीत हों तो विपत्तिकारक होती है।

उंगलियों का बहुत मोटा होना भी निर्धनता तथा आजीवन परिश्रम करना प्रकट करता है—'प्रेष्यत्वं पृथुलासु च'।

'वकाङ्गुलितली पादौ कन्यां तां परिवर्जयेत्।'

जिस स्त्री के पैर के तलुए या पैर की उंगलियाँ टेढ़ी हों उससे विवाह न करे—

> "स्थूल पादा च या कन्या सर्वाङ्गेषु च लोमशा। स्थूलोष्ठदन्ता यस्याः स्युविधवां तां विनिर्दिशेत।। यस्या हस्तौ च पादौ च मुखं च विकृतं भवेत्। उत्तरोष्ठे च रोमाणि सा क्षित्रं भक्षयेत्पतिम्॥"

जिस स्त्री के पैर मोटे हों ग्रौर सारे शरीर पर रोएँ हों, जिसके होंठ ग्रौर दाँत मोटे हों ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है। जिसके हाथ, पैर ग्रौर मुख विकृत (बेढंगे—ऊटपटाँग, भद्दे) हों ग्रौर ऊपर के होंठ पर (मूँछ की जगह) रोम हों उसके पित की जल्दी मृत्यु हो जाती है।

क्समें पृष्ठनखाः यस्याः स्निग्ध भाव विवर्जिता। बाह्यांगुलितलौ पादौ तां कन्यां परिवर्जेयेत्।। स्थूल पादा च या कन्या दासीं तां च विनिर्दिशेत्। तथैवोत्कट पादा च वर्जनीया प्रयत्नतः।।

जिसके पैर के नाखून कछुए की पीठ की तरह बीच में ऊँचे, चारों स्रोर नीचे तथा खुरदरे स्रौर रूखे हों तथा उंगलियाँ बाहर निकली हों ऐसी कन्या से विवाह न करे। जिसके पैर बहुत मोटे हों वह दासी होती है। इस प्रकार जिसके पैर उत्कट (बहुत बड़े बंडौल स्रौर भयानक) हों उससे विवाह न करे। जिसके पैर की उंगलियाँ एक-दूसरे से भिड़ो हुई—डोडी की तरह श्रागे पतली—हों उससे विवाह करना चाहिये।

पादी यस्याः स्फुटितौ रोमश चिपिटांगुली निगूढ नखौ।
कच्छप पृष्ठ नखौ वा सा दुःख दरिद्रता हेतुः।।
विपुल मुखी विपुल कुचा विपुल पदा विपुल कर्णहून्नासा।
विपुलांगुलिका प्रायो भर्नुं घ्नी जायते योषित्।।
जिसके पैर फटे, रोमयुक्त, उंगलियाँ चपटी हों, पैर के नाखूनों
के चारों श्रोर चमड़ा ऊपर चढ़ा हुआ हो, कछुए की पीठ
की तरह बीच में ऊँचे नाखून हों तो दुःख श्रौर दरिद्रता प्रकट
करते हैं।

यदि स्त्री का बहुत बड़ा मुख, बहुत बड़े कुच, बहुत बड़े पैर, बहुत बड़े कान, बहुत बड़ी छाती, बहुत बड़ी नाक, बहुत बड़ी उंगली हों तो प्रायः उसका पित मर जाता है।

पैरों के नाखून

यदि स्त्रियों के पैर के नख लाल, चिकने श्रौर सुन्दर हों तो गुभ लक्षण है—

सुभगत्व नसै सिम्प्यैसता प्र<sup>8</sup>रवः पाादयता । पुत्राः स्यु रुन्नतैरेभिः सुसूक्ष्मैरुचापि राजता ।। पाण्ड्ररै: स्फूटितै रूक्षे नीलै: घूम्र स्तथा खरै: । निःस्वता भवति स्त्रीणां पीतैश्चाभक्ष्यभक्षणम् ॥ (भविष्य पुराण)

यदि नख चिकने हों तो सीभाग्य, यदि लाल हों तो घनाड्यता, यदि उन्नत हों तो अनेक पुत्रों की माता होती है। यदि सुन्दर और पतले हों तो ऐश्वयं। यदि सफ़ेदी लिए हों, फटे, रूखे, नीलापन लिए, खुरदरे या वदरंग हों तो दरिद्रता का लक्षण है। यदि पीला-पन लिये हों तो उचित-अनुचित का विचार किये बिना स्त्री सब-कुछ खाती रहती है।

चरणपट्ठ लक्षण

'स्कन्द पुराण काशीखंड' के अनुसार यदि स्त्रियों के पादपृष्ठ (पैर का ऊपर का भाग) उन्नत हों तो वे उच्च पदाधिकारी की पत्नी तथा एँश्वर्यशालिनी होती हैं। पैर में पसीना नहीं आना, नसों का दिखाई न देना, चिकनापन, मांसलता तथा मृद्ता शुभ लक्षण हैं। बीच का भाग यदि नीचा हो तो दरिद्रता, यदि नसें निकली हों तो सदा रास्ता चलने वाली, यदि रोम (पैर पर बाल) हों तो दासी (सदैव दासी की भौति काम करने वाली) तथा पैर मांसरहित हों तो दुर्भाग्ययुक्त होती है। गुल्फ-लक्ष्मण्

जिसके पैर के गुल्फ चिकने तथा गोल हों, नसें दिखाई न दें वह वन्यु-बांयुग्रों द्वारा धनाढ्य होती है ग्रर्थात् पिर-कुल तथा श्वशूर-कूल दोनों कुलों के लोग सम्पन्न होते है।

गुल्फों का मांस में छिपा होना तथा नसों का दिखाई न देना जिस प्रकार गुभ लक्षण है उसी प्रकार गुल्फों का ऊँचा-नीचा होना या बाहर निकला रहना, ढीला होना श्रीर रूखा होना दुर्भाग्य-सूचक है। समुद्र ऋषि के मतानुसार यदि भैंस की तरह गुल्फ हों तो बन्धन को प्राप्त होती है-प्रयात् अन्य अशुभ लक्षण हो तो जेल जावे या इतनी परतन्त्रता में रहे कि जीवन दु:खमय हो जावे—
गुल्फैश्च महिषाकारै वंन्धनं वधमाप्नुयात् ।
निगूढ़ गुल्फा या नारी सात्यन्तं सुखमेषते ॥
गर्गं ऋषि का भी वाक्य है कि गुल्फ अत्यन्त बड़े, बाहर निकले हुए, नसें जिनमें दिखाई देती हों तो ऐसी स्त्री की न सन्तान होती है, न धनाड्य होती है विलक विधवा होती है—

श्रत्युन्नताभ्यन्तरतः शिराला, गुल्फा विशालाश्च भवन्ति यासाम् । प्रजान विन्दन्ति धनं न चार्या, स्ता गुल्फ*्*दोषै विधवा भवन्ति ॥

पार्विण (एड़ी)-लक्षण

यदि एडियाँ सम (बराबर, बहुत निकली हुई नहीं) हों तो गुम लक्षण है। यदि बहुत लम्बी या चौड़ी हों तो दुःख और दुर्माग्यसूचक हैं। यदि बहुत उन्नत हों तो ऐसी स्त्री चंचल स्वभाव की होती है।

'स्कन्द पुराण' के मतानुसार एड़ी का बहुत 'उन्नत' होना कुलटा-पने का लक्षण है किन्तु समुद्र ऋषि के मतानुसार ऐसी स्त्री दुःशीला (मुशीला के विपरीत) होती है। यदि एड़ी बहुत बड़ी हो तो व्यभि-चारिणी होती है—

उन्नत पार्ष्णः दुःशीला महापार्ष्णिस्तु बन्धकी । दीर्घपार्ष्णः परिक्लिन्ना समपार्ष्णिस्तु शोभना ॥ 'विवेक विलास' के श्रनुसार एड़ी बहुत बड़ी हो तो कृपण (कंजूस), यदि चौड़ी श्रधिक हो तो कोघ करने वाली, यदि उन्नत हो तो दुःशीला तथा एड़ी ऊँची-नोची हो तो निन्दनीय होती है—

कृपणा स्यान्महा पार्षिण दीर्घ पार्षिणस्तु कोपना । दुःशीलोन्नत पार्षिणश्च निन्द्या विषम पार्षिणका ॥ 'स्वान्य शारीरक' मतानुसार पैर की रेखाओं का फलादेश यह फल पुरुष भ्रौर स्त्री दोनों के लिये लागू है।

मदाघूर्णा पार्षणभागे प्रादेशाङ्गुल संतता।

श्रस्याः प्रयत्नसंचारी विच्छिनः स्वजनैरिण।।

यदि एड़ी से लेकर पिंडली तक—हाथ की प्रदेशिनी उंगली के बराबर लम्बी कोई रेखा दिखाई दे और कटी न हो तो इसे 'मदापूणी' रेखा कहते हैं। जिसके पैर में यह रेखा हो वह मद्य पीने वाली से संसंगं करता है और स्वजनों से (ग्रपने भाई, बन्धु पुत्रादि से) उसका विरोध होता है। कमं विशेष के परिज्ञान या फल परिज्ञान में प्रत्येक कार्य के प्रयत्न में उसकी प्रवृत्ति होती है।

मदः पादतलस्था या मध्यमामभिगच्छति । तद्दाने तस्य सामर्थ्यं शुभमेव प्रयच्छति ॥

यदि पैर के तलुए में कोई रेखा मध्यमाङ्गुलि को जावे तो उस को 'मद' कहते हैं। ऐसा व्यक्ति सब विषयों में दानशक्ति रखता है अर्थात् मद तथा अन्य वस्तुओं के दान की सामर्थ्य उसमें होती है। यह शुभ रेखा है। पैर की ऊर्ध्व-रेखा तो मूल से प्रारम्भ होकर उंगलियों तक जाती है—किन्तु यह 'मद' रेखा पैर के केवल चौथाई भाग में होती है—यही दोनों में अन्तर है।

तत्रैवानामिकां या तु गच्छन्ती स्फुट निम्नगा।
ग्रविच्छेदे स्थानयुग्मे सालसा परिकीर्त्यते।।
यदि यही रेखा स्पष्ट हो, दूटी न हो ग्रीर मध्यमा उंगली की बजायं ग्रनामिका उंगली को जावे तो इसको 'ग्रलसा' कहते हैं।
ऐसा मनुष्य ग्रालसी होता है।

तले पादस्य द्वास्था सा वामस्याङ्ग ष्ठ सन्निधी। कीर्ति धर्मादि जनिता कीर्तिमतं सुतं तथा।। वायें पैर के धँगूठे के नीचे वन्धिनी रेखा के नीचे रेखा हो तो उसे 'द्वास्था' कहते हैं। जिस पुरुष के पैर में यह रेखा हो वह धार्मिक तथा कीर्तियुक्त होता है और उसका पुत्र भी कीर्तिमान् होता है। यह रेखा जितनी लम्बी हो उतनी शुभता अधिक समभनी चाहिये।

बालिका स्वच्छवणीभा क्विचिद् बिल्विस्थिता ततः ।
उपर्युक्त जिस 'द्वास्था' रेखा का वर्णन किया गया है उसके पास
एक श्रॅंगुल-भर दूरी पर रेखा हो तो उसे 'बालिका' कहते हैं।
यदि यह सुन्दर वर्ण की हो तो जो 'द्वास्था' का फल है वही इसका
समभना चाहिये। किन्तु यह कृष्ण वर्ण की हो तो 'लोभ' सूचित
करती है। श्रर्थात् ऐसा व्यक्ति लोभी होता है।

पादस्य मध्यतले या गता प्राप्तासनो भवेत् ।
यदि पैर के मध्य में कोई रेखा हो तो ऐसा व्यक्ति धन-धान्य
समृद्धिमान, सर्वस्व-सम्पन्न होता है। ऊर्ध्व रेखा की भाँति यह भी
वैभव प्रदर्शित करती है। इसे शाकटायिनी कहते हैं।

विद्रुम प्रभया युक्ता महिद्भिः सेव्यते बुधैः।
यदि उपर्युक्त रेखा विद्रुम (मैंबे) की-सी कान्ति की हो तो बड़ेबड़े विद्वान् उसकी सेवा में रहते है। ग्रर्थात् यदि पुरुष के पैर
में हो तो ऐसा व्यक्ति ग्रत्यन्त उच्च पदाधिकारी होता है—यदि
स्त्री के पैर में हो तो वह महारानी या उत्कृष्ट पदाधिकारी की पत्नी
होती है।

शंकुरावपनं पुंसः पार्षणमूलस्थिता भवेत्।
यदि तलुए में एड़ी के नीचे रेखा हो तो उसे 'शंकु' कहते हैं।
यह रेखा होने से पूर्व प्रवृत्ति का विच्छेद होता है। अर्थात् बाल्यावस्था या युवावस्था के आरम्भ में जिस-जिस कार्य की श्रोर
विशेष रुचि होती है अधिक अवस्था होने पर उससे भिन्न कार्य में
मनुष्य की रुचि होती है।

श्रात्रोटनं परं पुंसमनालस्यं प्रयच्छति । यदि श्रॅंगूठे से करीब एक श्रंगुल दूर कोई रेखा प्रारम्भ हो तो उसे 'श्रात्रोटन' कहते हैं । ऐसा व्यक्ति ग्रालसो नहीं होता । पृष्ठा प्रतिष्ठिता सूमौ पूर्वस्याः संकुलाघरा।
जिसका पैर पृथ्वी पर श्रच्छी तरह प्रतिष्ठित हो—पैर का
तलुआ तथा उंगलियाँ पृथ्वी का स्पर्श करें ऐसा व्यक्ति स्त्री-प्रिय
होता है। यदि स्त्री उपर्युक्त लक्षण से युक्त हो तो वह पुष्कप्रिय होती है—यदि भ्रन्य ग्रुभ लक्षण हों तो अपने पति की। यदि
अग्रुभ लक्षण हों तो उस तारतम्य से फलादेश करना उचित है।

कन्दुर्नाम मनुष्याणां तस्करत्व प्रयोजिका।
पाष्णिमूल प्रदेशे तु चतुरगल मायता।।
यदि एड़ी के नीचे चार भ्रँगुल लम्बी रेखा हो तो उसे 'कन्दु'
कहते हैं। यदि यह रेखा हो तो जातक 'चोर' होता है। स्त्रियों के
पैर में भी यही फल होता है।

कागणिजित कन्दर्पा भवेत् स्त्री निज भाषणात् । लक्षणं तु तले पाद गामिनी जर्जरस्थितिः ॥ यदि पैर के तलुए जर्जर हों—चलने में पुरुष रव (ग्रप्रिय घर-घराहट) हो तो ऐसी स्त्री में वे लक्षण होते हैं जो साहित्य में 'स्वयंदूती' किंवा 'वचन विदग्धा' में वीणत किये गये हैं ।

छिदिः प्ररोह पर्यन्ता पार्ष्णिभागे क्वचित्स्थिता।
यदि एड़ी में कहीं एक ध्राँगुल लम्बी रेखा हो तो ऐसे जातक को
स्त्री-सुख, होता है। स्त्री के पैर में पुरुष-सुख समभना चाहिये।

तिस्नस्तु पश्चात् संयन्ति पाष्णि यस्य फलानि तु।

ग्रायुः पुष्टं रितश्चापि ताहशी धर्मसंहिता।।

यदि बायें पैर की एड़ी पर तीन रेखा हों तो ग्रच्छी ग्रायु, रित (स्त्री-सुख, स्त्री के पैर में पित-सुख) तथा धार्मिकता होती है।

पैर में अध्यें रेखा का फल

यदि पैर के तलुए में ऊर्ध्व रेखा (जिस प्रकार हाथ में भाग्य-रेखा होती है उसी प्रकार की रेखा पैर में) हो खीर ऊर्ध्व रेखा के नीचे तीन रेखा हो खर्थात् तीन रेखा खाकर मिलें खीर वहां से एक रेखा पैर की उंगलियों की म्रोर सीधी लम्बी जावे तो साम्राज्य-दायिनी होती है म्रर्थात् ऐसा पुरुष या स्त्री पूर्ण ऐश्वर्यशाली होता है—

"यदि सा पादतलगा साम्राज्यं सूचयेद् घ्रुवम् । रेखात्रयोपबद्धा चेन्निरूढा भूलतोप्यसौ ॥" जितनी लम्बी यह रेखा होगी उतना ही ग्रधिक फल ऊर्ध्व-रेखा का होगा। यदि पैर के मूल (एड़ी के नीचे का हिस्सा) से ही प्रारम्भ हो तो बहुत ग्रधिक फल होगा।

पादयोस्तलयोः स्युश्चेन्मोहः कान्तिरनादरः। ग्रंगुलीषु शिराबन्धा शून्यतां दापयन्ति हि।। यदि पैर के तलुग्रों में नसें दिखाई दें तो इसका फल मोह, कान्ति तथा ग्रनादर है। पैर की उंगलियों में नसें दिखाई दें तो द्रव्य नहीं ठहरता।

# २३वां प्रकरण (प्रथम भाग) पुरुष-लच्चगा

पैरों के लक्षण पिछले प्रकरण में वताये जा चुके हैं। ग्रव पिडलियों, घुटनों तथा पुरुषों के ग्रन्य श्रगों के लक्षण वताये जाते हैं।

#### जंघा-लक्षण

बहुत से लोग समभते हैं कि जाँघ शब्द संस्कृत के जंघा शब्द का अपश्रंश है इस कारण जंघा का अर्थ जाँघ हुआ, परन्तु संस्कृत में जंघा कहते हैं घुटने तथा पैर के बीच के भाग को जिसे हिन्दी में पिंडली कहते हैं। यदि घोड़े या हिरन की तरह टाँगों का नीचे का आघा भाग हो तो मनुष्य भाग्यशाली होता है। मछलियों की तरह जिनकी जंघा होती हैं वे एैश्वयंशाली होते हैं। जिन व्यक्तियों की जंघा (पिंडलियाँ) सिंह या व्याघ्न की तरह हों वे घनी होते हैं। यदि पिंडलियों पर बहुत रोयें हों तो मनुष्य दिखी होता है और दुःख पाता है। प्रृगाल की तरह जंघा वाला भाग्यहीन और कौए की तरह टाँग वाला दुःखी होता है। जंघा का बहुत बड़ा या मोटा होना भी भाग्यहीनता का लक्षण है। यदि टाँग का निचला भाग हाथों की सूंड की तरह गोलाई लिए हुए, नीचे पतली ऊपर मोटी हो, उस पर कम रोम हों तथा जो रोम हों वे मुलायम हों तो शुभ लक्षण है।

समुद्र ऋषि के मतानुसार यदि ग्रत्यन्त गोल जंघा हों तो ऐसा व्यक्ति ऐश्ययंशाली होता है। यदि कुत्ते, श्रागल, गधे, या रीख की तरह जांघ हो तो ग्रशुभ समभना चाहिए। ऊपर सर्वत्र घुटने से नीचे तथा टखनों के ऊपर जो टाँग का भाग है उसके लिए जंघा <mark>शब्द का</mark> प्रयोग किया गया है। रोम-लक्षण

ऊपर जंघाश्रों के सिलसिले में रोम या रोयें के विषय में चर्चा की गई है। किस प्रकार के रोयें शुभ श्रौर किस प्रकार के श्रशुभ होते हैं यह वताया जाता है। रोम शरीर के चमड़े में जहाँ से निकलता है वहाँ एक श्रित सूक्ष्म छिद्र होता है इसे रोमक्रप कहते हैं। यदि एक रोमक्रप में से एक ही रोम निकले तो मनुष्य बहुत उच्च पद प्राप्त करता है। एक रोमक्रप में से यदि एक ही सिर का वाल भी निकले तो उसे भी बहुत शुभ लक्षण मानना चाहिए। यदि शरीर में या सिर पर एक-एक रोमक्रप से दो-दो रोम निकलें तो ऐसा व्यक्ति महा बुद्धिमान श्रौर विद्वान् होता है। किन्तु यदि एक-एक रोमक्रप से तीन-तीन रोम निकलें तो मनुष्य दिद्वी श्रौर दुःखी होता है।

'सामुद्रतिलक' के मतांनुसार यदि शरीर में भौरे के समान काले, मुन्दर, चिकने, ग्रत्यन्त पतले रोम हों तो जातक राजा या उसके समान श्रेष्ठ पद प्राप्त करता है। शरीर में रोम होने से मनुष्य सौभाग्यवान होता है। यदि रोयें बहुत घने हों तो जातक विद्वान् होता है। यदि मनुष्य के शरीर में विलकुल रोम न हों तो संन्यासी होता है। यदि मोटे, रूखे तथा चुभने वाले रोम हों तो ऐसे मनुष्य को ग्रधम समभना चाहिए। यदि रोम ग्रागे से फटे हुए हों ग्रर्थात् एक रोम ग्रागे चलकर चिरा हुग्रा हो तो मनुष्य धनी होता है। यदि शरीर में रोम पीले हों तो पाप-कर्म करने वाला होता है। जान (घटने)-लक्षण

यदि घुटने भीतर घँसे हुए हों तो मनुष्य परदेश में मरता है श्रीर ग्रपनी स्त्री या स्त्रियों के अधीन रहता है। यदि घुटने टेढ़े-मेढ़े, विकराल या बहुत छोटे हों तो मनुष्य धनहीन होता है। यदि घुटने खूब मोटे हों ग्रीर मांसयुक्त हों तो मनुष्य ऐश्वयंवान ग्रीर दीर्घांयु होता है।

'सामुद्रतिलक' के अनुसार यदि हाथी के समान घुटने हों तो मनुष्य भोगी होता है। यदि घुटने मोटे हों तो पृथ्वी का स्वामी। यदि घुटने की संघि (जोड़) पैरों में मजबूत और सुन्दर हो (अर्थात् मांसल होने से दिखाई न दे) तो मनुष्य दीर्घायु होता है।

यदि घड़े की तरह घुटने हों तो मनुष्य की दुर्गति होती है। यदि तालफल की तरह हों तो बहुत दुःख उठाता है। जिसके दोनों घुटने कमजोर, ऊँचे-नीचे हों वह छोटे दर्जे की नौकरी करता है श्रीर दरिद्रता भोगता है। घुटनों पर मांस समान रूप से न हो, कहीं मांसल श्रीर कहीं मांसहीन तो भी श्रग्रुभ लक्षण है। ऐसे मनुष्य धनी नहीं होते।

#### कटि-लक्षरा

'बृहत् संहिता' के अनुसार यदि शेर की-सी कमर हो तो मनुष्य उच्चाधिकारी होता है। यदि वन्दर या हाथी के वच्चे की तरह कमर हो तो धनहीन होता है। समुद्र ऋषि के मतानुसार सिंह या व्याघ्र की तरह कमर होने से दण्डनायक (दूसरे को दंड देने का अधिकार रखने वाला मजिस्ट्रेट, जज, कलेक्टर आदि) होता है किन्तु बन्दर, कुत्ते, सियार, हाथी या भालू की तरह हो तो निर्धन होता है। 'सामुद्रतिलक' में लिखा है कि कमर पर बहुत अधिक रोम हों तो दिरद्र। यदि बहुत छोटी कमर हो तो दुर्भाग्ययुक्त; यदि मोटी, बड़ी कमर हो तो मनुष्य धनी होता है।

#### नाभि

जिसकी नाभि विस्तृत, गोल, चारों श्रोर से ऊँची उठी हुई हो-तो जातक सुखी, बीर तथा धन-धान्य-सम्पन्न होता है। यदि नाभि नीची श्रोर छोटी हो तो मनुष्य क्लेश पाता है। यदि बीच में घुमाव हो, या रेखा हो तो धनहानि होती है तथा पेट मे दर्द होता है। यदि नाभि बायीं श्रोर घूमी हुई हो तो ऐसा मनुष्य सदैव

दुष्टता करता रहता है। यदि दाहिनी भ्रोर घुमाव हो तो बहुत विद्वान् भौर बुद्धिमान होता है। यदि बग़ल में ज्यादा फैली हो तो जातक दीर्घायु होता है। यदि ऊपर को ज्यादा फैली हो तो मनुष्य ऐश्वयं-युक्त होता है। यदि नीचे की श्रोर ज्यादा फैली हो तो ऐसे व्यक्ति के पास गाय, बैल श्रधिक रहते हैं ग्रर्थात् धनी होता है। नीचे ग्रधिक फैली हुई होने से केवल धन विशेष कहना चाहिए। ऊपर विशेष चौड़ी होने से धन भ्रौर पद दोनों में विशिष्टता प्राप्त होती है। यदि कमल की कली के समान सुन्दर नाभि हो तो मनुष्य निश्चय राजा या उसके समान होता है। पुरुषों की नाभि गम्भीर श्रौर गोल होना ग्रुभ लक्षण है। इससे विपरीत हो तो मनुष्य दुःखी होता है।

**कुक्षि-लक्षण** 

पेट के वग़ल के भाग को कुक्षि कहते हैं। 'भविष्य पुराण' के अनुसार जिसकी कुक्षि वरावर हो (ग्रर्थात् न ऊँची उठी हुई न नीची ढली हुई) वह भोगी होता है। जिसकी कुक्षि नीची हो उसका घन-नाश होता है। जिसकी कुक्षि हाथी के समान हो वह मायावी (बाहर से कुछ ग्रीर भीतर से कुछ ग्रीर) होता है ग्रीर सदा कपट व्यवहार करता है।

पार्श्व-लक्षण

यदि पार्वं मांसल हों तो गुभ लक्षण । इस भाग का मुलायम होना गुभ लक्षण है। यदि पार्वं बड़ी, मांसल और मृदु हों तों जातक घनी, उच्चाधिकारी होता है और यदि टेढ़ी-मेढ़ी गड्ढेदार हों तो दिरद्र होता है। पार्वं के बाल बराबर, मुलायम और दाहिनी ग्रोर घूमे हुए हों तो सौभाग्य का लक्षण है। यदि इससे विरुद्ध लक्षण हों तो जातक निर्धन तथा पराधीन होता है। उदर (पेट)

'भविष्य पुराण' के अनुसार पेट आगे को निकला हुआ न होना

गुभ लक्षण है। ऐसा व्यक्ति जिसका उदर सम (बराबर) हो तो धन-ऐश्वर्य-सम्पन्न होता है। घड़े की तरह पेट होना दिरद्रता का लक्षण है । "जिसका पेट हिरन या मोर की तरह हो वह 'धन्य' है।'' जिसका पेट व्यान्त्र या सिंह की तरह हो वह राजा होता है। जिसका पेट मेढक की तरह हो वह पृथ्वी का स्वामी होता है। वराहमिहिर ने लिखा है कि साँप की तरह पेट होना अगुभ लक्षण है। घड़े या हाँडी की तरह पेट होने से श्रादमी बहुत भोजन करने वाला होता है। 'सामुद्रतिलक' ने भी प्रायः उपर्युक्त लक्षणों को ही दोहराया है। लिखा है कि 'चारों ग्रोर से पेट बराबर होने से मनुष्य बहुत धनी होता है। 'मेढक की तरह पेट होने से राजा; बैल या मोर की तरह पेट होने से भोगी; गोल पेट होने से सुखी; मछली या व्याघ्र की तरह पेट होने से सौभाग्यशाली सर्प की तरह पेट होने से नौकर भ्रौर बहुत भोजन करने वाला होता है।' यदि कुत्ते, गीदड़ या भेड़िये की तरह पेट हो तो मनुष्य दरिद्र होता है। बहुत पतला पेट होने से मनुष्य पाप करने वाला तथा हिरन के बच्चे की तरह पेट वाला चोर होता है । पेट में बलि या सलवट पड़ना ग्रच्छा लक्षण है। यदि ये वलियाँ सीघी हों तो मनुष्य सदाचारी ग्रीर सुखी होता है किन्तु ऊँची-नीची या टेढ़ी हों तो व्यभिचार का लक्षण है। सीधी—यदि एक विल हो तो विद्वान्, दो हों तो भोगी, तीन हों तो अनेक शास्त्रों का विद्वान्, चार हों तो बहुत पुत्रवान होता है। किसी-किसी जगह एक विल हो<mark>ना</mark> अच्छा नहीं माना गया है। सीधी विल होना यद्यपि ग्रुभ लक्षण हैं किन्तु यदि एक भी विल न हो तो वह भी उत्तम लक्षण है।

नोट—नाभि से ऊपर कंठ तक के भाग को तीन भागों में बांटा है। पेट, हृदय और वक्षःस्यत; इसी प्रकार बगल के भाग को तीन भागों में बांटा है। सब से नीचे का भाग कुक्षि (कोख), उससे ऊपर का भाग पाइवं (जिसमें पंसित्यां होती हैं और ऊपर का कक्षा (कांख)।

पुरुष-तक्षण ४४५

#### हृवय-लक्षण

जिनका हृदय विस्तृत श्रीर मांसल होता है वे दीर्घायु होते हैं। हृदय का भाग ऊँचा उठा हुआ, स्थिर तथा विना रोम के श्रच्छा माना गया है। यदि रोम हों भी तो मृदु रोम होना अग्रुभ लक्षण नहीं है। पैने तथा चुभने वाले रोम हों या नसें निकली हुई हों तो ऐसा व्यक्ति श्रधम होता है। हृदय का सबसे ग्रुभ लक्षण यह है कि कैसी भी परिस्थित में उसकी घड़कन तेज न हो। हृदय का कांपना श्रगुभ लक्षण है।

## वक्ष (छाती)

पेट के ऊपर और छाती के नीचे हृदय-भाग होता है। हृदय-भाग के ऊपर वक्ष । यदि छाती समतल हो तो मनुष्य घनी होता है, यदि ऊँची-नीची हो तो शस्त्र से मृत्यु होती है। यदि छाती मोटी और पुष्ट हो तो आदमी बहादुर होता है, यदि छाती पतली हो तो मनुष्य द्रव्यहीन होता है। छाती पर खूब रोयें होना शुभ लक्षण है। यदि रोयें ऊपर की श्रोर जाते हों तो विशेष शूरता का द्योतक है। उर:स्थल जितना चौड़ा, स्थिर, उन्नत श्रौर कठिन हो जतना ही शुभ लक्षण समभना चाहिए।

## जत्रु (हंसली की हड़ी)

यदि हंसली निकली हुई हो तो मनुष्य दिरद्र होता है। यदि माँसल श्रीर ऊँची उठी हुई हो तो मनुष्य धनी श्रीर भोगी होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि माँस में छिपी हुई हो श्रीर उन्नत हो तो श्रुभ लक्षण है श्रीर विना माँस के केवल हड्डी निकली हुई हो तो श्रशुभ लक्षण।

## स्कन्ध (कंधे) लक्षण

यदि कंघे ऊँचे, बड़े श्रीर मांसल हों तो ऐसा व्यक्ति बहादुर होता है। यदि हाथी, बैल या सुग्रर की तरह कंघे हों तो मनुष्य महाभोगी, महाधनी श्रीर उच्च पदाधिकारी होता है। कंघों का मांसहीन होना या छोटा गड्ढेदार होना अच्छा लक्षण नहीं है। कंघे पर रोम होना भी दरिद्रता का चिह्न है। केले के स्तम्भ की तरह या वकरे की तरह जिसका कन्धा होता है वे महाबलवान और धनी होते हैं।

कक्षा (कांख)-लक्षण

'भविष्य पुराण' के मतानुसार जिसका काँख उन्नत, बिना पसीने वाला, पुष्ट, मांसल और सुगन्धयुक्त हो वह राजा होता है। 'गरुड़-पुराण' में लिखा है कि पीपल के पत्ते की आकार की, सुगन्धित, मृदु-रोमयुक्त काँख राजाओं की होती है। इससे विषद्ध लक्षण हों तो मनुष्य निर्धन होता है। सम होने से भोगी, नीची गड्ढेदार होने से निर्धन, उन्नत होने से राजा और विषम (ऊँची-नीची) होने से मनुष्य बेईमान और कपटी होता है।

बाहु (भुजा)-लक्षण

कन्धे से लेकर मध्यमा उंगली के अन्त तक के भाग को बाहु कहते हैं। जिसकी बाहु हाथी की सूँड की तरह पुष्ट और गोल हो तथा घुटने तक आवे वह राजा होता है। बाहुओं का लम्बा होना गुण है। बाहुओं की गोलाई सुन्दर होनी चाहिए। कन्धे के पास स्वभावतः बाहु विशेष मोटी होगी और कलाई के पास कम। इसी को स्पष्ट करने के लिए 'सामुद्रतिलक' में लिखा है कि गाय की पूँछ जैसे ऊपर मोटी और नीचे क्रमशः पतली होती जाती है उसी प्रकार पुष्प की दोनों भुजाएँ होनी चाहिएँ। बाहुओं में नसें दिखाई देना या अधिक रोम होना अच्छा लक्षण नहीं है। जिनकी बाहु छोटी और रोमयुक्त होती हैं वे दरिद्री होते हैं। यदि बाहु समान रूप से गोल न हों किन्तु ऊँची-नीची हों तो ऐसा मनुष्य चोर होता है। बाहु छोटी होने से स्वयं स्वतन्त्र या उच्चपदाधिकारी नहीं होता है किन्तु दूसरे की सेवा करने वाला पराधीन होता है।

पुष्ठ (पीठ)-लक्षरा

'भविष्य पुराण' के अनुसार जिस पुरुष की पीठ व्याघ्र के समान हो वह सेना का नायक होता है किन्तु यदि सिंह के समान पीठ हो तो बन्धन को प्राप्त होता है। कछुए के समान पीठ होना बहुत गुभ लक्षण है। ऐसे व्यक्ति धनवान श्रीर सीभाग्यशाली होते हैं। जिनकी पीठ पर रोगें न हों वे धनी श्रीर जिनकी पीठ पर बहुत रोगें हों वे निर्धन होते हैं। समुद्र ऋषि के मतानुसार जिस श्रादमी की पीठ घोड़े या व्याघ्र के समान हो वह पृथ्वीपित होता है। समुद्र ऋषि ने पीठ के विषय में चार गुभ लक्षण कहे हैं। चिकनी हो, मांसल हो, बीच में गड्ढ़ेदार न हो श्रीर रोम न हों। ये चारों धिनकों के लक्षण हैं। इससे विपरीत निर्धनता के लक्षण समभने चाहिए।

ऊपर जो व्याघ्र की पीठ शुभ और सिंह की पीठ अशुभ बताई गई है सो हिन्दी भाषा में प्रायः दोनों प्रकार के जन्तुओं को शेर ही कहते हैं। किन्तु व्याघ्र से काली घारीदार वाघ और सिंह से काठियावाड़ी बबर शेर समक्षना चाहिए।

कृकाटिका (गर्दन का पिछला हिस्सा)-लक्षण

यदि गर्दन के पिछले भाग में रोम हों या नसें निकली हों तो दिरद्रता का सूचक है। यदि यह भाग टेढ़ा-मेढ़ा या बहुत बड़ा हो तो भी रोग और दरिद्रताकारक होता है।

प्रीवा (गर्दन)-लक्षण

'भविष्य पुराण' के अनुसार चपटी गर्दन वाला दिरद्र होता है। जिसके गले में नसें निकल रही हों उसका भी यही फल है। जिसकी गर्दन भैंसे के समान हो वह अरवीर, मृग के समान हो वह डरपोक होता है। छोटी गर्दन वाला सुखी, भोगी और घनवान होता है। जिसकी गर्दन में शंख के समान रेखा हों वह सब दुष्टों पर विजय पाने वाला होता है— शूरः स्यान्महिषग्रीवो मृगग्रीवो भयातुरः । ह्रस्वग्रीवस्तुधनवान् स सुखी भोगवांस्तथा ॥

जिनकी गर्दन बड़ी, टेढ़ी, सूखी या कृश हो या खरगोश के समान गर्दन हो, वे निर्धन होते हैं। 'गरुड़ पुराण' में भी प्राय: यही लक्षण दोहराये गये हैं। यह विक्षेष रूप से लिखा गया है कि मृग के समान कंठ होने से शस्त्र द्वारा मृत्यु होती है। बहुत लम्बी गर्दन होने से पुरुष अधिक भोगी होता है। समुद्र ऋषि लिखते हैं कि जिसके गले में तीन विल (सलवट) पड़ें उसे शंख के समान ग्रीवा वाला समभना चाहिए। जिसकी गर्दन गोल घड़े के समान हो वह घनी ग्रौर दीर्घायु होता है। जिसकी गर्दन टेढ़ी हो वह चुगलखोर, जिसकी बगले के समान हो वह पाखंडी ग्रौर गधे के समान ग्रीवा वाला दु:खी होता है।

चिब्क (ठोड़ी)-लक्षण

होंठ के नीचे जो ठोड़ी का भाग है उसे संस्कृत में चिबुक कहते हैं और गाल के नीचे ठोड़ी के दोनों श्रोर जो भाग है उसे संस्कृत में हनु कहते हैं। पहले चिबुक का लक्षण बताया जाता है। 'सामुद्र-तिलक' के अनुसार पुण्यवान व्यक्तियों के चिबुक गोल, मांसल, छोटे और मुलायम होते हैं। चिबुक बड़ा होना श्रच्छा नहीं। ग्रति कृश, दीर्घ, स्थूल या ग्रागे से दो भागों में बँटा हुग्रा चिबुक दरिद्रता का लक्षण है। समुद्र ऋषि लिखते हैं, ''जिनकी ठोड़ी बड़ी और मांस-हीन होती है वे सदेव निर्धन ग्रीर रास्ता चलने वाले होते हैं। यदि चिबुक मांसल हो तो पुरुष धनी ग्रीर बहु पुत्रवान होते हैं।''

हनु-लक्षण

दीर्घ हनु होने से मनुष्य में दृढ़ता होती है। प्रायः जिस मनुष्य में दृढ़ता और बुद्धि होती है वह हार नहीं खाता; इसलिए कहा गया है कि जिसका सिर और हनु ये दोनों भाग वड़े हों वह मनुष्य विजयी होता है। हनु भाग बड़ा और टेढ़ा हो तो शुभ लक्षण है।

#### रमश्रु-लक्षण

प्रायः ग्राजकल लोग दाढ़ी-मूंछ रखतं ही नहीं इस कारण दाढ़ी-मूंछ का लक्षण कुछ महत्व नहीं रखता। फिर भी 'सामुद्र- तिलक' का मत है कि दाढ़ी-मूंछ के केश सघन, मृदु, सूक्ष्म होना उत्तम है। ग्रागे से फटे हुए (दो भागों में विभक्त) केश ग्रच्छे नहीं होते। एक संस्कृत का प्रसिद्ध क्लोक इस प्रसंग में दिया जाता है—

"चिबुके यस्य रोमाणि न वक्षिमि न गण्डयोः।

तेन सख्यं न कुर्वीत यदि निर्मानुषं जगत्।।''
ग्रयांत् जिसके चित्रक पर रोम हों किन्तु कपोल या हनु पर वाल
न हों ग्रौर वक्षःस्थल (छाती) पर भी वाल न हों उससे कभी दोस्ती
न करे। यदि संसार में कोई दूसरा मनुष्य न हो ग्रौर केवल ऐसा
ही एक पुरुष हो तो भी उससे मित्रता नहीं करे क्योंकि ऐसा व्यक्ति
विश्वास के योग्य नहीं।

## क्पोल (गाल)-लक्षण

'भविष्य पुराण' के अनुसार जिस पुरुप के कपोल फूले हुए और कमल के पत्र की तरह कान्तियुक्त होते हैं उसको कृषि (खेती) से बहुत धन प्राप्त होता है। यदि सिंह, व्याघ्र या वड़े हाथी की तरह कपोल हों तो ऐसा व्यक्ति सेना का नायक और ऐश्वर्यशाली होता है। जिस समय 'भविष्य पुराण' का निर्माण हुग्रा भारत-जैसे कृषि-प्रधान देश में अधिकतर लोग खेती से धनवान होते थे किन्तु आजकल कृषि थोड़े लोग करते हैं इस कारण कपोल मांसल और कान्तियुक्त हों तो किसी भी साधन से धनयुक्त समभना चाहिए।

'गरुड़ पुराण' के अनुसार भी उन्तत कपोल होने से भोगी और उच्चपदाधिकारी होता है। 'सामुद्रतिलक' में लिखा है कि उन्तत कपोल होने से सुखी और मांसल कपोल होने से भोगी होता है। जिनके कपोल सिंह या हाथी की तरह हों वे किसी प्रान्त या रिया-सत पर हुकूमत करने वाले होते हैं। जिनके कपोल घँसे हुए या मांस- हीन हों या जिनके कपोल पर बहुत कम रोयें हों (ग्रर्थात् घनी दाढ़ी न हो) वे पापी, दुःखी, भाग्यहोन, सदैव दूसरे की नौकरी करने वाले होते हैं।

#### मुख-लक्षण

मुख का बहुत अधिक महत्व है। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले उसके चेहरे को तरफ़ ही दृष्टि जाती है। 'हेमाद्रि' में लिखा है कि सारे शरीर में शुभ लक्षण हों और मुख में भी सुलक्षण हों तभी मनुष्य सुखी होता है। 'गर्ग संहिता' ने भी चेहरे को सबसे अधिक महत्व दिया है। लिखा है कि ''यह एक प्रकार से मनुष्य के प्राण का घर है क्योंकि मुख से ही मनुष्य बोलता है। मुख ही वास्तव में पुरुष है। जिसका मुख मांसल, चिकना अच्छी कान्तियुक्त, देखने में प्रिय लगने वाला, मनोहर वाणीयुक्त हो और आँख, कान, नाक, कपोल, अधर आदि प्रत्येक अवयव सुस्पष्ट हों वह मनुष्य सुखी और भोगी होता है।''

'भविष्य पुराण' के अनुसार जिस मनुष्य का मुख (चेहरा) गोलाई लिए हुए हो उसको घार्मिक वृत्ति का समभना चाहिए। इसके विपरीत जिनका चेहरा टेढ़ा-मेढ़ा हो या बहुत बड़ा हो या घोड़े की तरह हो या विकृत हो वे भाग्यहीन होते हैं—

"महावक्त्रा नरा ये तु दुर्भगास्ते न संशयः। हरिवक्त्रा जिह्नवक्त्रा विकृतास्यास्तथा नराः॥"

इसी प्रकार जिनका मुँह कराल या भग्न हो (देखने से ऐसा प्रतीत हो कि कहीं कुछ हिस्से की कमी है।) तो ऐसे व्यक्ति चोर होते हैं। जिनके मुँह चारों ग्रोर से एक समान पुष्ट हों ग्रोर हाथी या शेर की-सी मुखाकृति हो वे राजा होते हैं। जिनका मुख बकरे या बन्दर की तरह हो वे निधंन होते हैं। समुद्र ऋषि का वाक्य है कि जिनका चेहरा हरिण या चूहे की तरह हो वे दु:ख भोगते हैं। 'सामुद्रतिलक' के मतानुसार जिसका चेहरा गधे, व्याघ्र, ऊँट, मेढक या बन्दर की तरह हो वह दु:खभागी होता है। मनुष्य का चेहरा किस जानवर की तरह है यह विषय इसी पुस्तक में 'अनूक'-लक्षण के प्रसंग में काफ़ी विस्तारपूर्वक वता दिया गया है। इसलिए पुनरा- वृत्ति नहीं की जाती है।

'भविष्य पुराण' के अनुसार सम (अर्थात् दोनों श्रोर से एक सा), चिकना, गोलाई लिए हुए, जिसको देखने से सौम्यता मालूम हो प्रर्थात् जो सज्जन ग्रीर शरीफ़ प्रतीत हो वह व्यक्ति राजा या राजा के समान अधिकारी, पृथ्वीपति होता है। मुख का चारों स्रोर से समान रूप से पूष्ट ग्रीर कान्तियुक्त होना भोगी (उत्तम भोजन, वस्त्र, मकान, सवारी, शयन आदि) पुरुष का लक्षण है। इस प्रकार उत्तम चेहरे के शुभ लक्षणों का फल बताने के बाद 'भविष्य पुराण' में ग्रज्ञम लक्षण भी बताये गये हैं कि उपर्युक्त लक्षणों से भिन्न यदि लक्षण हों तो फल भी उलटा—दुःख, दरिद्रता ग्रादि समभना चाहिए। यदि किसी पुरुष का मुख स्त्री का-सा हो - ग्रर्थात् चेहरे पर दाढ़ी-मूंछ के वाल वहुत कम हों ग्रीर सहसा देखने से ऐसा लगे कि यह तो कोई स्त्री है-ऐसे पुरुष के पुत्र होते नहीं श्रीर होते हैं तो नाश हो जाते हैं। यदि शरीर के अनुपात से चेहरा बहुत बड़ा हो तो ऐसा व्यक्ति भय उत्पन्न करने वाला पाप-कर्मी होता है। जिसका चेहरा नीचा हो या धँसा हुग्रा हो उसको स्त्री-सुख या पुत्र-सूख नहीं होता । जिसका चेहरा चौकोर हो वह धूर्त अर्थात् चालाक ग्रीर दगावाज होता है ग्रीर उसको स्त्री-पुत्रादि का सुख नहीं होता। यदि चेहरा बहुत छोटा हो तो ऐसा व्यक्ति या तो दीर्घायु नहीं होता या उसका धन-नाश हो जाता है। 'गरुड़ पुराण' के मतानुसार जिसका चेहरा वहत छोटा हो तो वह कृपण (कंजूस) होता है ग्रीर जिसका मुख नीचा घँसा हुन्ना हो उसके पुत्र नहीं होता। समुद्र ऋषि का भी मत है कि छोटा चेहरा होने से कंजूस श्रीर चपटा चेहरा होने से दूसरों की नौकरी कर पेट पालने वाला होता है। वराहमिहिर ने लिखा है कि जिनका चेहरा स्त्री के चेहरे की तरह हो वे संतानरहित होते हैं तथा विलकुल गोल चेहरे वाले शठ (शैतान और चालाक) होते हैं। इस प्रकार स्त्री के समान चेहरा होना ग्रशुभ लक्षण माना गया है। किन्तु साथ ही यह भी लिखा है कि 'धन्या मातृमुखासुता' ग्रर्थात् माँ की तरह बेटे का चेहरा हो तो धन्य है। क्या इन दोनों मतों में विरोध है? नहीं, शास्त्रकारों ने इसका सामञ्जस्य इस प्रकार किया है—

- (१) यदि माता से मुख न मिले और स्त्री का-सा मुख हो तो दोष समभना चाहिए अन्यथा नहीं।
- (२) जब बच्चा छोटा होता है तब माता के समान चेहरा होना उसके भावी ऐश्वर्य का लक्षण है। माता के समान मुखाकृति होने पर भी जैसे-जैसे वह बढ़ता जायगा, युवावस्था प्राप्त होने पर दाढ़ी-मूँछ ग्रादि निकलने पर बदन की लम्बाई-चौड़ाई से जो माता के मुख के समान वाला होगा, वह भी पूर्ण रूप से पुरुष मालूम होगा। माता के समान मुख होना—इसका ग्रर्थ है कि माता की मुखाकृति के सहश मुखाकृति होना किन्तु स्त्री-मुख से तात्पर्य है कि जिसे देखने से लगे कि यह व्यक्ति तो स्त्री है; इस प्रकार दोनों में वहुत ग्रन्तर है।

'गरुड़ पुराण' में लिखा है कि जो देखने में डरपोक दिखाई देते हैं वे प्रायः पापी होते हैं। 'सामुद्रतिलक' के मतानुसार जिनका चेहरा टेढ़ा-मेढ़ा, सूखा या घोड़े की तरह हो वे निधंन होते हैं। प्रधर-लक्षण

कमल के समान जिसका नीचे का होंठ लाल हो वह धनवान तथा ऐश्वर्यवान होता है। 'गरुड़ पुराण' में लिखा है कि विम्व-फल के समान लाल और चिकने अधर वाले राजा होते है। इसके विपरीत जिनके नीचे के होंठ फटे हुए, विवर्ण (रंग उड़ा हुआ) रूखे या खण्डित हो तो वे धनहीन होते हैं। अधरों के उपर्युक्त शुभ लक्षणों में दो लक्षण श्रोर वराहमिहिर ने बताये हैं। इनके श्रनुसार श्रधर पतला श्रोर सीधा होना चाहिए तभी मनुष्य राजा या राजाश्रों के समान श्रेष्ठ होता है।

'सामुद्रतिलक' के अनुसार जिसका अधर बिम्ब-फल के सदश हो वह धनाढ्य होता है; जिसका अधर पाटल पुष्प की तरह लाल हो वह विद्वान् होता है और यदि मूँगे की तरह सुन्दर कान्ति-युक्त अधर हो तो मनुष्य किसी बहुत बड़े राज्य का अधिकारी होता है। "जिनके अधर और ओष्ठ दो अँगुल चौड़े, कोमल और विकने हों और ओष्ठों के कोने भी मुलायम और चिकने हों वे प्राय: धनवान होते हैं।"

### क्रपर का ओष्ठ

यदि ऊपर का ग्रोष्ठ फटा हुग्रा, रूखा, भट्दे रंग का (जिसमें ललाई न हो) हो तो मनुष्य निर्धन होता है।

'सामुद्रतिलक' के मतानुसार यदि ऊपर का श्रोष्ठ मोटा हो तो मनुष्य सौभाग्यवान किन्तु यदि बहुत बड़ा हो तो मनुष्य डरपोक होता है। यदि ऊपर का श्रोष्ठ छोटा हो तो ऐसा व्यक्ति भोगी होता है किन्तु यदि बहुत छोटा हो तो दु:खी होता है।

बन्त-लक्षरा

कुन्द कुड्मल संकाशैः प्रकाशैर्दशनैर्नृपाः ।
ऋक्ष वानर दन्ताश्च नित्यं क्षुत्परिपीड़िताः ।।
हस्तिदन्ताः खरदन्ताः स्निग्धदन्ता गुणान्विताः ।
सर्वे ते घनिनो झेयाः समुद्र वचनं यथा ।।
करालै विरलै रूंक्षैर्दशनै दुंःख भागिनः ।
द्वात्रिशद्दन्ता राजानः सैकित्रिशश्च भोगवान् ।।

जिनके दांत रीछ या वानर की तरह होते हैं वे सदैव भूख से पीड़ित रहते हैं (ग्रर्थात् उनको ग्रच्छे भोजन प्राप्त नहीं होते)। जिनके दांत कराल (बहुत बड़े ग्रीर बेढंगे, जिन्हें देखने से डर

मालूम हो) श्रीर दूर-दूर होते हैं वे हमेशा दुःख पाते हैं। 'गरुड़-पुराण' में लिखा है कि चिकने, परस्पर भिड़े हुए दांत गुभ होते हैं। बग़ल के दांत बरावर ग्रीर पैने हों तो श्रेष्ठ पुरुष का लक्षण है। 'भविष्य पुराण' के अनुसार हाथी या गधे के समान चिकने दांत वाले गुणी ग्रौर घनी होते हैं। यदि ३२ दांत हों तो बहुत उत्तम है। ऐसा व्यक्ति राजा होता है, ३१ दांत वाला भोगी; ३० दांत वाला सुखी और दु:खी अर्थात् कभी सुख पाता है, कभी दु:ख। २६ दांत यदि हों तो पुरुष दुःखभागी होता है। 'सामुद्रतिलक' का भी प्रायः यही मत है। केवल यही अन्तर है कि इस ग्रन्थ के अनुसार ३० दांत वाला घनी होता है। २६ दांत वाला दु:खी होता है किन्तु २८ दांत वाला सुखी होता है। यदि दांत अच्छे भी हों किन्तू जितने दांत ऊपर हों उतने नीचे न हों ग्रर्थात् ऊपर-नीचे के दांत की संख्या में ग्रन्तर हो तो मनुष्य दुखी होता है। बच्चे के यदि वारह मास पूर्ण होने के पहले नीचे दांत आवें तो शुभ है। किन्तु यदि पहले ऊपर के दो दांत आ जायें तो गुभ नहीं होता । समुद्र ऋषि का मत है कि दांत यदि कुछ ऊँचे हों तो ऐसा व्यक्ति वलवान ग्रौर भोगी होता है। जिनके दांत न हों या थोड़े दांत हों, या काले दांत हों या चूहे की तरह छोटे-छोटे दाँत हों वे पाप-कर्म करने वाले होते हैं।

जिह्वा (जीभ)-लक्षरा

'भविष्य पुराण' के अनुसार जिसकी जीभ काली हो वह छोटी नौकरी करता है। यदि दो रंग की जीभ हो (सारी जीभ का एक समान रंग न हो) तो वह पाप-कर्म करने वाला होता है। जिसकी जीभ मोटी हो उसकी वाणी में रूखापन होता है (ऐसे व्यक्ति रूखा और अप्रिय उत्तर देते हैं; उनसे वात करने में रस या आनन्द नहीं आता)। जिनकी जीभ सफ़ेदी लिये हो वे आचारहीन होते हैं। किन्तु समुद ऋषि के मतानुसार यदि जिह्ना में कुछ कालापन हो तो दोष नहीं है। ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार जीभ में कुछ सफ़ेदी हो तो मनुष्य ग्राचारहीन नहीं होता। उन्होंने यहाँ तक लिख दिया है कि यदि कुछ स्यामता लिये हुए दीघं जिह्ना हो तो ऐसा व्यक्ति राजा होता है। इसलिये ग्रति स्वेत ग्रीर ग्रति कृष्ण जिह्ना निन्दनीय समभनी चाहिए।

जिसकी जीभ पीली हो वह मूर्ख होता है और सदैव दु:खी रहता है। जीभ का लाल ग्रीर न वहुत बड़ा, न बहुत छोटा होना ग्रुभ लक्षण है। 'भविष्य पुराण' में लिखा है कि जिसकी जीभ लाल कमल के पत्र की भाँति चिकनी ग्रीर दीर्घ हो—न स्थूल, न फैली हुई—वह व्यक्ति वहुत उच्च पदवी पाता है। यदि जीभ का ग्रग्र भाग नीचा, चिकना, छोटा ग्रीर लाल हो तो ऐसा व्यक्ति ग्रनेक विद्याग्रों का विद्वान् ग्रीर सुन्दर वक्ता होता है।

तालु-लक्षण

जिनका तालु काला हो वे कुल का नाश करने वाले, दुःखी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का धन-नाश हो जाता है। यदि तालु में कुछ पीलापन हो तो श्रेष्ठ है। यदि लाल रंग का और वड़ा तालु हो तो भी शुभ है। सिंह या हाथी के समान जिनका तालु हो वे राजा होते हैं। लाल कमल के रंग के समान यदि तालु हो तो भी मनुष्य राजा या राजा के समान होता है। तालु यदि सफ़ेद हो तो मनुष्य धनी होता है। चिकना और उत्तम वर्ण का तालु शुभ तथा विकृत, फटा, इ्खा, मैला, खुरदरा तालु अशुभ समभना चाहिए।

हसित-लक्षण

जो व्यक्ति हँसते समय हिले नहीं उसे ग्रच्छा समभना चाहिए। हँसते समय जिसकी ग्रांखें वन्द हो जायें उसे कपटी तथा पाप-कर्म करने वाला समभना चाहिए। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनके हँसते समय दांत नहीं दिखाई देते, केवल कपोल विकसित हो जाते हैं। हँसने के बहुत से भेद हैं—िस्मत, हिसत ग्रादि, जिनका विशेष वर्णन साहित्य की पुस्तकों में किया गया है । दुष्ट पुरुष वार-वार हँसता है ।

### नासिका-लक्षण

'भविष्य पुराण' के मतानुसार जिनकी नाक तोते के समान हो वे राजा या राजा के समान उच्च पदवी प्राप्त करते हैं; जिनकी नाक बड़ी हो वे भोगी होते है, जिनको नाक सीघी हो वे धर्मशील। जिनकी नाक हाथी, घोड़े या सिंह की तरह हो या आगे से पतली हो उनको व्यापार में ग्रच्छा लाभ होता है। जिनकी नाक टेढ़ी-मेढ़ी, भद्दी या ग्रागे से मोटी हो उसे पाप-कर्म करने वाला समभना चाहिए। 'बृहन्-सहिता' में लिखा है कि तोते के समान जिसकी नाक हो वह सुखी होता है। जिसकी नाक सूखी हुई हो (मांसल न हो) वह दीर्घजीवी होता है। बड़ी नाक होना गुभ लक्षण है; यदि टेढ़ी नाक हो तो चोर; चपटी नाक होने से स्त्री के कारण मृत्यु होती है। यदि आगे से नाक कुछ भुकी हुई हो तो ऐसा व्यक्ति धनी होता है। यदि दाहिनी स्रोर नाक भुकी हो तो कूर होता है। नथुनों का सुन्दर होना श्रीर नाक के छिद्रों का छोटा होना शुभ लक्षण है। 'सामुद्रतिलक' में लिखा है कि नाक वहुत वड़ी या बहुत छोटी हो श्रीर श्रागे से दो भागों में विभक्त हो तो मनुष्य निधंन होता है।

छोंक

जो धनी होते हैं वे एक बार छींकते हैं। दो या तीन बार जो छींके वह दीर्घायु होता है। चार बार छींकना भोग-नाश का लक्षण है। इससे अधिक छींकना भी दोषयुक्त है।

### नेत्र-लक्षण

"जिसके नेत्र ग्रनार के पुष्प के भाँति हों वह बहुत वड़ा भूपित होता है। जिसके नेत्र व्याघ्र के समान हों वह कोशी; गुगें के समान नेत्र वाले भगड़ालू होते हैं। विल्ली के समान जिसके

YXG

नेत्र हों उसे हिंसक ग्रीर ग्रधम समभना चाहिए। मोर या नेवले की तरह नेत्र वाले मध्यम कोटि के होते हैं। शहद के रंग के जिनके नेत्र हों ये सदैव धनी होते हैं। गोरोचन, हड़ताल या हाथी के समान कुछ पीलापन लिये हुए नेत्र वाले धनी, भोगी तथा उच्च-पदाधिकारी होते हैं।" (भविष्य पुराण)

'गर्ग-संहिता' में लिखा है कि लक्षण-शास्त्र के अनुसार सब अंगों की अपेक्षा चेहरे का विशेष महत्त्व है और चेहरे में नेत्रों को सर्व-प्रधान समभना चाहिए। जिनके नेत्रों की सफ़ेदी गाय के दुग्ध के व समान गुभ्र वर्ण हो ग्रौर पुतलियाँ काली हों तो वहुत ग्रथिक गुभ लक्षण समभाना चाहिए। सून्दर, गोलाई लिये हुए, विशाल और फैले हुए नेत्र, जिनसे प्रसन्नता टपकती हो, वहुत शुभ लक्षण है। गर्ग मुनि ने भी व्याघ्र, मुर्ता तथा खरगोश के-से नेत्रों की निन्दा की है। ऐसे व्यक्ति निर्दयी, कूर, पापी ग्रीर भगड़ालू होते हैं। जिनके नेत्र गधे, भैंसे या सर्प के समान हों उनकी शस्त्र से मृत्यु होती है। उँट के समान नेत्र वाले निर्दयी, पाप-कर्म करने वाले होते हैं। ग्रांखों में चमक ग्रोर उज्ज्वलता जुभ लक्षण है। इससे विपरीत यदि रूखे, धँसे हए, खुरदरे, जिनमें चमक न हो, ऐसे नेत्र हों--उन्हें अशुभ लक्षण समभना चाहिए। जिनके नेत्र वड़े ग्रीर टेढ़े हों वे स्त्रियीं के वशीभूत रहते हैं। नेत्र के प्रान्त (किनारे) कुछ ललाई लिये हुए हों तो गुभ लक्षण है। बैल, मेढक, ऋौंच या कुरर के समान नेत्र वाले राजा होते हैं। जिनके नेत्र ऊँचे, चौड़े और वड़े हों—हंस, करीर या घोड़े की तरह नेत्र वाले-प्रजा-पालन में दक्ष ग्रीर सबको सुख पहुँचाते हैं !

'गरुड़ पुराण' के अनुसार जिनके नेत्र औड़े हों वे कूर होते हैं। जिनके नेत्र हरिण की तरह हों वे पाप मित वाले होते हैं। जिनके एक और ढलावदार, टेढ़े या नेत्रों में Squint हो वे चोर होते हैं। और हाथी के-से नेत्र वाले सेना के नायक होते हैं। जिनकी हिष्ट गम्भीर हो वे उच्च ग्रधिकारी, जिनकी मोटी ग्रांखें हों वे मन्त्री, नील कमल-सहश नेत्र वाले विद्वान् तथा जिनके नेत्रों की पुतलियाँ काली हों वे सौभाग्यवान होते हैं।

'बृहत्-संहिता' के श्रनुसार कमल-दल के समान जिनके नेत्र हों वे घनी श्रौर नेत्र के अन्त के भाग में ललाई होने से लक्ष्मीवान होते हैं। जिनकी नेत्र की पुतलियाँ ग्रित कृष्ण हों उनकी ग्रांखें निकाली जाती हैं। (पुराने समय में श्रांखें निकालने का दण्ड दिया जाता था। ग्राजकल ग्रांपरेशन समभना चाहिए।)

महाभारत में लिखा है कि ग्रन्था ग्रादमी ग्रच्छा लेकिन काना नहीं। काना होना ग्रच्छा लेकिन केकर (ग्रोडा-ऐंचा-ताना) होना ग्रच्छा नहीं। केकर होना ग्रच्छा लेकिन पिंगल (बिल्ली के-से नेत्र) होना ग्रच्छा नहीं। यह दुर्योधन राजा कर्कश मधु-पिंगल लोचन वाला है। केवल कुल का ही ग्रन्त नहीं करायेगा, सारे क्षत्रियों का ग्रन्त करादेगा।

ऊपर कई स्थानों में मधु-पिगल लोचन धनी होने का लक्षण बताया गया है—

"न श्रीस्त्यजति रक्ताक्षं पुरुषं मधु पिङ्गलम् ।" (समुद्र ऋषि)

"न श्रीस्त्यजित सर्वत्र पुरुषं मधुपिङ्गलम् । श्रापिङ्गलाक्षा राजानः सर्वभोग समन्विताः ॥"

(भविष्य पुराण)

परन्तु दुर्योधन का मधु-पिंगल लोचन होना अशुभ वताया गया है। इससे परिणाम निकलता है कि केवल मधु-पिंगल लोचन होना धनी होने का लक्षण है लेकिन कर्कशता आदि अन्य अवगुणों के कारण दुर्योधन कुल-धातक सिद्ध हुआ।

समुद्र ऋषि के अनुसार मुर्गे की तरह जिसके नेत्र होते हैं वह अपनी माता तथा पुत्रों से द्वेष करता है। पोछे वताया जा चुका है कि 'गरुड़ पुराण' में मेढक के नेत्र के समान जिसके नेत्र होते हैं पुरुष-लक्षण ४५६

उसे गुभ लक्षण कहा है किन्तु 'सामुद्रतिलक' के अनुसार मेढक या कौए की तरह जिनके नेत्र हों उन्हें अधम कहा गया है। जिनके नेत्र मटमैले होते हैं वे अधम होने पर भी बहुत जीते हैं। जिनके नेत्र बहुत उन्नत होते हैं वे सीभाग्यवान होने पर भी कम जीते हैं।

वैसे तो शरीर में सभी लक्षणों की प्रधानता है किन्तु गर्ग मुनि का मत बताया जा चुका है कि गुभागुभ देखते समय नेत्रों को वहुत ग्रधिक प्रधानता देनी चाहिए। गर्ग मुनि ने यहाँ तक लिख दिया है कि ग्रन्य सौ ग्रगुभ लक्षण एक पलड़े में ग्रीर गुभ लक्षण वाले नेत्र एक पलड़े में रखे जायँ तो नेत्रों के ग्रुभ लक्षणों का पलड़ा भारी होगा। इसलिए ग्रुभागुभ परीक्षा करने वालों को उचित है कि यत्न-पूर्वक नेत्रों को देखें। हिष्ट (निगाह)-लक्षण

जिनकी हिण्ट में चिकनाई हो वें घनाढ्य होते हैं। जिनकी हिण्ट में दीनता हो वे निर्धन होते हैं। जिनकी हिण्ट में सफ़ेदी या कुछ पीलापन हो वे प्रशंसा के योग्य हैं। जिनकी हिण्ट गूढ़ हो वह महत्ता को प्रकट करती है। सर्प की तरह हिण्ट वाले कूर ग्रीर दुश्शील होते हैं। जो निगाहें नीची रखते हैं वे भी कूर होते हैं। जिसकी हिण्ट नासिका (नाक) के ग्रग्र भाग र रहती है वह विद्वान् होता है। किसी चीज को बारीकी से देखना सूक्ष्म-हिष्ट कहलाता है। वहुत-सी विस्तृत वस्तुग्रों को एक ही साथ देखना स्थूल-हिष्ट कहलाता है। स्थूल-हिष्ट वाले सीभाग्यवान होते हैं। 'सामुद्रतिलक' के ग्रनुसार जिनकी हिष्ट में स्यामता हो वे सीभाग्यवान होते हैं। जिनकी हिष्ट में चिकनापन हो वे बहुत भोगी होते हैं। स्थूल-हिष्ट वाले निर्धन। जिनका सरल चित्त होता है उनकी हिष्ट सीधी होती है। पुण्यात्मा सदा ऊपर की ग्रीर देखते हैं। पापी नीचे की ग्रीर देखते हैं। जो तिरछी नजर से देखते हैं वे कोघी होते हैं—

"दुष्टो दाष्णो हिष्टः कुक्कुट हिष्टः किलिप्रियो भवति । ग्रहिहिष्ट हंगरोगी विडालहिष्टः सदापापः ॥" जिसकी हिष्टि में कूरता हो वह दुष्ट होता है । मुग्नें की-सी हिष्ट वाला नेत्र-रोगी ग्रौर विलाव की तरह देखने वाला पापी होता है । पक्ष्म (वरोनो) लक्षण

जिनकी ग्रांखों की वरौनी सघन, सूक्ष्म, मुहढ़ ग्रौर विलकुल काली होती हैं वे दीर्घायु, घनवान, सौभाग्ययुक्त होते हैं। इससे विप-रीत वरौनी वाले पापो ग्रौर व्यभिचारी होते हैं।

निमेच (पलक)-लक्षण

जिसकी पलक नहीं भापकती वह धनरहित होता है। जो करीव ५ सैकिण्ड में एक दफ़ पलक मारते हैं वे भी निर्धन होते हैं। जो १० सैकिण्ड में पलक गिराते हैं वे भी दूसरों के ग्राध्रित रहके ग्रपना जीवन-निर्वाह करते हैं। करीव १५ सैकिण्ड में जिनकी पलक गिरती है वे धनी होते हैं। २० सैकिण्ड में जिनकी पलक गिरती है वे भी धनी होते हैं। २५ सैकिण्ड में जिनकी पलक गिरती है वे भी धनी होते हैं। २५ सैकिण्ड में जिनकी पलक गिरे वे दीर्घायु, भोगी ग्रीर धनी होते हैं।

#### रुदित-लक्षण

रोते समय जिनके ग्रश्नु गिरं, दीनता न हो विलक चेहरे पर मुस्कराहट हो ऐसे रोने को ग्रुभ समभना चाहिए। यदि रोते समय दीनता तथा कंठ में रूखापन हो तो ग्रग्नुभ समभना चाहिए। अनु (भौंह)-लक्षण

यदि द्वितीया के चन्द्रमा के समान भीं हो तो ऐसा व्यक्ति घनी होता है। वड़ी ग्रौर परस्पर मिली हुई भीं होना शुभ लक्षण है। यदि भीं खण्डित हों तो मनुष्य निर्धन होता है; यदि वीच में भुकी हुई हों तो ऐसे पुष्प का दूसरी स्त्रियों से प्रेम होता है। वराह-मिहिर का मत है कि द्वितीया के चन्द्रमा के समान भीं न होकर ऊँची-नीची हों तो मनुष्य दरिद्र होता है। किन्तु 'सामुद्रतिलक' के पुरुष-सक्षण ४६१

अनुसार नाक के ऊपरी भाग से प्रारम्भ होकर अलग-अलग दोनो दिशा में गोलाई लिए हुई, दीर्घ, पृथुल (वड़ी), उन्नत्, श्याम रंग की, मृदु रोमवाली भौं होना श्रेष्ठ है। यदि रोम वहुत थोड़े, स्थूल या अत्यन्त सूक्ष्म हों, पीले रंग के या वहुत कड़े रोम हों तो गुभ नहीं होता।

## कर्ण (कान)-लक्षण

'वृहत्संहिता' के मतानुसार मांसहीन कान होने से अपमृत्यु होती है। यदि कान चपटे हों तो मनुष्य वहुत सुख भोगता है। जिनके कान छोटे होते है वे कंजूस होते हैं; नीचे से नुकीले कान होना ऐश्वर्य का लक्षण है; जिनके कानों में नसें दिखाई दें वे क्रूर होते हैं; लम्बे और मांसल कान वाले सुखी, बड़े कान वाले धनी और जिनके कानों में रोम हों वे दीर्घायु होते हैं। 'भविष्य पुराण' के अनुसार बड़े कान वाले दीर्घायु और लम्बे कान वाले तपस्वी होते हैं।

'सामुद्रतिलक' का मत है कि जिनके कान का सारा भाग पूर्ण, पुट्ट और सुव्यक्त हो, कान कनपटी के साथ सुन्दरता से जुड़े हों— कान तो विस्तीर्ण हों किन्तु कान के छेद छोटे-छोटे हों तो ऐसे व्यक्ति राजा होते हैं। लम्बे कान वाला धनी होता है। जिसके कान की गोलाई और आवर्त्त (चारों ओर का धुमाव) सुन्दर हो तथा कान मुलायम हों वह सुखी होता है। चूहे के-से कान वाला बुद्धिमान, भाले की-सी नोक वाला सेनानायक होता है। जिनके कानों के छिद्र वड़े हों और कान गहरे न हों—देखने से ही जो विरूप (कुरूप) मालूम हों—ऐसे कान वाले अल्पायु और दिरद्री होते हैं।

## सर्वगात्र (सब ग्रंगों के विषय में)-लक्षण

'विष्णु-धर्मोत्तर' तथा 'ग्रग्नि-पुराण' में लिखा है कि जो-जो ग्रंग सूखा, नसों से युक्त, मांसरहित तथा दुर्गन्धयुक्त हो वह ग्रशुभ समभना चाहिए। ग्रौर जो ग्रंग चिकना, मांसल, कान्तियुक्त तथा सुगन्धि-युक्त हो उसे शुभ समभना चाहिए। 'गरुड़-पुराण' का भी यही मत है कि नसों का दिखाई देना, खुरदरापन, मांस की कभी होने से अशुभ समभना और इनसे विपरीत हो तो शुभ समभना चाहिए।

भावर्त्त (भौरी)-लक्षण

पुरुषों के दाहिने अंग में दाहिनी ओर घूमी हुई भौंरी हो तो पूर्ण गुभ फल; यदि दाहिने अंग में वायीं और घूमी हो तो मध्यम गुभ फल; यदि वायें अंग में वायीं और घूमी हुई भौंरी हो तो पूर्ण अगुभ फल; यदि वायें अंग में दाहिनी ओर घूमी हो तो मध्यम अगुभ फल समभना चाहिए।

सुस्पष्ट भौरी शुभ होती है। शिर, भौ के बीच में या बाहु पर दाहिनी श्रोर घूमी हुई भौरी विशेष शुभ फलकारक होती है। ललाट में भौरी होने से मनुष्य श्रल्पायु होता है (पैर में यदि दो भौरी हों तो वह निरन्तर घूमता रहता है। यह श्रशुभ लक्षण है।

## २३वां प्रकरण (द्वितीय भाग)

## स्त्री-लचगा

श्राजकल प्रायः शास्त्र का दुरुपयोग किया जाता है। स्त्रियों के लक्षण-शास्त्र में इसलिये बताये गये हैं कि वर स्वयं या वर के माता-पिता श्रादि गुरुजन श्रच्छी कन्या का अन्वेषण करते समय अपने मन में यह निश्चय कर लें कि अमुक कन्या में क्या-क्या शुभ लक्षण हैं श्रीर उससे विवाह करना कहाँ तक उपयुक्त होगा। स्त्री-लक्षण-शास्त्र का ज्ञान करके यह कहना उचित नहीं है कि अमुक की पत्नी श्रच्छी है, श्रमुक की पत्नी दुष्ट लक्षणा। इसलिए इस शास्त्र को पढ़ने वाले लोगों से साग्रह अनुरोध है कि बिना इस विद्या में पारंगत हुए श्रीर बिना वर्षों तक इसका अभ्यास किये किसी निणंय पर तत्काल न पहुँचें।

यदि उपर्युक्त नियम का पालन नहीं किया जायगा तो दो प्रकार के दोषों की सम्भावना है—

(१) शुभाशुभ दोनों प्रकार के लक्षण प्रत्येक व्यवित में पाये जाते हैं। जिस प्रकार के लक्षण श्रधिक बलवान श्रौर विशेष संख्या में होते हैं वे विपरीत लक्षणों को दबा देते हैं। 'विवेक-विलास' में लिखा है—

> "पुष्टं यदेव देहे स्याल्लक्षणं वाप्यलक्षणम् । इतराब्दाध्यते तेन बलवत् फलदं भवेत् ॥"

ग्रतः हो सकता है किसी लक्षण से कोई स्त्री दुष्टा प्रतीत होती हो किन्तु उसमें ऐसे वलवान ग्रुभ लक्षण भी हों जिनको हम नहीं देख सकते।

(२) प्रत्येक स्थान पर ज्योतिष की भाँति लक्षण-शास्त्र में

भी देश, काल और पात्र का विचार करना उचित है। किसी समय कन्यायों के बहुत बाल्य-ग्रवस्था में विवाह होते थे तब उसी उम्र में जो वर्ष शुभ प्रतीत होता था उसी में 'विवाह होगा' यह कहा जाता था, किन्तू ग्रय विभिन्न जातियों में भीर विविध प्रदेशों में कन्याश्रों के विवाह की श्रवस्था बढ़ती जा रही है। इस कारण विवाह की अवस्था निर्णय करने में जैसे हम देश और काल का विचार करते हैं वैसे ही सामाजिक परिस्थित, कुल, शील, मयाँरा <mark>ग्रादि का विचार रखना चाहिए । सद्गृहस्थों के यहाँ कन्यायें या</mark> विवाहिता स्त्रियाँ अनुचित पथ पर नहीं जाती । इस कारण यदि सामान्य दृष्ट लक्षण ग्रच्छे कुल की स्त्रियों में मिले तो भी वे दुष्ट नहीं हो जावेगी। इसके विपरीत बहुत-सी जातियाँ ऐसी हैं जिनका व्यवसःय ही सदाचार के विरुद्ध है। उन जातियों में सुलक्षण कन्या भी सम्भवतः सदाचारिणी न मिलेगी । इसी प्रकार ग्रार्थिक परिस्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिये। दरिद्र के घर में उत्पन्न हुई कन्या के लक्षण यदि धनवती होने के हों तो भी वे शायद दस-वीस-पच्चीस हजार तक का ही संग्रह करने में सफल हों। इसके विपरीत यदि किसी महाराजा की कन्या धन के लक्षणों से युक्त न भी हो तो भी वह सम्भवतः लाखों की स्वामिनी हो।

सदाचार भी देश-देश तथा जाति-जाति में भिन्न होता है। कहीं स्त्रियों का शराव पीना श्रीर ग्रन्य पुरुषों के साथ नाच, राग-रंग में शामिल होना सदाचार के विरुद्ध नहीं है ग्रीर कहीं दिन में भी स्वतन्त्र घूमना मर्यादा के विरुद्ध माना जाता है। इसलिए सब बात का विचार कर फलादेश करना उचित है।

## कन्या-निरीक्षण काल

'भविष्य पुराण' का वचन है कि गुभ दिन श्रीर शुभ महूर्त में ब्राह्मणों के साथ जाकर कन्या-निरीक्षण करना चाहिये। 'जगन्-मोहन' नामक ग्रन्थ में समुद्र ऋषि का भी वाक्य है कि गुभ-ग्रह स्त्री-लक्षण ४६५

अर्थात् शुक्ल पक्ष का चन्द्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र जब बलवान हों तब विवाह के लिए कन्या का निरोक्षण करना उचित है। 'ग्राश्त्र-लायन गृह्य-सूत्र' के श्रनुसार कन्या में निम्नलिखित शुभ लक्षण होने चाहिए—

(१) बुद्धि, (२) रूप, (३) लक्षण, श्रर्थात् शुभ लक्षण (४) शील (४) त्रारोग्य । रूप की परिभाषा करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि जिसमें वर का मन रमे उसे रूप कहते हैं । श्रापस्तम्ब ऋषि का भी कथन है कि—

''यस्यां मनश्चक्षुषोनिबन्धस्तस्यामृद्धिरिति ।''

प्रयात् जिसको देखने से, नेत्र भीर मन जहाँ बँध जायें, ऐसी कन्या से विवाह जुभ है। कन्या के जुभ लक्षणयुक्त होने पर बहुत जोर दिया गया है। मनु महाराज कहते हैं कि कन्या लक्षणान्विता होनी चाहिए—'कन्या अंगहीन न हो, कोई भंग छोटा-बड़ा न हो, जिसके नाम में सौम्य हो, जो हंस या हाथी की भौति चलती हो, जिसके शरीर के रोम, केश और दाँत पतले हों और जिसका शरीर मृदु हो,' ऐसी कन्या से विवाह करना उचित है। दक्ष तथा याज्ञवल्क्य ऋषि ने भी लिखा है कि विवाह के पूर्व कन्या के लक्षणों को अवश्य देखे।

शातातप-प्रणीत 'पृथ्वी चन्द्रोदय' में लिखा है कि जिसकी वाणी हंस के समान हो श्रीर वर्ण मेत्र की तरह हो अर्थात् चिकनाई लिए हुए श्याम-वर्ण, ऐसी कन्या से विवाह करने से गाईस्थ्य-सुख प्राप्त होता है। नारदजी ने भी लिखा है कि मृग के समान जिसके नेत्र और ग्रीवा हो और हंस के समान जिसकी गति श्रीर वाणी हो ऐसी स्त्री राजपत्नी होती है। जिसकी भाषा मृदु हो श्रर्थात् चीख-कर, पुकारकर या कर्कश स्वर से न बोले श्रीर कोमल शब्द-व्यवहार करे, जिसके चलने के समय पैरों से श्रावाज न हो, जिसके पैर के तलुए मुलायम हों श्रीर मुख का वर्ण कुमुद के पुष्प के तरह सुन्दर हो, वह बहुत धनाढ्य श्रीर प्रतिष्ठित व्यक्ति की पत्नी होती है।

'गरुड़ पुराण' में लिखा है कि जिस कन्या के केश स्रित सुन्दर हों और उनका स्रग्नभाग कुछ टेढ़ा हो, मुख गोल हो और नाभि में दाहिनी तरफ़ घुमाव हो, ऐसी कन्या कुल की वृद्धि करने वाली होती है। जिसका वर्ण (शरीर-कान्ति, मुख-कान्ति) सोने की तरह हो और हाथ लाल कमल की तरह कोमल और ललाई लिये हुए हों ऐसी स्त्री पतित्रता होती है। पूर्ण चन्द्रमा के समान जिस कन्या का मुख सुन्दर हो या उदित होते हुए सूर्य के समान जिसकी कान्ति हो. जिसके नेत्र विशाल हों और जिसके स्रोष्ठ विम्ब-फल के समान हों वह कन्या समस्त जीवन-सुख भोगती है—

''यस्यास्तु कुंचिताः केशा मुखं च परिमण्डलम् । नाभिश्च दक्षिणावर्ता सा कन्या कुल विद्धिनी ॥ या च कांचनवर्णाभा रक्त हस्त सरोरुहा । सहस्राणां च नारीणां भवेत्सा च पतिव्रता ॥''

'विष्णु धर्मोत्तर पुराण' तथा 'ग्रग्नि पुराण' के अनुसार नीचे दिये हुए लक्षण गुभ लक्षण हैं। जिसके सब अंग सुन्दर हों जो मद-पूर्ण हाथी की तरह चलती हो, जिसके रोम बारीक हों, शरीर पतला हो, कमर पतली हो किन्तु जाँघें पुष्ट और भारी हों, कबूतर की तरह जिसकी हिष्ट हो, कोकिल की तरह मीठी वाणी हो, सुन्दर काले केश हों, जिसके शरीर का वर्ण चिकनाई लिए हुए मनोहर हो—ऐसी कन्या प्रशंसा के योग्य है।

## कन्या के दोव

किस प्रकार की कन्या से विवाह करना उचित नहीं इस सम्बन्ध में मनु महाराज कहते हैं जो सूरजमुखी हो (ग्रर्थात् सारा शरीर, सिर के केश, भौंह, पलक के बाल ग्रादि सफ़ेद हों) जिसके कोई ग्रधिक ग्रंग हो, जो रोगिणी हो, जिसके शरीर में बिलकुल रोयें न हों या बहुत ग्रधिक हों ग्रीर जो वाचाल हो ग्रीर जिसके नेत्रों के डिम्ब पीले हों—ऐसे कोई भी कुलक्षण जिस कन्या स्त्री-लक्षण ४६७

में हों उससे विवाह नहीं करना चाहिए। 'वाचाल' का अर्थ करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि जो दूसरों की बहुत निन्दा करने वाली हो। मनु महाराज ने ग्रोर भो कहा है कि नक्षत्र नाम वाली (जैसे रोहिणी, विशाखा, रेवती) या जिनका नाम नदी, पवंत, पक्षी, सपं-वाचक हो या जिसका नाम अन्त्यज (भंगी, चमार ग्रादि) या नौकर के नाम पर हो या जिसका नाम हृदय में भय उत्पन्न करने वाला हो (जैसे कराली) ऐसे नाम वाली कन्या से भी विवाह न करे। नाम का भी बहुत महत्त्व है। नाम ग्रीर रूप में ही सब-कुछ प्रतिष्ठित है। यह बहुत गहन ग्रीर गम्भोर विषय है। इस सिद्धान्त की यहाँ विशेष व्याख्या नहीं की जा रही है किन्तु मनु महाराज का यह ग्रादेश स्मरण रखने योग्य है।

वौधायन ऋषि कहते हैं कि जिसकी भौंह मिली हुई हों, जिसके नेत्र पीले हों, जिसकी एड़ी मोटी हो, जो जुड़ली' हो, जिसके शरीर में बहुत रोम हों, जिसके दांत काले या मैंले हों ऐसी कन्या से विवाह न करे। शातातप ऋषि का वाक्य है कि जो ग्रंगहीन हो, व्यभिचारिणी हो, जिसके शरीर में दीर्घ ग्रौर कुत्सित रोग हो, (दीर्घ रोग—लम्बे समय तक रहने वाले रोग, जैसे—दमा, तपेदिक ग्रादि; कुत्सित रोग—कुष्ठ) या जो कन्या किसी ग्रन्य पुष्प से विवाह करना चाहती हो उससे विवाह न करे। 'विष्णु पुराण' में निर्देश किया गया है कि जो शरीर से ग्रत्यन्त दुर्बल ग्रौर क्षीण हो, जिसका स्वर घर्घर या कौए के समान हो, जिसकी ग्रांखें विलकुल गोल हों या ग्रच्छी तरह खुलती ही न हों, ऐसी कन्या से विवाह न करे।

जिसकी पिंडलियों पर बहुत बाल हों, गुल्फ़ (टखने) निकले हुए हों श्रौर हँसते समय गाल पर गहरे गड्ढे पड़ें, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि ऐसी कन्या से विवाह न करे। जिसके चेहरे पर

१. एक साथ जब माता के गर्भ से दो बच्चे होते हैं वे यमल या जोड़लें कहलाते हैं।

रूखापन हो, हथेली तथा पैरों के तलुवे में पीलापन, नाखूनों में ललाई न हो सफ़ेदी हो, तथा नेत्र लाल हों उसे भी सुलक्षणा नहीं कहना चाहिए।

'भविष्य पुराण' में निम्नलिखित दोष गिनाये गये हैं। यदि कन्या सूरजमुखी (शरीर का वर्ण, सिर के बाल, भीं और पलक आदि सब सफ़ेद हों) या रोगिणी हो, भूरे नेत्र हों, गालों पर गड्ढे हों, नीले होंठ हों और शरीर पर बिलकुल रोयें न हों—ये

सब दुर्लक्षण हैं।

'बृहन्नारदीय पुराण' में लिखा है कि जिस कुल में राजयक्ष्मा श्रादि संक्रामक भीषण रोग ग्रादि हों या कन्या स्वयं रोगिणी हो, जिसके सिर में अत्यन्त केश हों या विलकुल केश न हों जो कन्या बौनी हो या दीर्घ देह वाली हो (ग्रर्थात् बहुत लम्बे-बीड़े शरीर वाली), देखने में भद्दी मालूम या क्रोधी स्वभाव की हो, पागल हो या उसके शरीर में कोई अरंग कम या अधिक हो तो उससे विवाह करना उचित नहीं। जिसके गुल्फ (पैर के टखने) बहुत स्थूल हों, पिडलियाँ वहुत बड़ी हों ग्रीर पुरुषाकृति हो (ग्रर्थात् देखने में मर्दाना ग्रौरत मालूम पड़े), जिसके ऊपर के होंठ पर मूँखें ग्रा रही हों, जो विना बात ही हँसती रहती हो या सदा दूसरों के घर में रहती हो-ऐसी कन्या से विवाह करना अच्छा नहीं। जो कन्या भगड़ालू हो या जिसका वहस करने का स्वभाव हो, जिसके दांत वहुत बड़े हों, जिसके शरीर की हिड्डियाँ भी वहुत वड़ी हों, जो सदैव घूमने की शौकीन हो, निष्ठुर (अर्थात् क्रूर-हृदया) हो, या वहुत अधिक खाने वाली हो उससे भी विवाह नहीं करे। जिसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया हो या लाल वर्ण हो या जिसकी रोने की बादत हो या जो बहुत धूर्त (चालाक) हो, जिसको खाँसी या दमे का जीर्ण रोग हो, जो अधिक सोती हो या अपशब्द या अमंगल शब्द वोलती हो, सबसे द्वेप रखती हो, सदैव श्रीरों की निन्दा स्त्री-लक्षण ४६६

करती हो, जिसमें चोरी की या घोखा देने की ग्रादत हो, जिसके बदन में बाल हों, जिसकी नाक बहुत बड़ी हो, जो घमंडी हो तथा जिसकी बक-वृत्ति हो, (बाहर से भोलापन, भीतर से घात) उससे विवाह न करे।

'पृथ्वी चन्द्रोदय' में भी लिखा है कि जो स्त्रियाँ बहुत छोटी (बीनी) या बहुत ऊँची, अत्यन्त दुबली या अत्यन्त मोटी हों या जिनकी आँखों की पुतलियाँ पीले रंग की हों, उनसे सम्बन्ध न करे।

'गरुड़ पुराण' के मतानुसार जिस कन्या के टेढ़े वाल हों ग्रीर विलकुल गोल ग्राँखें हों उसका पित ग्रन्पायु होता है ग्रीर वह स्वयं दु:खभागिनी होती है। जिस स्त्री के पैर के ग्रँगूठे ग्रीर ग्रना-मिका उंगली पृथ्वी से स्पर्शन करे उसका पित ग्रन्पायु होता है ग्रीर वह स्वेच्छाचारिणी होती है। ग्रर्थात् ग्रपनी मर्जी के माफ़िक चलती है। जिसके पैरों में, स्तनों में रोम हों ग्रीर दोनो होंठ उठे हुए हों, उसका पित ग्रन्पायु होता है।

'नागर खण्ड' में लिखा है कि कोई पुरुष कितना भी कुलहीन, कितना भी दिरद्र तथा कितनी भी कठिन परिस्थिति में हो तो भी ऐसी स्त्री से विवाह न करे जिसके तीन स्तन हों ग्रीर पीठ पर भौरी हो।

## कन्या-परीक्षा का एक प्रकार

शुभ समय में स्राठ जगह से मिट्टी लाकर कन्या से कहे कि इनमें से एक उठा लो।

- (१) यदि वह खेत से लायी हुई मिट्टी का ढेला उठाये तो यह समभना चाहिए कि इसकी सन्तान धान्य-सम्पन्न होगी।
- (२) यदि गोष्ठ (ग्वाड़ा, जहाँ गाय रहती हैं) से लायी मिट्टी उठाये तो वह बहुत पशुग्रों की स्वामिनी होगी।
  - (३) यदि वह वेदी (जिस पर हवन इत्यादि किया जाता है)

से लायी हुई मिट्टी उठाये तो ब्रह्मवर्चस्विनी (तपस्विनी, धर्मपरायणा) होगी ।

- (४) यदि वह जलपूर्ण तालाव से लाई हुई मिट्टी उठाये तो सर्व-सम्पन्न होगी।
- (५) जहाँ पर जुम्रा खेला जाता है वहाँ से लाया हुम्रा मिट्टी का ढेला उठाये तो चालाक भौर घोखेबाज होगी।
- (६) यदि चौराहे से लाई हुई मिट्टी का ढेला उठाये तो भ्रच्छा लक्षण नहीं है।
- (७) यदि ऊसर जमीन से लायी हुई मिट्टी उठाये तो श्रच्छा लक्षण नहीं।
- (८) यदि श्मशान से लायी हुई मिट्टी उठाये तो पित को मारने वाली होती है।

सुलक्षणा और सदाचारिणी कन्या से विवाह करने से पित की आयु तथा सीभाग्य की वृद्धि होती है और कुलक्षण कन्या से विवाह करने से पित की आयु कम होती है तथा भाग्य में भी वाधा पहुँचती है।

स्त्रियों के सिर के लक्षण तथा पैर के लक्षण पृथक् प्रकरणों में दिये गये हैं। पैर से लेकर गले तक का भाग वस्त्र से छिपा रहता है, इस कारण कौन से लक्षण मिलते हैं, कौन से नहीं इसका निर्णय नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ केवल वे लक्षण दिये जा रहे हैं जिनको सुगमता से देखा जा सकता है।

#### कंठ-लक्षण

जिस स्त्री का कंठ माँसल, गोल तथा चार श्रँगुल लम्बा हो तो उत्तम है। यदि चपटा, ऊँचा-नीचा या बहुत बड़ा कंठ हो तो श्रच्छा नहीं। जिसकी बहुत मोटी गर्दन हो वह विधवा होती है, टेढ़ी गर्दन हो तो नौकरानी होती है, चपटी गर्दन हो तो वन्ध्या श्रौर छोटी गर्दन हो तो निर्धन होती है। स्त्री-राक्षण ४७१

'भविष्य-पुराण' के मतानुसार यदि गर्दन में चार ग्रेंगुल लम्बी तीन रेखा दिखाई दें तो ऐसी स्त्री सौभाग्यशालिनी होती है ग्रोर उसको रत्नों से जड़े हुए सोने के भूषण प्राप्त होते हैं। जिस स्त्री की ग्रीवा (गला) दुबंल हो तो ग्रधमता का लक्षण है। यदि गर्दन स्थूल हो तो दुःखभागिनी होती है, यदि छोटी हो तो सन्तित मर जाती है, जिसकी गर्दन बहुत लम्बी हो वह बन्धकी (व्यभिचारिणी) होती है—

"अधमा स्त्री कुशग्रीवा दीर्घग्रीवा च बन्धकी। ह्रस्वग्रीवा मृतापत्या स्थूलग्रीवा च दुःखिता॥"

गर्ग मुनि के मतानुसार भी तीन रेखाओं का ग्रीवा में दिखाई देना, सुन्दर, गोल आकार, न अति दीर्घ, न अति ह्रस्व, चार अंगुल का परिमाण उचित है।

चिबुक तथा हन्-लक्षण

'चिबुक' ठोड़ी को कहते हैं श्रीर हनु भी ठोड़ी को कहते हैं। परन्तु दोनों में श्रन्तर यह है कि ठोड़ी का जो भाग निचले श्रोष्ठ के नीचे होता है वह तो चिबुक कहलाता है श्रीर दोनों गालों के नीचे तथा चिबुक के दोनों श्रोर जो भाग है उसे हनु कहते हैं।

स्त्रियों का चिबुक, गोल, पुष्ट, सुकोमल, दो ग्रँगुल का हो तो ग्रुभ लक्षण है। यदि यह भाग बहुत मोटा, बहुत चौड़ा, दो भागों में बँटा हुग्रा या रोमयुक्त हो तो ऐसी कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए।

'भविष्य-पुराण' के मतानुसार हनु का स्थूल, कृश, टेढ़ा, रोमयुक्त या बहुत छोटा होना अशुभ लक्षण है। 'स्कन्द-पुराण काशोखण्ड' के अनुसार हनु भाग चिबुक से बिलकुल मिला हुआ होना चाहिए। इस भाग का मांसल होना गुण है किन्तु स्थूलता आदि के जो दोष कपर बताये गणे हैं वे नहीं होने चाहिए।

कपोल-लक्षण

चारों ग्रोर से गोल, कुछ पीलापन लिए हुए गालों का होना

गुभ लक्षण है। गाल पुष्ट, मांसल ग्रीर उन्नत होने चाहिए। यदि पिचके, खुरदरे, मांसरिहत या रोमयुक्त हों तो गुभ लक्षण नहीं है। यदि सब समय—िबना हैंसे भी गालों के बीच में गड्ढे हों तो यह ग्राच्छा लक्षण नहीं है।

मुख-लक्षण

'भविष्य-पुराण' के अनुसार सुन्दर, चमकीला, चिकना मुख भाग्यशाली स्त्रियों का होता है। पूर्णिमा के चन्द्रमा की तरह आकर्षक, गीर, शीतलता लिए हुए, कान्तियुक्त मुख हो तो स्त्री सौभाग्य, धन, पुत्र व सम्पत्तियुक्त सब फलों को प्राप्त करती है। जिन स्त्रियों का मुख कमल के समान मृदु तथा शोभायुक्त हो तथा उनके मुख से मालती, वकुल, कमल, गुलाब ख्रादि पुष्पों की सुगन्ध आती हो उनको सदैव सरस भोजन, पान (सुगन्धित, पीने वाले पदार्थ) तथा ताम्बूल (पान के बीड़े) की कमी नहीं रहती अर्थात् राजसी भोज प्राप्त होते हैं—

"चतुरस्रमुखी धूर्ता मण्डलास्या चया भवेत्। स्रप्रजा वाजिवक्त्रा च महावक्त्रा च दुर्भगा॥"

जिनका मुख विलकुल चौकोर हो वे चालाक ग्रीर घोखेवाज होती हैं। जिनका मुख-मण्डल बहुत बड़ा ग्रीर विलकुल गोल हो वे भी विश्वास के योग्य नहीं होतीं। जिनका चेहरा घोड़े की तरह हो उनको सन्तान-मुख नहीं होता, जिनका चेहरा बहुत वड़ा ग्रीर वेडौल हो वे दुर्भाग्ययुक्त होती हैं। जिनकाचे हरा कुत्ते, सूग्रर, भेड़िये, उल्लू या मगर से मिलता हो वे कर ग्रीर पापकर्म करने वाली होती हैं। ऐसी स्त्रियों को सन्तान ग्रथवा गाई-वन्धुम्रों का सुख नहीं होता। परन्तु जिनका मुंह कुछ गोलाई लिए हुए स्निग्ध, वरावर मांसल तथा स्वाभाविक सुगन्ध से युक्त होता है यह सीभाग्य का द्योतक है। उपर्युक्त गुणों के साथ-साथ जिस कन्या का चेहरा अपने पिता के सहश हो वह धन्य है—बहुत प्रशंसा के योग्य है—

'जिन्तृवदना च्छायं घन्यानामिह जायते।'
कन्या का मुँह पिता से मिलना तथा पुत्र का मुँह माता के चेहरे से
मिलना विशेष सीभाग्य का लक्षण है। 'उत्तर रामचरित' में महाकिय भवभूति ने भी लिखा है कि कुश ग्रीर लब का चेहरा जानकीजी से मिलता था।

#### ग्रधर-लक्षण

ताँवे की तरह लाल ग्रीर शोभायुक्त, कुछ भुका हुग्रा ग्रीर कुछ कँचा अधर जिस स्त्री का होता है वह बहुत भोग भोगती है। अधर नीचे के होंठ को कहते हैं। ग्रधर का स्यूल (मोटा) होना भी दुर्गुण है ग्रौर कृश होना भी अवगुण है। 'भविष्य-पुराण' के मता-नुसार यदि ग्रथर का रंग उड़ा-उड़ा हो तो स्त्री ग्रति दु:खित होती है; यदि ग्रधर स्थूल हो तो कलहकारिणी । 'स्कन्द पुराण काशी-खंड' के अनुसार यदि अधर में चार गुण हों—(१) पाटल पुष्प की तरह लाल, (२) गोलाई लिए हुए, (३) विकनाई तथा (४) बीच में एक रेखायुक्त तो ऐसी स्त्री का विवाह किसी उच्च पुरुष के साथ होता है। यदि ग्रधर सुखा, लम्बा (नीचे लटका हुन्ना), टेढ़ा या पतला हो तो दुर्भाग्य-सूचक है। जिस स्त्री का अधर मोटा और काला हो वह विधवा श्रीर कलहकारिणी होती है। 'गरुड़-पुराण' के मतानुसार यदि थ्रोठ कुछ-कुछ लाल हों तो श्रेष्ठता सूचित करते हैं। वराहमिहिराचार्य ने लिखा है कि बिम्ब-फल के सदृश लाल ग्रघर ऐश्वयं का लक्षण है। समुद्र ऋषि का भी यही मत है कि जिसके ग्रधर मांसल तथा चिकने हों, फटे हुए न हों ग्रौर बिम्ब-फल के सहश लाल हों तो ऐसी कुमारी राजा की रानी होती है। ऊपर का ग्रोव्ठ

कपर के भ्रोष्ठ का रंग, चिकनाई म्रादि सब नीचे के होंठ की तरह से होना गुभ लक्षण है इसलिए उस लक्षण को दोहराया नहीं जाता है। कपर का भ्रोष्ठ तीक्षण (कठोर) भ्रौर पैना हो तो स्त्री अत्यन्त क्रोधकारिणी होती है। यदि ऊपर के होंठ पर रोम हों तो अपने पति के लिए गुभ नहीं होती। वस्त-लक्षण

जिसके दांत चिकने, सीधे, एक दूसरे से मिले हुए. शंख, कुंद के पुष्प या चन्द्रमा की तरह सफेद हों श्रीर श्रागे को निकले न हों वह स्त्री सदैव मिठाई श्रादि सरस भोजन श्रीर सुन्दर पेय पदार्थ प्राप्त करती है श्रर्थात् राजसी स्थिति में रहती है। यदि दांत श्रित पतले या श्रित छोटे हों या रूखे, या फटे हुए हों तो ऐसी स्त्री सूबं या दुर्बु ढियुक्त होती है।

'गरुड़ पुराण' के मतानुसार यदि दांत कराल श्रीर विषम (ऊँचे-तीले एक समान नहीं) हो तो क्लेश श्रीर भयानक होते हैं। यदि दांतों का मसूड़ा काला हो तो ऐसी स्त्री में चोरी करने की श्रादत होती है; यदि दांत बहुत बड़े हों तो उसका पित श्रत्पायु होता है। 'स्कन्द पुराण' के श्रनुसार गाय के दूघ की तरह सफ़ेद श्रीर चिकने, ऊपर-नीचे बरावर, कुछ-कुछ उठे हुए ३२ दांत हों तो शुभ लक्षण है। यदि कोई दांत श्रागे निकले हों कोई पीछे, मोटे या बड़े दांत हों तो अश्रभ समभना चाहिए। दांतों के पीले या काले होने से स्त्री कष्ट पाती है। यदि दांत सीप के श्राकार के हों (बीच मैं चौड़े, नीचे, नुकीले) तो यह भी श्रच्छा लक्षण नहीं है। यदि नीचे के जबड़े में ऊपर की श्रपेक्षा श्रिधक दांत हों तो ऐसी कन्या की माता कम जीती है। यदि बहुत बड़े या चौड़े, भयंकर दांत हों तो ऐसी स्त्री पित से हीन होती है (विवाह न हो या पित जल्दी मर जाये)। जिसके दांत छोदे हों श्रर्थात् एक दांत श्रीर दूसरे दांत में ग्रन्तर हो वह कुलटा होती है।

समुद्र ऋषि का वाक्य है कि-

"ग्रनपत्या भवेग्नारी दन्तानां चलनं यदि । निधनत्वं च दारिद्र्यं तस्याश्चैव विनिदिशेत् ॥" स्त्री-सक्षण ४७५

जिस स्त्री के दांत चलें, (दांत परस्पर भिड़ें जैसे—प्रायः सोते समय बहुत-सी स्त्रियां दांत किटिकिटाती हैं) तो उस स्त्री को सन्तान-मुख नहीं होता। ऐसी स्त्री दिरद्रा ग्रीर दुःखभागिनी भी होती है। गर्ग मुनि ने लिखा है कि दांत ग्रागे से कुछ गोलाई लिए हुए तथा तेज ग्रीर हढ़ होने उत्तम हैं। यदि मृणाल या चाँदी के समान उज्ज्वल, परस्पर एक-दूसरे से भिड़े हुए दांत हों तो ऐसी स्त्री घन्य है।

## जिह्वा-लक्षण

'भविष्य-पुराण' के ग्रनुसार जिह्वा में चार गुण सर्वोपरि हैं। लम्बी हो, सीधी हो, पतली ग्रीर ताँबे की भाँति लाल। इसके विपरीत यदि छोटी, टेढ़ी, मोटी, फटी हुई या जिसमें ललाई न हो ऐसी फीकी जिल्ला निन्दित है। 'स्कन्द पुराण' के अनुसार जिस स्त्री की जीभ लाल ग्रीर मुलायम होती है उसको ग्राजीवन सुन्दर, सरस मिष्टान्न भोजन प्राप्त होता है। यदि काली जीभ हो तो स्त्री दु:ख भोगती है। बीच में सकड़ी ग्रीर ग्रागे चौड़ी जिस स्त्री की जीभ हो वह भी दृःख पाती है। यदि सफ़ेद जीभ हो तो पानी में इब कर या जल-विकार से मृत्यु होती है। यदि जिह्वा काली हो तो ऐसी स्त्री ग्रत्यन्त कलहकारिणी होती है; यदि मोटी हो तो दरिद्रा। यदि बहुत लम्बी जीभ हो तो उचित, श्रनुचित का बिना विचार किये सब कुछ खाती रहती है। यदि बहुत विशाल (बहुत लम्बी ग्रीर बहुत चौड़ी) जीभ हो तो स्त्री नशा करती है या लापरवाह होती है। समुद्र ऋषि के मतानुसार भी जीभ में स्यामता होना अगुभ लक्षण है। गर्ग मुनि ने जिह्वा के और तो वही गुभ लक्षण बताये हैं जो ऊपर बताये जा चुके हैं किन्तू जिह्वा का छोटा होना प्रशस्त माना है। ऊपर 'भिवष्य पुराण' के अनुसार ह्रस्व होना श्रवगुण है। इसलिये परिणाम यह निकलता है कि बहुत चौड़ी, लम्बी ग्रीर मोटी जीभ होना दोष है तथा पतली, लाल मध्यम माप की जीभ होना शुभ लक्षण है। तालु-लक्षण

तालु तालुए को कहते हैं। जिन स्त्रियों के तालु लाल, चिकने ग्रीर कोमल हों वे सौभाग्यशालिनी होती हैं। 'स्कन्द पुराण' के अनुसार यदि तालु पीला हो तो स्त्री संन्यासिनी हो जातो है, यदि सफ़द हो तो विधवा। यदि तालु पीला हो तो सन्तान-सुल नहीं होता। 'गरुड़-पुराण' के मतानुसार यदि तालु सफ़द हो तो श्रभुभ लक्षण अवश्य है, किन्तु स्त्री विधवा नहीं होती; यह धन के घाटे या निर्धनता का लक्षण है। 'गरुड़-पुराण' में यह भी लिखा है कि सन्तान-सुल के ग्रभाव का जो लक्षण काले तालु होने का है वह तभी घटित होता है जब तालु में श्यामता के साथ-साथ खुरदरापन भी हो। समुद्र ऋषि के मतानुसार तालु सफ़दी लिये हो तो दासी, श्यामता लिये हो तो दुःखिता, कालापन श्रीर रूखापन लिये हो तो संन्यासिनी हो जाती है।

ये जो अलग-अलग रंगों के लक्षण वताये हैं उनको आज-कल के समाज पर लागू करने से संन्यासिनी का अर्थ यही किया जावेगा कि—सांसारिक जीवन से विरक्त होना। विरक्ति और वैराग्य आजकल 'ज्ञान' के कारण इतना नहीं होता जितना दुःख के कारण। गगं मुनि ने संक्षेप में यह भी लिख दिया है कि जिन स्त्रियों के तालु मांसल और लाल होते हैं—भब्बेदार नहीं होते, वे स्त्रियाँ सीभाग्यशालिनी और पुत्रवती होती हैं।

हसित (हँसने का)-लक्षण

'भियाष्य-पुराण' के अनुसार यदि हँसने के समय दांत दिखाई न दें, गाल कुछ फूल जायें, नेत्र बन्द न हों तो शुभ लक्षण है। हँसते समय गालों पर गड्ढा पड़ना अशुभ लक्षण है।

नासा (नाक का)-लक्षण

'स्कन्द-पुराण' में लिखा है कि जिस स्त्री की नाक अच्छी तरह

स्त्री-लक्षण ४७७

उठी हो किन्तु न मोटी हो, न पतली, न टेढ़ी, न बहुत बड़ी, वह गुम होती है। ऐसी स्त्री धन्य है। 'गरुड़ पुराण' के अनुसार नथुने फूले हुए होना अच्छा लक्षण नहीं है। नाक के छिद्र गोल और छोटे गुम माने गये हैं। यदि नाक का अप्र भाग मोटा हो और अधिक ऊँची हो तो अच्छा लक्षण नहीं। जिसकी नाक टेढ़ी-मेढ़ी हो या बहुत छोटी हो वह दासी की भाँति आजीवन मेहनत करती रहतो है। जिसकी नाक बहुत बड़ी हो वह स्त्री भगड़ालू होती है। यदि नाक का अप्र भाग लाल हो और कुछ भुका हुआ हो तो पति-सुख में बाधा करता है।

समुद्र ऋषि के मतानुसार-

"दीर्घेण नासिकाग्रेण नारी भवति कोपना । हस्वेण च भवेद्दासी परकम्मकरी सदा।" चिपिटा नासिका यस्या वैधव्यमधिगच्छति ।।

नाक का आगे का हिस्सा वहुत बड़ा होने से स्त्री बहुत कोघी होती है। यदि नाक वहुत छोटी हो तो दासी। जिसकी नाक वहुत चपटी हो तो—यह विधवा होने का लक्षण है। छींक

यदि छोंकने में देर लगे (ग्रर्थात् ३-४ सैकिण्ड लगें, यह नहीं कि एक ही सैकिण्ड में छींक समाप्त हो जाये) ग्रौर दो-तीन छींक एक साथ ग्रावें तो दीर्घायु का लक्षण है। नेत्र-लक्षण

भविष्य पुराण का मत—यदि कमल के आकार के बड़े नेत्र हों, उनमें कुछ-कुछ ललाई हो और नेत्र की यरौनी सुन्दर हों तो ऐसी स्त्री सुख और सौभाग्य भोगतो है। खरगोश, मृग या सुअर के नेत्र के समान जिसके नेत्र हों, वह स्त्री बहुत भोग भोगती है। यदि नेत्र का डिम्ब शहद के रंग का हो तो ऐसी स्त्रियों का विवाह उच्च पदाधिकारियों से होता है। यदि नेत्र बड़े, सुन्दर और चमकीले हों (ग्रर्थात् कान्तियुक्त हों, धुंधले नहीं) तो बहुत धन की स्वामिनी होती है। यदि नेत्र पीलापन लिये हों ग्रौर भीतर धँसे हुए हों तो स्त्रियाँ बहुत जीती हैं किन्तु दुःखिनी होती है, किन्तु जिनकी ग्रांखे बहुत ग्रधिक बाहर निकली हों उनकी केवल मध्यम ग्रायु होती है। जिसकी कुत्ते की तरह ग्रांख हो या नेत्र में सफेदी न हो, मटमैला रंग हो या नेत्र लाल हों या छोटे-बड़े हों तो ऐसी कन्या से विवाह न करे क्योंकि ये सब ग्रग्नुभ लक्षण हैं। यदि ग्रीडे या घूमे हुए नेत्र हों तो स्त्रियाँ मद्य-मांस प्रिय तथा चपल होती हैं।

'स्कन्द-पुराण' के मतानुसार यदि नेत्रों का डिम्ब काला हो, नेत्रों के कोने कुछ लाल हों तथा ग्रीर सब भाग गाय के दूध की तरह सफ़ेद ग्रीर चिकना व कान्तियुक्त हो तो वहुत ग्रुभ लक्षण है। उन्नत नेत्र वाली स्त्री दीर्घायु नहीं होती। यदि नेत्र विलकुल गोल हों तो कुलटा होती है। यदि मेढ़े या भैंसे के नेत्र के समान ग्रांखें हों या ग्रीडे नेत्र हों तो सुन्दर लक्षण नहीं है। यदि गाय की ग्रांखों की तरह नेत्र हों तो उसका चलन ग्रच्छा नहीं होता। यदि नेत्र लाल हों तो पित की मृत्यु जल्दी हो जाती है। कबूतर के नेत्र के समान हों तो दुश्शीला होती है। यदि ग्रांखों विलकुल ग्रन्दर धँसी हों तो दुश्ट होती है। हाथी के नेत्र की तरह जिसके नेत्र हों वह भी ग्रच्छा लक्षण नहीं जो बायें ग्रांख से कानी हो वह व्यभिचारिणी होती है ग्रीर जो दाहिनी ग्रांख से कानी हो वह व्यभिचारिणी होती है ग्रीर जो दाहिनी ग्रांख से कानी हो वह व्यभिचारिणी होती है ग्रीर जो दाहिनी ग्रांखों का डिम्ब हो तो बहुत ऐश्वर्यशालिनी होती है।

'बृहत् संहिता' में लिखा है कि जिसके नेत्र ग्रीडे या डिम्ब पीला या मटमैला हो, जो वार-बार चंचल नेत्रों से इधर-उधर देखती हो तो वह ग्रसती होती है। समुद्र ऋषि के ग्रनुसार यदि नील कमल की तरह लावण्ययुक्त ग्रांखें हों तो ऐसी स्त्री धन-धान्य-युक्त सौभाग्यशालिनी होती है। 'सामुद्रतिलक' के ग्रनुसार पिंगल नेत्र स्त्री-लक्षण ४७३

अर्थात् (पीले नेत्र) होना या गो-पिंगल नेत्र होना चरित्र-भ्रष्ट होने का लक्षण है।

## पक्षम (श्राँखों की बरौनी)-लक्षण

यदि ग्रांखों की वरौनी सूक्ष्म किन्तु सघन, स्निग्ध (चिकनी ग्रौर मुलायम) हो तो सौभाग्य का लक्षण है किन्तु इसके विपरीत वरौनी के बाल मोटे, दूर-दूर या भूरे रंग के हों तो ग्रच्छा लक्षण नहीं। भू (भौंह)-लक्षण

यदि भौं ऊँची उठी हुई श्रीर एक-दूसरे से मिली हुई न हों तो अच्छा है। भौं के वाल मुलायम होना चाहिये। यदि भौं श्राधी टेढ़ी श्रीर सूक्ष्म हों तो ऐसी स्त्री सुख पाती है। यदि दोनों भौहें गोल हों तो सौभाग्य का लक्षण है किन्तु बड़े-बड़े रोयें होने से स्त्री बन्ध्या होती है। जिस स्त्रि की भौंहें छोटी, परस्पर मिली हुई हों श्रीर भौं के रोम पीलापन लिये हुए हों वह दरिद्रा होती है। 'स्कन्दपुराण' में भी प्रायः इन्हीं गुणों को दोहराया गया है। धनुप की तरह गोलाई लिये हुए मुलायम भौं को श्रच्छा श्रीर मिली हुई या सीधी भौं को निन्दित कहा गया है।

## <mark>कर्ण (कान)-लक्षण</mark>

यदि कान लम्बे श्रौर सुन्दर, घुमावदार हों तो श्रच्छे माने जाते हैं। यदि उनमें नसें निकली हों, टंढ़े-मेढ़े, छोट, दुबले या पतले हों तो श्रच्छा लक्षण नहीं होता। 'गरुड़पुराण' के मतानुसार दोनों कान वरावर, मुलामय, कनपटी पर सुन्दर प्रकार से लगे हुए होने चाहिए। 'भविष्यपुराण' के मतानुसार यदि गधे, ऊँट, नेवले या उल्लू की तरह कान हों या कठिन (सख्त) हों तो ऐसे कान वाली स्त्रियाँ दुःख पाती हैं।

तिल, मस्सा, लहसन'

जिस स्त्री के कंठ, ग्रोष्ठ, वायें हाथ या कान पर मस्सा या

१. विस्तृत फल २५वें प्रकरण में दिया गया है।

तिल हो उसके पुत्र उच्च पदवी प्राप्त करते हैं। यदि भौं के बीच में मस्सा हो तो ऐसी स्त्री बहुत ऊँचा पद प्राप्त करती है। यदि बायें गाल पर लाल मस्सा हो तो सदैव अच्छे-अच्छे भोजन प्राप्त होते हैं। हृदय पर तिल या मस्से का चिह्न हो तो यह भी शुभ है। यदि नाक के अग्र भाग पर तिल हो तो अच्छा लक्षण है। ऐसी स्त्री का विवाह किसी उच्च पदाधिकारी के साथ होता है। किन्तु यदि काला हो तो ऐसी स्त्री अच्छी नहीं होती। यदि गुल्फ (पैर का टखना) पर तिल या मस्से का चिह्न हो तो दरिव्रता का लक्षण है। यदि ललाट पर चमकीला काला तिल हो तो उस स्त्री के पांच पुत्र होते हैं; वह धार्मिक स्वभाव की तथा सौभाग्यवती होती है। स्त्रियों के बाएँ भाग में इन सव चिह्नों को शुभ समभना चाहिए।

## भौरी

यदि नाभि घुमावदार न हो और पीठ पर भौरी का चिह्न हो तो उसका पित कम जीता है। नाभि में घुमाव होने से पितवता होती है। यदि पैर में दाहिनी ओर भौरी हो तो अच्छा लक्षण है। नाभि, कान तथा हृदय पर दाहिनी ओर घूमी भौर अच्छा लक्षण है। यदि कंठ में, सीमन्त या ललाट पर भौरी हो तो वहुत अगुभ लक्षण है। यदि सिर पर एक या दो भौरी हों तो भी बहुत अगुभ लक्षण समभना चाहिये। कमर पर भौरी होने से स्वच्छन्दचारिणी — मनमानी करने वाली; पीठ पर भौरी होने से विधवा तथा व्यभिचारिणी होती है। यदि दाहिने हाथ में दाहिनी तरफ घूमने वाली भौरी हो तो धन और सौभाग्य का लक्षण है। बायें हाथ में हो तो अगुभ लक्षण।

#### गन्ध-लक्षण

बिना साबुन, तेल लगाये हुए—यदि शरीर पर कोई भी सुगन्ध युक्त वस्तु न लगाई जाय—तो शरीर से जो स्वाभाविक गन्ध निक- स्त्री-लक्षण ४८१

लती है, उसके विचार से शुभाशुभ लक्षण वताया जाता है। जिस स्त्री के शरीर से अन्न, नीम, दूध, शहद या खून की गन्ध आती हो ऐसी कन्या से विवाह न करे। जिसके शरीर से गो-मूत्र, हड़ताल या और कोई दुष्ट गन्ध आती हो उसके साथ न रहे। जिसके शरीर से चकचून्दर या मछली की गन्ध या और कोई उग्र (तेज) गन्ध आवे तो उसे छोड़ दे। जिस स्त्री के शरीर से तूम्बी के फूल की सी गन्ध निकले या लाख (चमड़ी) की गन्ध आवे वह गर्भ धारण नहीं करती और दुर्भाग्ययुक्त होती है। जिसके शरीर से चमेली चम्पा, अशोक, बकुल, केवड़ा या कमल की-सी गन्ध निकले वह वहुत भोग भोगती है और बहुत दीर्घजीवी सन्तानों से युक्त होती है। यदि कोई स्त्री देखने में रूपहीन भी हो किन्तु उसके सारे शरीर से कस्तूरी की-सी गन्ध निकले तो वहुत उच्च पदवी प्राप्त करती है।

### छाया-लक्षण

स्त्रियों के शरीर में सब अंगों के अतिरिक्त जो एक विशेष लावण्य—कान्ति होती है, उसे छाया कहते हैं। जिसे देखने से नेत्रों को सन्तोष हो और सौभाग्य तथा लक्ष्मी का प्रसाद मालूम हो ऐसी स्त्री शुभ होती है। इसके विपरीत यदि उसे देखने से अशान्ति और उद्देग हो तो उसे दुष्ट लक्षणा समभना चाहिए।

#### सत्व-लक्षण

जो स्त्री ग्रापित के समय घबरावे नहीं ग्रीर सम्पित पाकर फूले नहीं, गम्भीरतायुक्त हो—तो सत्त्व का लक्षण है। जिनमें सत्त्व होता है उन स्त्रियों में दया, सत्य, स्थिरता ग्रादि गुण होते हैं। उनमें कुटिलता नहीं होती ग्रीर प्रायः दूसरों का हित ग्रीर कल्याण करती हैं।

#### स्वर-लक्षण

जिनका स्वर वीणा, वांसुरी, हंस, कोकिल या मोर की तरह

हो तो ऊँचे पदाधिकारियों तथा सम्पन्न पुरुपों से उनका वियाह होता है। 'हेमाद्रि' के अनुसार जिस स्त्री का स्वर मेघ, सारस, दुन्दुभि (नगाड़े) आदि की तरह गम्भीर हो तो वह बहुत ऐश्वयंशालिनी होती है। यदि स्त्री की आवाज फूटे काँसे की तरह कर्कश या गधे और कीवे की आवाज की तरह कर्ण-कटु हो तो वह स्त्री रोगिणी, व्याधियुक्त होती है। उसे भय और शोक भेलने पड़ते हैं तथा दरिद्रा होती है। 'सामुद्रतिलक' में लिखा है कि जिस स्त्री की वाणी में कठोरता न हो किन्तु दीनता भी न हो, चतुरतायुक्त हो किन्तु कुटिलता (दूसरे को चुभने वाली) न हो, स्निग्धता हो तथा सुनने से सान्त्वना और सन्तोप प्राप्त हो तो ऐसी स्त्रों को शुभ लक्षण वाली कहना चाहिए।

### गति-लक्षण

जिन स्त्रियों की गित सिंह, गज, हंस, चकता, गी (गाय) या वैल की तरह होती है, वे बहुत ऐश्वर्यशालिनो होती हैं। इसके विपरीत यदि कुत्ते, गीदड़ या कौवे की तरह चले तो निन्दनीय समभनी चाहिए। यदि हिरन की तरह चले तो दासी होती है। यदि बहुत शीघ्र चले तो ग्रच्छा चरित्र नहीं होता।

## वर्ण-लक्षण

स्वर्ण या कुंकुम की तरह जिनकी शरीर की कान्ति सौंदर्य-युक्त हो तो उत्तम है। यदि श्याम-वर्ण हो ग्रीर चेहरे पर कान्ति हो या दूव की नई कोंपल के समान सुन्दर श्याम-वर्ण हो तो शुभ है। गौर-वर्ण ग्रीर श्याम-वर्ण दोनों वर्ण शुभ हैं। यदि स्त्री का रंग काला भी हो किन्तु उसके चेहरे पर चिकनाई ग्रीर कान्ति हो तो शुभ लक्षण है किन्तु यदि काले रंग के साथ-साथ रूखापन ग्रीर कान्ति-हीनता हो तो ग्रच्छा लक्षण नहीं।

ग्रन्य लक्षण पुरुप-लक्षण के सहश समक्तने चाहिए। यह पहले ही लिखा जा चुका है कि स्त्रियों के शरीर के जो भाग नहीं देखे जा सकते उनके लक्षण इस पुस्तक में नहीं दिये गये हैं। पैर, पैर की उंगलियाँ, तलुए, रेखा, गुल्फ ग्रादि के लक्षण पृथक् प्रकरण में विस्तारपूर्वक दिये गये हैं। इसी प्रकार मस्तक, केश, ललाट ग्रादि के लक्षण ग्रागे २४वें प्रकरण में दिये गये हैं। सब लक्षणों को ग्रच्छी तरह देखकर, हाथ की रेखाग्रों से मिलान कर राय कायम करने से सही परिणाम निकाला जा सकता है। देश, काल, पात्र ग्रौर परि-स्थित का विचार रखना भी परमावश्यक है।

## २४वां प्रकरण

# मनुष्य का सिर

इस विषय में भारतीय शास्त्रों में तो सिद्धान्त मिलते ही हैं परन्तु पाश्चात्य विद्वानों ने भी बहुत विस्तृत खोज की है, इस कारण पहले पाश्चात्य मत ही दिया जाता है। किन्तु यूरोप की स्त्रियों के केश भूरे, सुनहरी या ललाई लिये हुए तरह-तरह के होते हैं। वैसा प्रायः भारतवर्ष की स्त्रियों में नहीं पाया जाता। शरीर का वर्ण (गौर, ग्रति गौर, ललाई लिये हुए) जैसा यूरोप देश के नर-नारियों में होता है, हमारे देश में सम्भव ही नहीं है। इस कारण पाश्चात्य लक्षण-शास्त्र के मूल सिद्धान्तों को भारतीय नर-नारियों पर लागू करते समय उपर्युक्त उचित विचार ग्रवश्य कर लें।

सिर का महत्व

मनुष्य का चिरत्र और दिमाग़, उसकी वृत्ति और प्रवृत्ति, ऊहापोह-शिक्त (विचार ग्रीर तर्क करने की क्षमता), लोभ, क्रोध, मोह, विद्या-प्राप्ति, ज्ञान-संचय की इच्छा, धनिक होने की उत्कंठा ग्रीर धन-उपार्जन करने की क्षमता ग्रादि प्रायः सभी भाव ग्रीर भावनाएँ मस्तक के ग्राकार-प्रकार तथा उसके ग्रन्तगंत विविध ज्ञान-कोषों से विशेष सम्बन्ध रखती हैं। 'मस्तिष्क' हमारी सारी शारीरिक ग्रीर मानसिक क्रियाग्रों के संचालन का ग्रिधिष्ठाता है ग्रीर उसी का बाहरी ग्रावरण है 'सिर'।

यदि किसी के सिर की बनावट श्रन्छी है तो उसमें बहुत से गुण होंगे। यदि 'सिर' को बनावट ही खराब है तो मनुष्योचित गुणों की उसमें बहुत कमी होगी। यदि मध्यम दर्जे का 'सिर' है तो गुण भी मध्यम मात्रा में ही पाये जावेंगे। नीचे एक 'सिर' का चित्र

दिया जाता है। सिर की एक प्रकार की बना बट तो काली रेखा में दिखाई गई है ग्रीर ग्रन्य दो प्रकार की दानेदार रेखा में।



चित्र नं० १२६

काली रेखा में जैसी आकृति दिखाई गई है वैसी ही प्रायः साधारण अच्छी योग्यता के व्यक्तियों के सिर की रूप-रेखा होती है। इसके सब हिस्से यथोचित रूप में हैं। कोई भाग सामान्य से अधिक निकला हुआ और कोई जहाँ जितना पिचका होना चाहिए उससे ज्यादा पिचका हुआ नहीं है। इस प्रकार के सिर से यही नतीजा निकाला जायेगा कि ऐसा व्यक्ति विश्वासपात्र, योग्य, विचारक्षम, साहसी और सभ्य होगा। ललाट प्रायः सीधा और ऊँचा है। इस कारण ऐसे व्यक्ति को खासा बुद्धिमान कहेंगे।

श्रव श्राप 'क' चिह्नित रेखा से ललाट श्रीर सिर का जो श्राकार दिखाया गया है उस पर हिंट दीजिए। बुद्धि-कोष जहाँ मस्तक के अन्दर होते हैं वह स्थान इस श्राकार में बहुत ही पिचका हुश्रा है। इससे यही परिणाम निकाला जायेगा कि ऐसे व्यक्ति के बुद्धि-कोष उन्नत तथा विस्तृत नहीं हैं और यह भाग सामान्य से कम पुष्ट होने के कारण, ऐसा मनुष्य बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। उस को वारंवार समभाने की ग्रावश्यकता पड़ेगी। ऐसे मनुष्य बाल्यावस्था में पढ़ाई में कमजोर होते हैं और ग्रपनी श्रेणी में कमजोर छात्रों में गिने जाते हैं।

अब ग्राप 'ख' चिह्नित रेखा से ललाट ग्रीर सिर का जो ग्राकार दिखाया गया है उस भ्रोर हिष्ट दीजिये। इसमें बुद्धि-कोषों का स्थान सामान्य से अधिक पुष्ट है इस कारण सिर का अग्र भाग और ललाट उभरे हुए तथा भागे निकले हुए नजर भाते हैं। बुद्धि-कोपों की अत्यधिक उन्नति और विस्तृति से-ऐसे व्यक्ति वहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं। उनका वह बुद्धि का ग्राधिक्य सत्कार्य, सदुद्योग नवीन ग्राविष्कार में लगेगा या दूसरों को हानि पहुँचाने में, घोखा देने में या ग्रनिष्ट कार्य में; यह सिर के भ्रन्य प्रदेशों तथा शरीर के ग्रन्य लक्षणों पर निर्भर है। परन्तु इतना निर्विवाद कहा जा सकता है कि ऐसे मनुष्य अत्यन्त बुद्धिमान होते हैं। अत्यन्त बुद्धिमान होने से ही यह नहीं समभ लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति मिलनसार या ख़ुशमिजाज होते हैं । बहुत वार बुद्धिकोषों की ग्रत्यधिक पुष्टि ग्रन्य प्रवृत्ति-कोषों को इतना संकुचित कर देती है कि ऐसे व्यक्तियों में बुद्धि की श्रधिकता पाई जाने पर भी दया, दाक्षिण्य (चतुरता), प्रेम. सहिष्णाता आदि गुणों की त्रुटियों के कारण उनके साथ रहना भी कष्टप्रद हो जाता है।

सिर का परिमाण—सिर के वड़े और छोटे होने पर हो बुद्धि की प्रखरता, उदारता, दयालुता म्नादि निर्भर हैं, ऐसा नहीं समभना चाहिए क्योंकि किसी भी वस्तु का 'परिमाण' ही सब कुछ है ऐसा समभना भ्रामक है। 'परिमाण' से म्रधिक महत्व है 'गुण' का। यदि 'मस्तिष्क' प्रदेश या ज्ञान-कोष पुष्ट हुए परन्तु उनमें 'शक्ति'

या गुण का श्रभाव हुश्रा तो केवल 'परिमाण' उस श्रुटि की पूर्ति नहीं कर सकता।

जो वास्तव में महान् पुरुष हैं या हुए हैं उनके सिर बड़े थे लेकिन यह कहना सत्य न होगा कि जितने मनुष्यों के सिर बड़े हैं वे सब महान् भी हैं। महत्ता के तीनों नीचे लिखे हुए 'गुण' होने चाहियें—

- (क) बड़ा परिमाण—ग्रर्थात् लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई।
- (ख) विशेष वजन—जैसे घी पानी की अपेक्षा भारी होता है। एक सोने का टुकड़ा उतने ही वड़े पत्थर के टुकड़े से अधिक भारी होगा उसी प्रकार उत्क्रिष्ट व्यक्तियों के मस्तिष्क सामान्य व्यक्तियों के मस्तिष्क से विशेष भारी होते हैं।
- (ग) विशिष्टता—जैसे मलमल, मोटे कपड़े की अपेक्षा वारीक हांती है या रेशम के डोरे में सूती डोरे की अपेक्षा विशेष वल और विकनाई होती है उसी प्रकार महान् व्यक्तियों के ज्ञान तथा प्रवृत्ति-कोष साधारण व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक गुण-युक्त होते हैं।

ग्रतः यदि दो व्यक्तियों के सिर में उपर्युक्त (क) ग्रौर (ख)
गुण यदि समान मात्रा में हों तो जिसके सिर का परिमाण ग्रधिक
हो ग्रथीत् जिसका सिर बड़ा हो उसको ग्रधिक बुद्धिमान कहना
चाहिये। सिर के बड़े होने से यही ग्रन्दाजा लगाया जाता है कि
इसके ज्ञान-कोष बड़े ग्रौर पुष्ट हैं। विशिष्टता का कुछ ग्रनुमान तो
सिर के विविध भागों की उन्नति, ग्रवनित से हो जाता है ग्रौर कुछ
वाणी, मुखाकृति, नेत्र ग्रादि से; जिसका विस्तृत विवेचन पिछले
प्रकरणों में किया गया है।

### सिर की नाप

बुद्धिमान् तथा विद्वान् पुरुषों के सिर को यदि नापा जाय तो उसकी परिघि २१" (इक्कीस इञ्च) से कम नहीं होगी। नापने का तरीका यह है कि एक फीता लेकर सिर के चारों ग्रोर इस प्रकार लपेटिये कि दोनों कान के ऊपर के सिर का भाग, ललाट ग्रौर सिर के पिछले हिस्से को छूता हुग्रा सिर का नाप पूरा ग्रा जावे। जितना नाप ग्रावे उस लम्बाई को फ़ुटे से नाप लीजिये। एक कान से ललाट के ऊपर होते हुए, दूसरे कान तक फ़ीते की लम्बाई यदि १० हैं (साढ़े दस) इंच से कम है ग्रौर सारे सिर की नाप (जैसा ऊपर नापने का तरीका बतलाया जा चुका है।) यदि २१ इंच से कम है तो ऐसा मनुष्य विद्वान् या विशिष्ट कोटि का बुद्धिमान नहीं होगा। इस परिमाण से छोटे सिर वाले चतुर, परिश्रमी, दूसरों की बातों को समभने की क्षमता रखने वाले, कलाकार, संगीत में निपुण हो सकते हैं। यह भी सम्भव है कि उनकी स्मरण-शक्ति बहुत उच्च कोटि की हो परन्तु बुद्धि की प्रखरता, शक्ति, नवोन ग्राविष्कार की क्षमता या प्रकाण्ड पाण्डित्य एसे व्यक्तियों में नहीं मिलेगा।

अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इंगलैंड आदि देशों में २२ इंच सिर की नाप प्राय: अच्छी समभी जाती है। यदि सिर इससे भी यड़ा हो तो अच्छा परन्तु २३ या २४ या २४ है इंच तक ही सिर का नाप हो तो उत्तरोत्तर अच्छा समभना चाहिये। यदि इससे भी वड़ा सिर हो तो वह बड़प्पन या विशिष्टता का द्योतक नहीं है। किन्तु यह समभना चाहिये कि सम्भवतः कोई रोग है।

जो मनुष्य मूर्ल होते हैं, वहुत बार उनके सिर के परिमाण में तो कोई कमी नहीं होती (अर्थात् उनका सिर काफ़ी बड़ा होता है।) परन्तु या तो आकार ठीक नहीं होता या ज्ञानकोष विस्तृत होते हुए भी उनमें क्षमता या शक्ति का अभाव होता है। परन्तु अधिकतर मूर्ल लोगों के मस्तिष्क होते ही छोटे परिमाण के हैं। यदि किसी व्यक्ति की सिर की नाप १८ इंच से भी कम हो, और मस्तिष्क सिर के पीछे नोची और हो तो यही निष्कर्ष निकालना चाहिये कि बुद्धि तथा मस्तिष्क-शक्ति की कमी है। स्त्रियों के सिर पुरुषों के सिर की भ्रपेक्षा कुछ छोटे होते हैं।
यदि साधारण बुद्धि के मनुष्य के सिर का नाप २१ इंच रखा जावे
तो स्त्री के सिर का नाप २० इंच समभना चाहिये। बाल्यावस्था में
सिर अधिक बढ़ता है। ज्यों-ज्यों अवस्था अधिक होती जाती है
सिर के बढ़ने की रफ्तार घीमी होती जाती है। बहुत से वैज्ञानिकों
का कथन है कि १६-२० वर्ष की अवस्था तक जितना सिर को
बढ़ना है उतना बढ़ जाता है। परन्तु कभी-कभी ४० वर्ष तक के
मनुष्यों के सिर में वृद्धि के लक्षण पाये गये हैं।

सिर के बड़े या छोटे होने के विषय में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक Macnish का कथन है कि यदि ग्रन्य बातें समान हों तो जिस जाति का सिर वड़ा हो वह उस जाति के लोगों को दबा लेगा जिनका सिर छोटा हो। स्कॉटलैण्ड के निवासियों का सिर बड़ा होता है इसलिये सम्भवतः ग्रंगरेज (इंगलैण्ड के निवासी) उन्हें स्थायी रूप से नहीं दवा-सके। जब भी ग्राप यह देखें कि कोई एक मनुष्य जनता पर वहुत बड़ा प्रभाव रखता है तो ग्राप ग्रवश्य यह देखेंगे कि उस व्यक्ति का सिर बड़ा है। इस सम्बन्ध में Pericles, Miaabeau, Franklin, क्रीमवैल, नेपोलियन ग्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं। ये सब ग्रपने-ग्रपने क्षेत्र में बड़े नेता हुए हैं। नेतृत्व के लिये केवल प्रखर बुद्धि की ही ग्रावश्यकता नहीं है। चिरत्र की हदता, शक्ति, किसी बात को ग्रागे बढ़ाने की लगन ग्रौर ग्रध्यवसाय की भी ग्रावश्यकता होती है। इन गुणों के लिए यह ग्रावश्यक है कि इनसे सम्बन्धित ज्ञान-कोष भी मस्तिष्क में पूर्ण रूप से विकसित ग्रीर पुष्ट हों। इन्हीं कोषों की विस्तृति ग्रीर

Franklin-- सुप्रसिद्ध श्रमेरिकन नेता था।

Pericles—यह प्राचीन काल में प्रीक प्रजातन्त्र का प्रभावशाली नेता था।
Mirabeau—प्रांस की राष्ट्रीय सभा में जब इसका ग्रोजस्वी भाषण
होता था तो सभा मन्त्र-मुख हो उसकी सिंह-गर्जना सुनती थी।

पुष्टि से मस्तिष्क का स्राकार वड़ा होता है स्रोर प्रायः मस्तिष्क वड़ा होने से उसका वाहरी स्रावरण—मस्तक भी वड़ा होता है।

कुछ समय पूर्व 'मस्तक विज्ञान परिपद्' के सम्मुख डॉक्टर इिलयटसन ने एक जन्मजात मूर्ख का सिर परीक्षा के लिए रखा। इसकी अवस्था १८ वर्ष की थी परन्तु सिर का दायरा (चारों खोर का नाप) १६ इंच था और एक कान से लेकर सिर के ऊपर से नापते हुए—दूसरे कान तक—कुल लम्बाई ७ इंच ही थी। मस्तिष्क के ऊपरी भाग का वजन केवल एक पौंड ७ ई खौंस था। और नीचे के भाग का केवल ४ औंस। इस प्रकार कुल मिलाकर १ पौंड १९ ई खौंस वजन था। अब तुलना की जिए Cuvier के मस्तिष्क से जिसका वजन था ३ पौंड १० खौंस ४ ई ड्राम।

यदि सिर के चारों ग्रोर की नाप (परिधि) १७ इंच से कम हो तो निश्चय यही ग्रनुमान लगाना चाहिए कि मस्तिब्क पूर्ण विकसित नहीं है।

ललाट

सिर की गवेपणा करते समय निम्नलिखित वातों पर विशेप ध्यान रखना चाहिए—

(क) ललाट का केवल चौड़ा ग्रौर ऊँचा होना ही ग्रावश्यक नहीं है। यह भी ग्रावश्यक है कि सिर के ग्रागे का हिस्सा ग्रौर ललाट प्रमुख हों। ग्रर्थात् यदि सिर को दो भागों में विभक्त किया जावे (ग्र) कानों के ग्रागे का भाग ग्रौर (व) कानों के पीछे का भाग— तो प्रथम भाग ग्रीथेशाकृत वड़ा ग्रौर विशेष उन्तत होना चाहिए।

(ख) ललाट यदि चौड़ा, ऊँचा ग्रीर गहरा (जैसा ऊपर वताया जा चुका है।) भी है, किन्तु क्या ललाट में सामने की ग्रोर उभार है?

(ग) कितनी ही बार ललाट में उपर्युक्त गुण होते हैं ग्रीर ललाट इतना प्रमुख ग्रीर उन्नत होता है कि मनुष्य के पुष्ट मस्तिष्क मनुष्य का सिर 888

को पर्याप्त रूप में प्रमाणित करता है, किन्तु यदि समान रूप से ललाट उन्नत न हो तो विद्या-सम्बन्धी खोज, सूभ-बूभ, दार्शनिक गवेपणा त्रादि के गुण तो मनुष्य में श्रा जाते हैं किन्तू, विचारों की कार्यं में परिणत करना ग्रीर लोक-सफलता श्रादि नहीं ग्राने पाती। जलाट के किस भाग के उन्नत होने से कौनसा गुण या स्वभाव विशेष मात्रा में होता है यह ग्रागे विस्तारपूर्वक वताया गया है।



चित्र नं० १२७

नाप

(१) सिर के चारों ग्रोर एक फीते से-41' से 'घ' तक नापिये स्रीर फिर सिर का चक्कर पूरा करके 'ग' पर वापिस श्रा जाइये ।

(२) इसी प्रकार 'च' से 'ज क' तक नापये और फीते से सिर का चक्कर पूरा करके 'च' पर वापस ग्रा जाइये।

ये दोनों लम्वाइयाँ प्रायः वरावर होनी चाहिएँ। अनुभव से यह जात होता है कि प्रथम द्वितीय की अपेक्षा कुछ अधिक होती है। इन नापों से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं-

(क) यदि प्रथम लम्बाई द्वितीय से आधा या पौन इंच अधिक हो तो ऐसा व्यक्ति व्यापारकुशल और परिश्रमी होगा।

(स) ये दोनों नाप करीव २२६ इंच हों तो ऐसा व्यक्ति

साहित्यिक, अध्ययनशील और विद्वान् होगा।

(ग) यदि यह नाप २३ इंच या ग्रिधिक हो तो ऐसा व्यक्ति वंज्ञानिक होगा।

- (घ) यदि दूसरी लम्बाई पहली से करीव १ इंच अधिक हो तो ऐसा व्यक्ति विचारशील तो होता है किन्तु क्रियाकुशल नहीं होता। अर्थात् अपने विचारों को कार्यान्वित करने के लिए जिस लोकपटुता, व्यवहार-दक्षता, परिश्रम, अध्यवसाय आदि की आवश्यकता होती है उसकी उसमें त्रृटि रहती है। ऐसे व्यक्तियों की सूभ-बूभ चाहे जैसी अनोखी हो पर उन पर अमल करके मजुष्य सांसारिक सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि व्यावहारिक दुनिया की अपेक्षा ऐसे व्यक्ति खयाली पूलाव ही पकाते रहते हैं।
  - (३) (अ) अब आप एक कान के बीच से प्रारम्भ कर फीते को सिर के ऊपर ले जाते हुए दूसरे कान के मध्य तक नापिये (अर्थात् 'क' से 'छ' तक और 'छ' से दूसरे कान के मध्य तक— देखिये चित्र नं० १२७)

(व) अब ग्राप 'ल' से 'छ' के ऊपर होते हुए सिर के पीछे की ग्रोर तक—जहाँ सिर गर्दन से मिलता है 'ज ग' तक नापिये।

ये दोनों लम्बाइयाँ प्रायः समान होनी चाहिए। यदि आध इंच के करीब कम हो तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। परन्तु इनकी तुलनात्मक विवेचना से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं—

(१) यदि 'प्रथम' की अपेक्षा 'द्वितीय' करीव आधा इंच अधिक हो तो ऐसे व्यक्ति में बौद्धिक विकास और आदर्शवादिता, महत्वाकांक्षा आदि गुण विशेष होते हैं । प्रवन्ध-पटुता तथा स्वार्थ-



सिर का ग्राकार

प्रवृत्ति अपेक्षाकृत कम होती है।

- (२) यदि प्रथम की अपेक्षा द्वितीय १ इंच या अधिक हो तो ऐसा व्यक्ति शीघ्र प्रसन्न होने वाला, न्यायप्रिय होता है।
- (३) यदि प्रथम की अपेक्षा द्वितीय बहुत अधिक हो (२ इंच या अधिक) तो ऐसे व्यक्ति में इतनी आदर्शवादिता आ जाती है कि उसे किसी के काम से सन्तोष नहीं होता।
- (४) यदि द्वितीय की अपेक्षा प्रथम अधिक हो तो सव वातों को गुप्त रखने की प्रवृत्ति, लालच, संग्रहशीलता, दूसरे को नष्ट करने की बुद्धि ग्रादि राजिसक व तामिसक गुण होते हैं। ग्रादिमक या नैतिक उन्नित की अपेक्षा ऐसे व्यक्ति और सावधानी तथा चतुरता को विशेष महत्त्व देते हैं।
- (५) यदि मस्तिष्क का भीतरी विकास भ्रच्छा न हो तो उप-र्युक्त (नं० ४ में कथित) राजसिक भ्रौर तामसिक गुण चोरी, भ्रनाचार भ्रादि की भ्रोर प्रवृत्ति करते हैं।

सिर के परिमाण (बड़े या छोटे होने) के सम्बन्ध में ऊपर बताया जा चुका है। परन्तु 'परिमाण' के साथ-ही-साथ 'ग्राकार' का बहुत ग्रिधिक महत्त्व है। दोनों में क्या ग्रंतर है यह समभाया जाता है। कोई मिट्टी का ढेला किसी रवर की गेंद से परिमाण में बड़ा हो सकता है किन्तु ढेले का 'ग्राकार' उतना सुन्दर नहीं होगा जितना गेंद का। सिर के ग्राकार से तात्पर्य है कि यह देखना चाहिये कि वह गोल ग्रधिक है या लम्बोतरा— ग्रागे को भुका हुग्रा है, या पीछे को भुका हुग्रा—क्रमशः गोलाई लिये है या कुछ दूर तक चपटा फिर एकदम गोल है इत्यादि।

सिर के 'परिमाण' से जो नतीजे निकाले जा सकते हैं—मनुष्य की बुद्धिमत्ता, उदारता, दयाशीलता ग्रादि का जो पता सिर के बड़े या छोटे होने लगता है इसका पर्याप्त विवरण पिछले पृष्ठों में दिया जा चुका है। देखिये श्री नेहरू जी तथा जनरल ग्राइजन हावर का चित्र।

किन्तु सिर के आकार का भी बुद्धि तथा मानसिक शक्ति से बहुत अधिक सम्बन्ध है। 'आकार' से स्वभाव तथा 'चरित्र' का भी काफ़ी पता चलता है। मस्तिष्क के अन्दर का स्नायुजाल जब परिष्कृत और उच्चकोटि का होता है तो सिर का आकार भी भिन्न होता है। जिस प्रकार सफ़ेदा या दशहरी आम के आकार से उनके भीतर के गूदे के स्वाद और सुगन्धि का पता लगा सकते हैं उसी प्रकार सिर के आकार-मात्र से यह पता लग जाता है कि मनुष्य बुद्धिमान है या सूर्ख, तथा इसका भुकाव किस और है।

इसी पृष्ठ पर ६ सिर के चित्र दिये जा रहे हैं। जिस व्यक्ति का सिर जितना बड़ा तथा जिस ग्राकार का था उसके सिर का चित्र भी उसी ग्रनुपात से दिखाया गया है इसलिये यह नहीं समभना चाहिए कि किसी का सिर छोटा था उसे बड़ा करके दिया गया है या किसी का सिर बड़ा था उसे चित्र में छोटा करके दिखाया गया है। (देखिये चित्र नं० १३०)

इन छहों सिरों में प्रथम सिर वाला सबसे ग्रधिक बुद्धिमान का चित्र है। इसके वाद बुद्धिमान द्वितीय सिर वाला है। इस प्रकार क्रमश: समभना चाहिए। छठे सिर वाला सबसे कम बुद्धि वाले का



चित्र नं० १३०

है। यहाँ 'परिमाण' के साथ-साथ ललाट की ऊँचाई तथा सिर का ऊपर की ग्रोर जो चढ़ाव है उस ग्रोर विशेष ध्यान देने की ग्रावश्यकता है।

इन चित्रों को सदैव अपने ध्यान में रखने से जब आप किसी मनुष्य की ओर देखेंगे तो आपका ध्यान न केवल सिर के वड़ेपन या छोटेपन पर जावेगा किन्तु आप यह भी अवश्य देख लेंगे कि उसका सिर—ललाट भाग—कितना ऊँचा तथा आगे निकला हुआ है और ऊपर की तरफ चढ़ाव कैसा है।

सिर के विविध बाह्य भागों के सम, विषम, उन्नत या अवनत होने से फल में विभिन्नता

सिर के किस भाग के उन्तत और पुष्ट होने से कौन से गुण या प्रवृति विशेष मात्रा में है यह निम्नलिखित चित्रों से स्पष्ट होगा। किस स्थान से क्या विचार करना यह नीचे वताया जाता है—

(१) कामवासना—यह उन्नत होने से कामवासना ग्रावश्यकता से ग्रधिक होती है।

(२) वात्सल्य भाव—श्रपनी संतान के प्रति प्रेम । यह उन्नत होने से मनुष्य ग्रपनी संतानों को सामान्य से ग्रधिक प्रेम करता है।

(३) अपने घर तथा देश के प्रति प्रेम—कुछ लोग 'मकानी' अर्थात् अपने मकान में ही अधिक रहना पसन्द करते हैं। कुछ 'सैलानी'—मकान से वाहर सैर-सपाटे में अधिक रुचि रखते हैं। जिन के मस्तक का यह भाग अधिक उन्नत और पुष्ट होता है वे वाहर सैर की अपेक्षा अपने घर में ही रहना पसन्द करते हैं।

(४) मित्रता की प्रवृत्ति—लोगों से प्रेम करना, मिलनसारी। जिनका यह भाग उन्नत हो उनके वहुत मित्र होते हैं। वे मित्रों के लिए कुछ कष्ट उठाने को भी तैयार होते हैं।

(५) युद्धप्रियता—ऐसे व्यक्ति भगड़ा हो जाने पर शांत नहीं होते। उनको ग्राप दवाकर नहीं रख सकते। जितना दवावेंगे उतनी ही तीव्र प्रतिक्रिया उनके मन में होगी। कठिनताग्रों से इनकी वदला



मनुष्य का सिर

लेने की भावना कम नहीं होती किन्तु बढ़ती है। मुक़हमा गुरू हो जायेगा तो चाहे घर-बार विक जावे लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे।

- (६) नष्ट करने की प्रवृत्ति—ऐसे लोग दूसरों को नुकसान पहुँचाने में नहीं क्रिक्षकते। पुराना मकान होगा तो उसे पूरा तुड़वा कर नया बनावेंगे। घर में कागज फैले होंगे, तो तुरन्त रद्दी कागज छाँटकर फाड़ देंगे या जला देंगे। पेड़ों को कटवा देंगे। मैदानों को सफ़ा कर देंगे।
- (७) मन के विचारों को गुप्त रखने की इच्छा—जिसके मस्तिष्क का यह भाग उन्तत हो वह अपने विचारों को अकारण भी दूसरे पर प्रकट नहीं करेगा। चाहे वह कितना भी मिलनसार और हँसमुख हो, आप उसके मन का भेद नहीं पा सकेंगे। यदि मकान बनवायेगा तो उसमें 'तहखाना' या गुप्त अलमारियाँ अवश्य वनवायेगा। छोटी चीज को भी छिपाकर या ताले में रखेगा। उसके पास कितना रुपया है, यह शायद उसके भाई, बन्धु, स्त्री, पुत्र आदि भी न जान सकेंगे।
- (८) लोभ तथा संग्रहशीलता—यह भाग उन्नत होने से मनुष्य में लोभ की मात्रा विशेष होती है। ऐसे व्यक्ति द्रव्योपाजंन के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं ग्रीर कष्ट को कष्ट नहीं गिनते। जो भी चीज देखेंगे उसे ले लेना चाहेंगे—ग्रमुक वस्तु पर ग्रपना ग्रधिकार हो जावे ग्रीर वह ग्रपनी हो जावे, यह उनकी बलवती इच्छा होती है। ग्रावश्यकता न होने पर भी वह ग्रपनी सम्पत्ति, मकान, जायदाद ग्रादि बढ़ाते रहते हैं ग्रीर ग्राखिर तक—मृत्यु के पहले दिन तक—ग्रपने पुत्रों का भी ग्रपनी सम्पत्ति पर ग्रधिकार नहीं देना चाहते।
- (१) मस्तिष्क की सृजनात्मक प्रवृत्ति—यह भाग उन्नत ग्रौर पुष्ट होने से मनुष्य नयी वस्तु की सृष्टि में रुचि रखता है। यदि मस्तक के ग्रन्य भाग से मनुष्य विद्वान् प्रतीत हो तो वह सृजनात्मक

प्रवृत्ति पुस्तक-निर्माण आदि का रूप धारण करेगी। यदि लोभ तथा संग्रहशोलता विशेष हो तो जातक मकान आदि निर्माण कराता है। व्यापारिक या व्यावसायिक प्रवृत्ति का संयोग होने से कल-कारखाने आदि वनाने में लगा रहता है।

- (१०) म्रात्म-सम्मान—इस भाग के नीचे मस्तिष्क की वे शिराएँ तथा ज्ञान-कोष हैं जिनसे ग्रात्म-सम्मान की भावना दृढ़ होती है। यदि ग्रधिक उन्नत हो तो जातक ग्रभिमानी होता है।
- (११) श्रात्म-प्रशंसा—यह भाग पुष्ट ग्रौर ऊँचा होने से जातक ग्रात्म-प्रशंसा का भूखा रहता है—वह चाहता है कि जो काम उसने किया हो वह साधारण हो या विशिष्ट—लोग उसकी प्रशंसा करें। जिन ग्रफ़सरों या ग्रधिकारियों के मस्तक का यह भाग बहुत उन्नत हो उनकी चापलूसी मात्र करने से ग्राप उनसे ग्रपना कार्य सिद्ध करा सकते हैं।
- (१२) शंकाशीलता—संदेह करने की आदत । इस भाग के नीचे स्नायुमण्डल का वह भाग है जो विशेष पुष्ट और सिक्रय होने से मनुष्य आगा-पीछा सोचता रहता है—नवीन काम करने में या नवीन व्यक्ति को नौकर रखने में सोचता है कि कहीं घाटा न लग जाय या आदमी घोखा न दे दे । जिनका यह भाग साधारण उन्नत हो उनमें यही शंकालुता दूरदिशता वन गुण सिद्ध होती है—िकन्तु इस भाग का अत्यन्त विकास होने से सदैव औरों के कार्य तथा व्यवहार में शंका होने से मनुष्य दूसरों का विश्वास नहीं करता और शक्की दिमा या वहमी होने से व्यापारिक कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती । अत्यन्त अवनत या नीचा होने से लोग सच्चे तथा भूठे दोनों प्रकार के लोगों का विश्वास कर लेते हैं और घोखा खाते हैं ।
- (१३) दथालुता—मस्तक के इस भाग के नीचे मस्तिष्क की वे पेशियां जिनमें दया तथा उपकार करने की भावना का केन्द्र

रहता है। यह भाग पुष्ट होने से मनुष्य दूसरों के संग दयालुता तथा उपकार करता है।

- (१४) श्रद्धा—शास्त्र, देवता, गुरु या ग्रन्य ग्रादरणीय पूज्य-जनों के प्रति जो सम्मान की सम्भावना होती है उसका केन्द्र इस स्थान के नीचे है। संसार की दृष्टि में या पुलिस के डर से राज-नीतिक नेताग्रों का लोग सम्मान चाहे कर लें किन्तु वास्तव में 'श्रद्धा' भाग जब तक पुष्ट न हो, मनुष्य की हृदय से श्रद्धा ग्रन्य व्यक्ति में नहीं हो सकती।
- (१५) हद्गता—जो ऊपर श्रद्धा-भाग दिखाया गया है ठीक उसके ऊपर जो भाग है उससे मनुष्य की विचार की हद्गता या अस्थिरता प्रकट होती है। कुछ लोग अपनी वात पर, अपने विचार पर हद्ग रहते हैं परन्तु बहुत से चाहते हैं कि हद्ग रहें किन्तु अपनी कमजोरी से हद्ग रहने नहीं पाते। यद्यपि वे जानते हैं कि 'हद्ग' रहने में उनका अपना ही लाभ है किन्तु वे अपनी प्रकृति से लाचार होते हैं। यह भाग उन्नत होने से हद्गता होती है, अवनत होने से विचारों में अस्थिरता—ऐसे व्यक्ति दुलमुल-यकीन होते हैं।
- (१६) न्यायिष्रयता—ऊपर दृढ्ता-प्रदर्शक मस्तक का भाग वताया गया है। उसके दोनों ग्रोर यदि मस्तक-भाग उन्नत हो तो मनुष्य कर्त्तव्यपरायण, न्यायिष्रय होता है। उसमें ईमानदारी का भाव विशेष जागरूक रहता है। उसके कार्य की देखरेख करने की ग्रादश्यकता नहीं। उसकी ग्रादश्यकता नहीं। उसकी ग्रादमा इतनी बलवान् ग्रोर जागरूक रहती है कि वह उचित-रीति से ग्रपना कर्त्तव्य सम्पादन करता है।
- (१७) आशाबादिता—कुछ मनुष्य स्वभाव से ही आशावादी होते हैं और कुछ निराशावादी। आशावादी वे हैं जो भविष्य को उज्ज्वल समभते हैं। उनके मत से कठिनाइयाँ दूर हो जायेंगी उलभनें सुलभ जायेंगी—अपने कठिन परिश्रम से या भगवद्-अनुमह से प्रतिकूल परिस्थित को भी वे अनुकूल बना लेंगे। ऐसी जिन

की भावना होती है उन्हें स्राशावादी कहते हैं। यह भाग जिनका उन्नत होता है वे स्राशावादी होते हैं। इसके प्रतिकूल जिनके मस्तक का यह भाग घँसा हुस्रा होता है वे निराशावादी होते हैं। उत्तम परिस्थित में भी घबराये रहते हैं कि भविष्य में न जाने क्या हो—किल्पत तथा स्रकल्पत घटनाद्यों की स्राशंका से उन्हें भविष्य में निराशा-ही-निराशा नज़र स्राती है।

(१८) **धार्मिक विश्वास**—जिन व्यक्तियों का सिर का यह भाग विशेष उन्नत हो उनमें धार्मिक विश्वास ग्रधिक मात्रा में होता है। ग्रत्यधिक उन्नत होने से ग्रन्ध-विश्वास भी हो जाता है।

(१६) ग्रादर्शवादिता—सौंदर्यप्रियता—जिनका यह भाग उन्नत होता है वे ग्रादर्श सौंदर्य-प्रेमी होते हैं। काव्य, कला, संगीत, साहित्य सभी में वे सौंदर्य का उत्कृष्ट रूप देखना चाहते हैं। इनकी सौन्दर्यप्रियता वास्तिवक होती है, वासनामूलक नहीं।

(२०) हँसी-दिल्लगी का शौक—मजािकया प्रवृत्ति तथा मस-खरापन—जिनका यह भाग उन्नत होता है उनमें उपर्युक्त प्रवृत्ति अधिक पायी जाती है। वे हाजिर-जवाब भी होते हैं।

- (२१) नकल करने की आदत—यह भाग पुष्ट होने से दूसरे की नकल करने की प्रवृत्ति होती है। यदि विद्वत्ता आदि के अन्य विशिष्ट लक्षण हों तो ग्रन्थकारिता, मशीन-निर्माण आदि में अन्य लोगों के ग्रन्थ किंवा मशीन आदि का अनुसरण जातक करता है। यदि विद्वत्ता आदि के लक्षण न हों तो दूसरों की नकल कर मजाक उड़ाना तथा चुहलबाजी करना—यही आदत जातक में पायी जाती है।
- (२२) वस्तु-निर्देशता—पृथक् करण—यदि यह भाग उन्नत हो तो विश्लेषणात्मक बुद्धि प्रवल होती है। संयुक्त वस्तुश्रों या विचार को ग्रलग-ग्रलग कर जातक उलभी हुई गुत्थियों को सुल-भाने में सफल होता है।

- (२३) यह भाग पुष्ट होने से मनुष्य को बहुत काल पहले भी देखे हुए आदिमियों या वस्तुओं का अच्छी तरह स्मरण रहता है। पुस्तक के क्लोक या किवता या गद्यांश याद रखना भिन्न बात है और लोगों या वस्तुओं का स्वरूप याद रखना भिन्न। ऐसे जातक एक बार देखे हुए लोगों को तुरन्त पहचान लेते हैं और वस्तुओं की—आकार के दृष्टिकोण से परख भी अच्छी होती है।
- (२४) कौन सी चीज कितनी लम्बी या कितनी चौड़ी थी— इस सम्बन्ध में स्मरण-शक्ति तथा परखने की शक्ति—इस स्थान के उन्नत होने से होती है।
- (२५) यह भाग पुष्ट होने से जातक वस्तु को छूकर या हाथ में लेकर उसके वजन का अनुमान अच्छी तरह लगा सकता है। ऐसे जातक जल्दी घबराते नहीं।
- (२६) यह भाग बहुत अच्छा हो (पूर्ण उन्नत तथा सुन्दर हो) तो जातक 'रंग' का परिज्ञान भली प्रकार कर सकता है। प्रायः साधारण आदमी 'रंग' की उतनी बारीकियों में नहीं जाता। किन्तु कलाकार या जो विविध रंग या 'शेड' के कपड़े मिलों में बनवाते हैं 'रंग' तथा उसके प्रभाव के विशेष पारखी होते हैं। रत्न-परीक्षक भी जरा से रंग के अन्तर से रत्नों की कीमत एकदम कम या ज्यादा आँकते हैं।
- (२७) इस भाग के नीचे वे स्नायुपेशियाँ हैं जिनके विशेष सिक्य होने से जातक यात्रा करना पसन्द करता है और भ्रमणशील होता है।
- (२८) इस भाग के उन्तत होने से मनुष्य किसी वस्तु का मूल्यांकन ग्रच्छी तरह कर सकता है। इसके श्रतिरिक्त हेतु तथा तर्क की बुद्धि श्रच्छी होती है।
- (२६) इस माग के नीचे वे स्नायुपेशियाँ हैं जिनसे मनुष्य सुब्यवस्था पसन्द करता है ग्रौर उसके विचारों, कार्यों तथा व्यव-

हार की वस्तुओं में कायदा, सफ़ाई तथा सुव्यवस्था नज़र आती है।

- (३०) इस भाग के उन्नत तथा पुष्ट होने से प्राचीन घटनाओं की स्मृति अच्छी होती है।
- (३१) इस भाग के पुष्ट होने से किस समय क्या बात हुई थी—तथा ग्रन्य समय-सम्बन्धी वातों का ग्रनुमान करने में जातक कुशल होता है।
- (३२) इस भाग के नीचे वे स्नायुपेशियाँ हैं जिनके उन्नत होने से जातक गान व वाद्य में कुशल होता है तथा भिन्न-भिन्न रसों तथा तालों का सूक्ष्म ज्ञान और उनमें विश्लेषण करने की विशेष योग्यता होती है।
- (३३) यह नेत्रों के ऊपर मस्तक का भाग है। जिनका यह भाग पुष्ट हो वे नयी भाषा सीखने में विशेष पटु होते हैं। कई भाषाश्रों के पंडित होते हैं।
- (३४) इस भाग के नीचे वे स्नायु हैं जिनके पुष्ट तथा सिक्रय होने से व्यक्ति भिन्न-भिन्न विषयों का विश्लेषण तथा तुलनात्मक विवेचन एवं ग्रालोचना करने में विशेष क्षम होता है।
- (३५) इस भाग का सम्बन्ध दार्शनिक अनुसंधानों से है। यह उन्नत होने से जातक दर्शन-शास्त्र का विशेष अध्ययन करता है।
- (३६) यदि आँख के नीचे की हड्डी कुछ उठी हुई हो तो विविध भाषाओं को याद रखने की क्षमता (स्मरण-शक्ति) विशेष होती है।
- (३७) नं० (१०) तथा नं० (३) के बीच का स्थान उन्नत हो तो 'एकाग्रता' की विशेष शक्ति होती है।
- (३८) कनपटी के पास का यह भाग उन्तत हो तो खाने-पीने का बहुत शौक होता है। ऐसे जातक को भूख (सच्ची या भूठी) बहुत लगती है, जिह्ना-लोलुपता की पूर्ति के लिये विशेष उत्सुक-रहता है।

# 'सिर'-भारतीय मत

पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने शरीर के ग्रन्य ग्रंगों की ग्रंपेक्षा सिर का ग्रध्ययन विशेष किया है इसलिये हाथ को छोड़कर ग्रन्य ग्रंगों की ग्रंपेक्षा 'सिर'-सम्बन्धी ग्रध्ययन का जितना साहित्य पाश्चात्य देशों में उपलब्ध होता है उतना हमारे शास्त्रों में नहीं। हमारे यहाँ ग्रनक शरीर-ग्रंगों में 'सिर' भी एक प्रधान ग्रंग है—यह विचार कर सूत्र-रूप से थोड़े में बहुत बता दिया है। 'भविष्य पुराण' का वचन है—

> "उच्चैरनिम्नं तु शिरः श्लक्ष्णं संहतमेव च । छत्राकारं नरेन्द्राणां गवाढ्यं मंडलं स्मृतम् ॥"

ऊँचा, नीचा नहीं, चिकना, दृढ़, छत्राकार (छतरी की तरह का चारों ग्रोर वरावर गोलाई लिये—लंबोतरा नहीं) सिर, श्रेष्ठ पुरुपों का होता है। जिनका शिर मंडलाकार होता हैं उनके पास गो-सम्पत्ति (गाय, वैल, वछड़ा) विशेष होती है। पहले गो-सम्पत्ति कृषि, धन-धान्य, समृद्धि का द्योतक था। ग्रविचीन समय में इसका ग्रयं घन-सम्पत्ति युक्तःकरना चाहिये।

यदि सिर विषम हो (बेढंगे तौर पर ऊँचा-नीचा) तो दरिद्रता प्रकट करता है। यदि अन्दाज से बहुत बड़ा हो तो भी मनुष्य दुःखित रहता है। हाथी के कुंभ (सिर का एक भाग) की तरह परस्पर अच्छी तरह जुड़ा हुआ चारों श्रोर एक-सी क्रमिक ढाल वाला सिर जिसका होता है वह धनी श्रौर भोगयुक्त होता है। जिसका सिर चपटा हो उसके माता-पिता दीर्घायु नहीं होते अथवा उसको माता-पिता का किसी भी कारण से पूर्ण सुख नहीं प्राप्त होता। यदि घड़े की तरह सिर हो तो यात्रा बहुत करता है। यदि सिर नीचा हो (अर्थात् अपर की श्रोर उभार न हो) तो अनर्थ का कारण

होता है। ऋर्थात् ऐसा मनुष्य दिरद्र होता है ऋौर ऋषितयों में फँसा रहता है---

"जिपमं तु दरिद्राणां शिरोदैध्यें तु दुःखिता।
गज कुंभनिमं सक्तं समं सर्वत्र भोगिनः।।
चिपिटं तु शिरो यस्य हन्यात् हि पितरौ नरः।
घटाकृति शिरोऽध्वान मसकृत्सेवते नरः।।
निम्नं शिरोऽनर्थदं स्यान्नराणामृषभोत्तम।।"

वराह मिहिराचार्य ने भी 'बृहत्संहिता' में लिखा है कि घड़े की-सी आकृति का सिर वाला व्यक्ति सदैव यात्रा करने की इच्छा रखता है और जो 'द्विमस्तक' हो, जिसका मस्तक देखने में ऐसा लगे कि दो मस्तक मानो जुड़े हुए हैं—वह व्यक्ति पाप-कर्म करने वाला और निर्धन होता है।

यहाँ यह बताना आवश्यक है कि 'द्विमस्तक' से क्या तात्पर्य है। जब सिर की गोलाई श्रीर ऊँचाई समान रूप से चारों श्रोर होती है तो वह सुन्दर मस्तक प्रतीत होता है किन्तु ऊपर का भाग दो जगह से श्रिधक ऊँचा हो या श्रागे के सिर के अनुरूप पीछे का भाग न हो या वीच से विभाजित हो तो ऐसा प्रतीत होगा कि दो अलग-अलग आकार और परिमाण के सिर के आधे-आधे भाग लेकर जोड़ दिये गये हैं। ऐसे सिर वाले व्यक्ति को 'द्विमस्तक' कहते हैं।

हाथी के 'कुंभ'-सहश सिर ग्रीर 'घट'—घड़े के सहश सिर में क्या ग्रन्तर है यह बताना भी ग्रावश्यक है। हाथी के सिर के दो भाग होते हैं प्रत्येक भाग 'कुंभ' कहलाता है। यह 'घड़े' की तरह होता है इसलिये इसे 'कुंभ' कहते हैं क्योंकि 'कुंभ' का ग्रथं है 'घड़ा', तब 'कुभ' ग्रीर 'घट' में क्या ग्रन्तर है कि शास्त्रकारों ने दोनों तरह के सिर का पृथक्-पृथक् फल निदंश किया ? प्रथम ग्रन्तर यह है कि हाथी का कुंभ उलटे घड़े की तरह होता है। दूसरा ग्रन्तर है कि हाथी के कुंभ में ढलाव क्रमशः होता है । 'घट' में अधिक । ''घट मूर्द्धी चाध्वरुचि द्विमस्तकः पापकृत् धन परित्यक्तः ।'' (बृहत्संहिता)

"धन विरहितो द्विमौलिः पापरतो मीन मौलिरति दुःखी। ग्रध्वरुचिर्घट मौलिः घननत मौलिः सदानिन्द्यः॥" (सामुद्रतिलक)

मछली की तरह जिसका सिर हो वह ऋति दुः खी होता है। आगो की श्रोर जिसका सिर भुकाहो वह भी श्रच्छा नहीं।

लंका देश के प्राचीन विद्वान् श्री श्रनवमदर्शी के मतानुसार यदि सिर दोनों श्रोर विभाजित दिखाई दे—जैसे हाथी के सिर पर दोनों श्रोर 'कुंभ' होते हैं तो जातक परस्त्रीगामी होता है—

"दिघा विभिन्ना द्विप कुंभ तुल्यं। शिरो भवेदन्य वधूरतानाम्॥"

#### सिर का परिमाण

ठोड़ी से लेकर नाक, ललाट, सिर के ऊपर फीते को ले जाकर जहाँ सिर के वाल पीछे समाप्त होते हैं, वहाँ तक नापिये। यह नाप ३२ ग्रँगुल हो तो सिर श्रेष्ठ है, यदि इससे न्यून हो तो बड़प्पन की निशानी नहीं। एक कान से दूसरे कान तक १८ ग्रँगुल लम्बाई होनी चाहिये। प्रत्येक मनुष्य को स्वयं के ग्रगुल से नापना चाहिये। मध्यमा उंगली के मध्य पर्व की चौड़ाई को एक ग्रँगुल समऋना चाहिए—

''ग्राचिवुक पश्चिम कचप्रान्तं द्वात्रिशदङ्गुलो सूर्घा। कर्णद्वयस्य मध्ये पुनरष्टाधिक दशांगुलिकः॥''

# स्त्रियों का सिर

जिस स्त्री के सिर का घेरा लम्बाई से दुगुना और 'ललाट' से तिगुना हो वा हाथी की तरह सिर हो वह उत्तम है। ललाट कितना लम्बा है—इसे एक फीते से नापिये। फिर कान के ऊपर से सिर

को चारों ग्रोर से नापिए। यदि सिर के चारों ग्रोर की नाप, ललाट की लम्बाई से तिगुनी हो तो यह प्रशस्त है।

'स्कन्द पुराण काशीखंड' में लिखा है कि यदि स्त्री का सिर हाथी के 'कुंभ' की तरह रोलाई लिये हो तो सौभाग्य और ऐश्वयं का सूचक है। जिसका स्थिर 'स्थूल' हो वह विधवा होती है तथा जिसका सिर दीघं हो वह दासी की तरह घर का काम परिश्यमपूर्वक करने में हो अपना जीवन विताती है। चारों ग्रोर वरावर उन्नत सिर ग्रुभ लक्षण है। यदि सिर विशाल हो तो भी दुर्भाग्य-सूचक है। 'गरुड़ पुराण' के मतागुसार स्त्रियों का सिर 'सम' होना अच्छा है। इसके विपरीत यदि 'विषम' हो (वीच-वीच में कहीं निकला हुग्रा ऊँचा-नीचा) तो यह अच्छा नहीं—

"द्विगुणं परिणाहेन ललाटात् त्रिगुणं च यत् । शिरः प्रशस्तं नारीणां सुधन्या हस्ति मस्तका ॥ गजकुंभ निभोवृत्तः सौभाग्यैश्वयं सूचकः । स्थूल सूद्धी च विधवा दीर्घशीर्षा च वन्धकी ॥ विशालेनापि शिरसा भवेद्दीभीग्य भाजनम् ॥"

पुरुषों के 'केश'

सिर के बालों को केश कहते हैं यदि पुरुषों के सिर के केश, शरीर के रोम, या दाढ़ो-मूँछ के वाल रूखे, मोटे, कड़े, चुभने वाले, फटे' या भूरे हों तो ऐसे व्यक्ति दु:खित रहते हैं—अर्थात् धनवान सौभाग्यशील नहीं होते। बहुत घने बालों की अपेक्षा कुछ कम घने हों तो अधिक प्रशस्त है। केशों का अमर के समान श्याम वर्ण, सुन्दर चिकनाई लिये हो तथा मृदुता सौभाग्य का लक्षण है ऐसा 'भविष्यपुराण' का वचन है—

१-फटे से तात्पर्य है श्रंग्रभाग में दो शाखायुक्त ।

वराहमिहिर का भी मत है कि-

"एकैक भवैः स्निग्धैः कृष्णैराकुंचितैरभिन्नाग्रैः ।
मृदुभितन्वाति बहुभिः केशैः सुखभाक् नरेन्द्रो वा ॥
बहुभूल विषम किपलाः स्थूल स्फुटिताग्र परुष ह्रस्वाश्च ।
ग्रित कुटिलाश्चातिधनाश्च मूर्द्धेजा वित्तहीनानाम् ॥"

सर्थात् एक रोमकूप में एक ही बाल होना, स्निग्धता (चमक स्रौर मुलायम होना), कोमलता, कृष्ण वर्ण (विलकुल स्याह) स्रौर बहुत घने न होना सुखी स्रौर श्रेष्ठ पुरुप का लक्षण है। यदि एक ही जड़ से बहुत से बाल निकलें, वालों में सफ़ेदी लिये हुए भूरापन हो, मोटे हों, स्रागे से छिदे (दो बाखा वाले), सख्त स्रौर छोटे हों, स्रत्यन्त कुटिल (ऐसे घुँघराले कि छल्ले-छल्ले से पड़ जावें), या स्रत्यन्त सघन हों तो वित्तहीनता का लक्षण है। ऐसे पुरुपों के पास लक्ष्मी स्थिर नहीं होती।

### स्त्रियों के केश

'गरुड़ पुराण' में लिखा है कि काले, चिकने, मुलायम ग्रोर ग्रागे से कुंचित होने वाले केश यदि स्त्रियों के हों तो ग्रुम है। 'भविष्य पुराण' का भी मत है कि सूक्ष्म, कृष्ण, मृदु, स्निग्ध तथा ग्रागे से कुछ मुड़ने वाले केश लक्ष्मी ग्रीर सौभाग्य के सूचक हैं। इससे विपरीत यदि मोटे, भूरे, कर्कश, रूखे केश हों तो क्लेश ग्रीर शोक देगे वाले होते हैं। 'स्कन्द पुराण काशीखंड' में लिखा है—

"केशा श्रिलकुलच्छायाः सूक्ष्माः स्निग्धाः सुकोमलाः ।
किञ्चिता कुञ्चिताग्राश्च कुटिलाश्चाित शोभनाः ।।
परुषा स्फुटिताग्राश्च विरलाश्च शिरोग्हाः ।
पिगला लघवो रूक्षा दुःख दारिद्रच वान्धवाः ।"
पुरुषों के केश विरल होना गुण है किन्तु इसके विपरीत स्त्रियों
के केश का सघन होना गुण है।

पुरुषों का ललाट

"ललाटेनार्घ चन्द्रेण भवन्ति पृथिवीश्वराः । विपुलेन ललाटेन महानरपितः स्मृतः । श्लक्ष्णेन तु ललाटेन नरो धर्मरतस्तथा ॥" (भविष्य पुराण)

यदि पुरुष का ललाट श्रधंचन्द्र की तरह हो तो ऐसा व्यक्ति जमीन-जायदाद का मालिक, ऐश्वयं-सम्पन्न होता है। विपुल (उन्नत श्रीर फैला हुग्रा) ललाट होने से मनुष्य ऊँचे श्रोहदे पर पहुँचता है। यदि ललाट चिकना हो तो मनुष्य धर्म में रत (धार्मिक) होता है।

जिस व्यक्ति के ललाट में त्रिशूल या 'पट्टिश' (भाले) का चिह्न हो वह बहुत ऊँचे पद पर पहुँचने वाला (गवर्नर, मिनिस्टर म्रादि) भोगी (घनैश्वयंसम्पन्न, सुखी) तथा कीर्तिमान होता है। जिनके दोनों नेत्रों के ऊपर के भाग की ललाट की हड्डी विपुल (बड़ी भौर फैली हुई) ग्रीर उन्नत (ऊँची) हो ऐसे व्यक्ति घन्य हैं। ग्रर्थात् वे ख्याति-प्राप्त, घनधान्य, ऐश्वयं-सम्पन्न, बहुत मान ग्रीर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले होते हैं।

जिसका ललाट नीचा हो उसको पुत्र-सुख कम होता है। यह दिरद्रता का लक्षण भी है। यदि ललाट ऊँचा-नीचा हो तो भी मनुष्य धनहीन होता है। यदि सीप की तरह ऊँचा और फैला हुआ ललाट हो तो उच्च विद्वत्ता का लक्षण है—

"शुक्ति विशालै राचार्याः शिरा सन्नतै रधर्मरताः ।" (बृहत् संहिता)

यदि ललाट नीचा हो ग्रौर उसमें नसें निकली हुई दिखाई दें तो मनुष्य ग्रधमं में रत रहता है। किन्तु यदि इन नसों से 'स्वस्तिक' का चिह्न बना हुग्रा हो ग्रौर ललाट उन्नत हो तो मनुष्य धनिक होता है। जिसका ललाट सकड़ा होता है वे कृपण होते हैं। जिनका ललाट नीचा हो वे क्रूर-कर्म करने वाले तथा हिंसक होते हैं श्रौर यदि ग्रन्य ग्रगुभ लक्षण हों तो जेल जाने का या गहरी विपत्ति में पड़ने का योग भी बन सकता है। बहुत उन्नत ललाट वाले प्रायः स्वतन्त्र ग्रौर हुकूमत करने वाले होते हैं।

समुद्र ऋषि का कथन है-

"निःस्वा विषमभालेन दुःखिता ज्वर जर्ज्जराः । परकर्म करानित्यं प्राप्यन्ते वधवन्धनम् ॥"

जिसका ललाट ऊँचा-नीचा हो (क्रमशः ऊँचा नहीं—कुछ ऊँचा फिर घँसा हुग्रा फिर ऊँचा) वे दुःखी, ज्वर-पीड़ित ग्रीर धनहीन होते हैं। ऐसे लोगों का जीवन दूसरों का काम करने (नौकरी) में ही जाता है। ऐसे व्यक्तियों के हृदय में दया कम होती है ग्रीर कष्ट पाते हैं।

'सामुद्रतिलक' का वचन है कि जिसके ललाट में रेखाओं सेठ नसों से या रोम से 'श्रीवत्स', 'धनुष' ग्रादि के ग्रुभ चिह्न बनते हों वे भोगी (स्त्री, धन, वाहन, भृत्य ग्रादि भोग-साधन सम्पन्न) ग्रौर उच्च पदवी प्राप्त करने वाले होते हैं—

"श्रीवत्स कार्मुकाद्या यस्य शिरारोमिभः कृता भाले। रेखाभिवी नृपतिभोगी व जायते सपदि॥" सलाट-लक्षण से ग्रायु-विचार

यदि ललाट फैला हुम्रा भी कम हो ग्रौर ऊँचा भी कम हो तो व्यक्ति ग्रल्पायु होता है। इसके ग्रितिरक्ति ललाट की रेखाग्रों से भी श्रायु का ज्ञान किस प्रकार हो यह 'भविष्य पुराण' में बताया गया है।

"जिस स्त्री या पुरुष के पाँच सम्पूर्ण रेखा ललाट में हों वे ऐश्वयंवान होते हैं ग्रौर १०० वर्ष तक जीते हैं—अर्थात् पूर्णायु प्राप्त करते हैं। यदि चार रेखा ग्राड़ी ग्रौर सम्पूर्ण हों तो ५० वर्ष

की आयु और यदि ३ रेखा पूर्ण हों तो ७० वर्ष की आयु समभनी चाहिये। यदि दो रेखा सम्पूर्ण और अखंडित हों तो ६० वर्ष तक और यदि केवल एक रेखा पूर्ण हो तो ४० वर्ष तक की आयु निर्धा-रित करनी चाहिये। यदि ललाट में कोई रेखा न हो तो केवल २३ वर्ष की आयु समभनी चाहिये।"

पूर्णायु १०० वर्ष की मान कर—'भविष्य पुराण' में जो आयु का मान दिया गया है, वह उस समय तो अवश्य विलकुल ठीक लागू होता था जब लोग दीर्घायु होते थे। किन्तु आजकल पूर्ण दीर्घजीवी व्यक्ति भी १०० वर्ष तक नहीं जीते इसलिये यदि साधारणतया इसमें कुछ न्यूनता कर दी जावे तो आयु का अधिक सही अनुमान बैठेगा। इंगलण्ड आदि ठण्डे और विशेष धनधान्य, आरोग्य, साधन-सम्पन्न देशों में भारत की अपेक्षा दीर्घजीवी व्यक्ति होते हैं। गत १५-२० वर्षों में भारत में भी औसत आयु वढ़ गई है। इसलिये देश और काल का पूर्ण विचार कर—पूर्णायु १०० की अपेक्षा कुछ कम कायम कर—उसी कम से ४ रेखा की, ३ रेखा की, २ रेखा की और १ रेखा की—जितनी रेखा ललाट में आड़ी, अविच्छिन्न सुन्दर हों, आयु निश्चित करना उचित है।

यह रेखा सारे ललाट में एक ग्रोर से दूसरी ग्रोर तक पूर्ण होनी चाहिये तभी प्रत्येक रेखाकृत पूर्ण ग्रायु-मान ठीक बैठेगा। वराहमिहिर का मत ऊपर दिये गये 'भविष्य पुराण' के मत से कुछ भिन्न है। वह लिखते हैं—

"तिस्रो रेखाः शतजीविनां ललाटायताः स्थिता यदि ताः । चतसृभि रवनीशत्वं नवति श्चायुः स पञ्चाब्दा ॥ (बृहत् संहिता—ग्रध्याय ६८, श्लोक ७५)

यदि सारे ललाट पर तीन लम्बी आड़ी रेखा हों तो मनुष्य सौ वर्ष तक जीता है। यदि ऐसी चार रेखा हों तो राजा हो और ६५ वर्ष की आयु हो।" ललाट की रेखा सारे ललाट पर फैली हुई (एक म्रोर से दूसरी म्रोर तक पूणं) ग्रुभ लक्षण है किन्तु यदि यह कटी हो तो मनुष्य व्यभिचारशील होता है। यदि रेखा न हो तो भी ६० वर्ष की म्रायु होती है। यदि रेखा ललाट के ऊपरी भाग पर केश को छुए तो ६० वर्ष की म्रायु ग्रीर यदि पाँच रेखा हों तो ७० वर्ष की म्रायु । यदि एक रेखा के म्रायु में मन्य रेखा काटती हो या कोने पर मिल जावे तो ६० वर्ष की म्रायु ग्रीर बहुत सी (पाँच से म्रधिक) रेखा हों तो जातक केवल ५० वर्ष जीता है। यदि रेखाएँ टेढ़ी हों (म्राही तो हों किन्तु बिलकुल सीधी न हों) तो मनुष्य की म्रायु केवल ४० वर्ष की, ग्रीर भों को छूती हुई म्राडी रेखा हो तो ३० वर्ष की म्रायु होती है। यदि रेखा ललाट के वायीं म्रोर को मुकी हुई हो तो केवल २० वर्ष समक्ता चाहिए। यदि रेखा छोटी हों तो मनुष्य मलपायु होता है। कोई रेखा लम्बी भीर कोई छोटी हो तो इसी म्रनुपात से म्रायु निश्चय करनी चाहिए।" (बृहत्संहिता, म्रध्याय ६६, क्लोक ७६-७६)

उपर्युक्त क्लोकों से वराहिमिहिर और 'भविष्य पुराण' के मतों में अन्तर प्रतीत होता है, परन्तु सामंजस्य के लिये शास्त्रकारों ने यह व्याख्या की है कि 'भिवष्य पुराण' में जो पाँच रेखा होने पर १०० वर्ष की पूर्णायु वताई है वह वरामिहिर ने ३ रेखा होने पर ही—इसका कारण यह है कि वराहिमिहिर के मतानुसार तीन रेखा ललाट पर एक कान से दूसरे कान तक पूर्ण होनी चाहिये क्योंकि 'गरुड़ पुराण' में लिखा है कि जिनके एक कान से दूसरे कान तक ललाट पर फैली हुई तीन पूर्ण रेखा हों वे सौ वर्ष तक जीते हैं—

"ग्राकर्णान्तगता रेखास्तिस्त्रः स्युश्च शतायुषः। ललाटोपसृता स्तिस्रो रेखाः स्युः शतवर्षिणाम्।।" एक कान से दूसरे कान तक ललाट पर रेखा होनी तभौ संभव है जव ललाट पूर्ण लम्बा ग्रौर उन्नत हो। इस विषय में सभी शास्त्र एकसम्मत हैं कि यदि ललाट की रेखा ह्रस्व हों ग्रीर कटी हुई हों तो ऐसा मनुष्य ग्रल्पायु ग्रीर व्यभिचारशील होता है। रेखाग्रों का कटा होना या टेढ़ा-मेढ़ा होना ग्रच्छा लक्षण नहीं है। स्त्रियों के ललाट

''ब्रर्ढेन्दु प्रतिमा भोगमरोश मनायतम्। तत् श्रीभोगकरं श्रेष्ठं ललाटं वर योषिताम्।।''

(भविष्य प्राण)

म्रष्टिमी के चन्द्र के म्राकार का, जिस पर रोएँ न हों, बहुत चौड़ा नहीं—ऐसा ललाट मदि स्त्रियों का हो तो श्रेष्ठ है। इस गुभ लक्षण से स्त्री घनी ग्रीर सौभाग्ययुक्त होती है। 'स्कन्द पुराण' के म्रनुसार स्त्रियों का ललाट यदि ग्रागे भुका न हो, रोमरहित हो, म्रष्टिमी के चन्द्रमा का ग्राकार का हो, उसमें नसें दिखाई न दें, ग्रौर तीन ग्रँगुल चौड़ा हो तो सौभाग्य ग्रौर ग्रारोग्य प्रकट करता है।

जिस स्त्री के ललाट पर रेखाओं से स्वस्तिक का चिह्न बने वह राज्य ग्रौर सम्पदा पाती है ग्रर्थात् बहुत उच्च पदवी, मान-प्रतिष्ठा व धनैदर्यशालिनी होती है। यदि उसके ललाट पर रेखाओं से त्रिशूल चिह्न बने तो हजारों स्त्रियों की स्वामिनी होती है (वह स्वयं हुकूमत करती है या उसका पित बहुत उच्च-पदाधिकारी होता है)।

समुद्र ऋषि के मतानुसार भी स्त्रियों का ललाट तीन अँगुल से अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिये। ललाट का निर्मल होना तथा बराबर (गड्ढेदार नहीं) और सुन्दर होना जिसमें नसें और रोएँ दिखाई न दें दीर्घ आयु, सुख और धन का द्योतक है।

यदि ललाट पर नसें ग्रीर रोएँ ग्रधिक हों तो ग्रगुभ लक्षण है। जिसका ललाट बहुत लभ्वा हो उसका देवर (पित का छोटा भाई) दीर्घायु नहीं होता।

# २५वी प्रकरण

# तिल-विचार

तिल और मस्सों का विचार इस प्रकरण में दिया जा रहा है। वराहमिहिर के मतानुसार यदि मस्सा शरीर के वर्ण का हो या उज्ज्वल कान्तियुक्त हो तो बाह्मण के लिये विषेष शुम होता है। प्रयात् यदि बाह्मण के शरीर पर ऐसा मस्सा हो तो उसके लिये शुभ होता है, क्षत्रिय के शरीर पर सफ़ेद (उज्ज्वल कान्ति का—शरीर के वर्ण की भाँति हो) या कुछ ललाई लिए हुए मस्सा हो तो शुभ है। वैश्य के शरीर पर उज्ज्वल कान्ति का, ललाई लिये हुए या कुछ पोलापन लिये हो तो शुभ है। शूद्र के शरीर पर उपर्युक्त तीनों में से किसी रंग का या काला मस्सा हो तो वह भी शुभ है।

यदि सिर पर उपर्युक्त शुभ मस्सा हो तो बहुत घनागम होता है। अगर चेहरे के पृष्ठभाग पर (सिर के पिछले हिस्से पर हो) तो भी सौभाग्य-लक्षण है। ललाट पर होने से बहुत घनागम होता है। भों पर दौर्भाग्य का लक्षण है। यदि अवों के बीच में हो तो ऐसे व्यक्ति का प्रियजनों से विशेष समागम होता है किन्तु ऐसा व्यक्ति स्वयं दुष्ट होता है। पलक पर मस्सा हो तो दुःखदायी है। नेत्र पर हो तो प्रियजनों का दर्शन-सुख, यदि कनपट्टी या भों के अपर ललाट और नेत्र की हड्डी के योग-स्थान पर हो तो ऐसा मनुष्य सब-कुछ त्याग कर संन्यास ग्रहण करता है। जहाँ नेत्र से आंसू गिरते हैं उस स्थान पर हो तो चिन्ता उत्पन्न होती है।

बहुत बार यह देखा गया कि जन्म के समय तो मस्सा इत्यादि नहीं होता, वाद में हो जाता है। जब नवीन मस्सा हो, तब 'चिन्ता उत्पन्न होना' आदि फल लागू होते हैं। यदि नाक पर हो तो नवीन वस्त्र-प्राप्ति, कपोल पर सुत-प्राप्ति, श्रोष्ठ पर उत्तम भोजन, विदुक पर भी यही फल होता है। हनु प्रदेश पर हो तो बहुत धनागम होता है श्रीर कान पर होने से भूषण-प्राप्ति तथा ज्ञान-प्राप्ति, वेदान्तादि का श्रष्ययन होता है। गले पर हो तो अच्छे पदार्थ, भोजन श्रीर पीने के लिये पेय प्राप्त हो। जहाँ सिर श्रीर गर्दन का जोड़ है वहाँ मस्सा निकल श्रावे तो लोहे के शस्त्र या श्रीजार से चोट लगती है—श्रीवा पर चोट। किन्तु यदि हृदय पर या वक्षःस्थल पर हो तो पुत्र-प्राप्ति। पाइवं (पसली) या उसके नीचे हो तो दुःख। कंघे पर हो तो वृथा घूमना श्रीर कांख में हो तो अनेक प्रकार से धननाश हो। पीठ पर होने से दुःख श्रीर चिन्ताशों से निवृत्ति होती है। बाहु पर हो तो शत्रुनाश, भूषण तथा वस्त्र-प्राप्ति। किन्तु यदि कलाइयों पर हो तो श्रशुभ है—मनुष्य स्वयं बन्धन को प्राप्त होता है।

यदि हाथ या उंगलियों पर हो तो घनागम और सौभाग्य का लक्षण है, किन्तु पेट पर हो तो दुःख या क्लेश का लक्षण है। नाभि पर होने से उत्तम भोजन और पेय पदार्थ प्राप्त हों। यदि नाभि के नीचे हो तो चोरी से घनहानि होती है। यदि वस्ति पर हो तो घन-धान्य, मेढू पर सुन्दर स्त्री और पुत्र-प्राप्ति, वृषण पर सौभाग्य, उससे नीचे घनागम प्रकट करता है।

आँघ पर 'पिटक' या मस्सा हो तो सवारी तथा स्त्री का लाभ; घुटनों पर हो तो ऋगुभ होता है। शत्रुश्रों से हानि होती है। पिडलियों पर होने से शस्त्राघात से पीड़ा, टखनों पर बन्धन, यात्रा-कष्ट ग्रादि ग्रगुभ फल।

नितम्ब पर धनानाश, एड़ी पर किसी से अनुचित सम्बन्ध

१. हनु और चिबुक ठोड़ी को कहते हैं परन्तु कौन सा भाग हनु और कौन सा भाग चिबुक कहलाता है यह पृष्ठ ४४ पर देखिये।

२. बस्ति शरीर के किस भाग को कहते हैं यह पृष्ठ ३८७ पर देखिये।

अरेर यात्रा। पैर की उंगलियों पर बन्धन, किन्तु पैर के अँगूठे पर गुभ फल——लोगों से सम्मान प्राप्त होता है।

पुरुषों के शरीर पर मस्सा, फड़कना, तिल, लहसन या भौरी शरीर के दक्षिण भाग पर हो तो शुभ होता है। स्त्रियों के वाम भाग पर शुभ, दाहिने श्रंग में श्रशुभ समभना चाहिये। ऊपर जो मस्सों का फल दिया गया है वही तिल, लहसन तथा भौरी का होता है। शरीर में तिल, मस्से श्रौर लहसन

श्रनेक भारतीय शास्त्रों का श्रवलोकन कर 'जैनमत पताका' में तिल, मस्सों श्रादि के निम्नलिखित फल दिये हैं। वे यहाँ उद्धृत किये जाते हैं—

- (१) "शरीर के चमड़े पर तिल-जैसे आकार का श्याम रंग का निशान हो उसको तिल बोलते हैं। चमड़ी में कुछ ऊँची बढ़कर मांस की छोटी-सी गाँठ राइ या बाजरे जितनी हो उसको मस्सा बोलते हैं, इससे बड़ा मस्सा हो वह अच्छा नहीं।
- (२) लहसन उसको बोलते हैं जो कुसुंभे के रंग के माफ़िक लाल रंग का निशान शरीर की चमड़ी पर होता है। तिल, मस्सा या लहसन कोई हो, अगर खूबसूरत या साफ़ हो तो उम्दा फल देगा, बदसूरत या टूटा-फूटा हो तो अच्छा फल न देगा।
- (३) व्यंजन शब्द का अर्थ तिल या मस्सा है। तिल-मस्से का रंग स्याम और लहसन का रंग लाल या कुछ स्याम होता है।
- (४) मस्तक पर तिल, मस्सा या लहसन हो तो वह पुरुष हर जगह इज्जत पावे ग्रीर फायदा मिले।
- (५) ललाट की दाहिनी तरफ़ तिल हो वह शख्स दौलत पावे, वायीं तरफ़ हो तो फल कम होगा, मगर विलकुल बेफ़ायदे नहीं।
  - (६) भ्रूपर तिल हो तो मुल्कों की सैर करे ग्रौर लाभ उठाये।
  - (७) ग्रांख पर तिल हो तो नेता तथा ग्रधिकारी हो।
  - (८) मुख पर तिल हो तो दौलत ऋला ऋल मिले।

- (६) गाल पर तिल हो तो उसकी पत्नी सुन्दर हो।
- (१०) ऊपर के ओष्ठ पर तिल हो तो दौलत पावे और उसकी बात ऊँची रहे।
  - (११) नीचे के होंठ पर तिल हो तो कंजूस हो।
  - (१२) कान पर तिल हो तो गहने, जवाहरात बहुत पहने।
- (१३) गर्दन पर तिल हो तो उसको ऐश-धाराम मिले और दीर्घाय हो।
- (१४) दाहिनी छाती पर तिल हो तो उसको अच्छी स्त्री मिले भौर लाभ हो। बायीं छाती पर तिल हो तो लाभ कम होगा मगर तिल बिलकुल निष्फल न होगा।
- (१५) दाहिने हाथ पर तिल हो तो अपने हाथ की कमाई मोगे। बायें हाथ पर हो तो कम फल देने मगर बिलकुल ग़लत नहीं। यदि दाहिने कंघे पर तिल हो तो काफ़ी इल्म हो, बायें कंघे पर हो तो कम इल्म हो।
  - (१६) हाथ के पंजे पर तिल हो तो दिल का दिलेर हो।
- (१७) जांघ पर तिल हो तो उसको सवारी का सुख मिले स्रोर फ़ौज में फ़तह पावे।
- (१८) पाँव पर तिल हो, वह पुरुष मुल्कों का सफ़र करे भीर कायदा उठावे।
- (१६) पुरुष के दाहिने श्रंग पर तिल, मस्सा या लहसन हो तो श्रच्छा फ़ायदा करें। श्रगर बायें श्रंग पर हो तो कम फल होता है। स्त्री के बायें श्रंग पर तिल, मस्सा या लहसन हो उसका फल
- (१) जिस स्त्री के मस्तक पर तिल हो वह राजा की रानी वने।
  - (२) ललाट पर तिल हो तो घनी पति मिले।
  - (३) आँखों पर तिल हो तो पित की अच्छी नजर बनी रहे।
  - (४) गाल पर तिल हो तो ऐश-ग्राराम भोगे।

- (५) कान पर तिल हो तो गहने-जेवर बहुत पहने।
- (६) गले पर तिल हो तो वह भ्रपने घर में हुकूमत चलावे।
- (७) छाती पर तिल हो तो पुत्रवती हो।
- (=) हाथ पर तिल हो तो उसका पति प्रेम करे।
- (६) जाँघ पर तिल हो, उसके पास नौकर-चाकर बनै रहें।
- (१०) पाँव पर तिल हो तो मुल्कों का सफ़र ज्यादा करे।
- (११) स्त्री के बायें भ्रंग पर तिल, मस्सा या लहसन हो तो ज्यादा फ़ायदा करता है। श्रगर दाहिने भ्रंग पर हो तो कम फ़ायदा मगर बिलकुल निष्प्रभाव नहीं होता।

### पाश्चात्य मत

स्रव पाश्चात्य मतानुसार चेहरे के विविध भागों पर तिल का फल दिया जाता है। सर्वप्रथम ललाट के तिलों का गुभागुभ निर्देश किया जाता है। (देखिये चित्र नं० १३४)

### ललाट के तिल

तिल नं० १—ललाट में ऊपर दक्षिण भाग में यह तिल होता है। इसके फल की पुष्टि के लिये बायीं तरफ़ रीढ़ के नीचे तिल है या नहीं यह देखना चाहिये। यदि यह शहद की भाँति कुछ ललाई



चित्र नं० १३४

लिये हो तो उसे विरासत में सम्पत्ति मिलती है और जमीन-जायदाद से लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। किन्तु उस का स्वभाव कलहप्रिय होता है। यदि यह तिल काले रंग का हो तो जीवन के अन्तिम बीस वर्षों में स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। यदि स्त्री के ललाट पर—इस स्थान पर हो तो उसका स्वभाव अच्छा होगा परन्तु वह अधिक काल, विदेश (जन्मस्थान से दूर) रहेगी। यदि ऐसी स्त्री को संतान-कष्ट हो तो शुभ हीरा या नीलम धारण करना चाहिये।

तिल नं० २—ऐसे तिल के जोड़ का तिल दाहिने हाथ की कोहनी के ठीक नीचे होना चाहिये तभी निम्नलिखित फल की पुष्टि होगी। यदि शहद के रंग का तिल इस स्थान पर ललाट पर हो तो फ़ौजी नौकरी या ठेकों से तथा सोना, चाँदी ग्रौर लोहे ग्रादि धातुग्रों से तथा जानवरों एवं व्यापार ग्रादि से लाभ होगा। यदि हाथ की रेखा से पुष्टि होती हो तो ग्रकस्मात् धन-लाभ भी हो सकता है। किन्तु यदि काले रंग का तिल हो तो ग्रग्रुभ है। यदि स्त्री के ललाट पर हो तो वह कलाकुशल किन्तु ग्रप्रिय बात करने वाली होती है। 'पन्ना' धारण करने से यह दोष कम होगा।

तिल नं ३ — ललाट पर इस स्थान पर तिल हो तो दाहिनी
भुजा पर कोहनी के ऊपर तथा कंधे के नीचे तिल होना चाहिये।
ऐसा व्यक्ति धनी नहीं हो पाता और किसी मित्र के विश्वासघात
के कारण कष्ट को प्राप्त होता है। यदि काले रंग का तिल हो तो
और भी अग्रुभ है। यदि स्त्री के ललाट पर कैसे भी रंग का — इस
स्थान पर तिल हो तो पति-सुख में कमी करता है। ऐसी स्त्री का
स्वभाव भी अच्छा नहीं होता।

तिल नं० ४—दाहिनी भीं के अन्त में कोने पर यह तिल होता है। इसके जोड़ का पेट के दाहिने हिस्से के नीचे कमर और जाँघ के बीच में होता है। यदि यह तिल कुछ ललाई लिये हो तो तिल-विचार ५१६

मनुष्य धनी तो नहीं होता किन्तु ज्ञानोपार्जन तथा पुस्तक-पठन में विशेष रुचि होती है। ऐसे पुरुष को कोई-न-कोई स्त्री घोखा देती है, इस कारण उसके चित्त में स्त्री-जाति से विराग हो जाता है। यदि तिल काले रंग का हो तो कोई विशेष प्रभाव नहीं होता।

यदि स्त्री के ललाट पर यहाँ तिल हो तो उसके विचार श्रच्छे नहीं होते। वह उचित-श्रनुचित सब मार्गों से घन संग्रह को उत्सुक रहती है। यदि जीवन-रेखा तथा हृदय-रेखा बलिष्ठ न हों तो श्रल्पायु होने का भी भय रहता है।

तिल नं० ५—ललाट के ५ नं० के तिल के जोड़ का तिल, दाहिने सीने के नीचे के भाग में होता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान तथा धन-उपार्जन में चतुर होता है। मधु-वर्ण (शहद के रंग का) होने से यह तिल शुभ होता है किन्तु यदि विलकुल काला हो तो भ्रच्छा नहीं। यदि स्त्री के ललाट पर ऐसा तिल हो तो वह धनवती तथा दीर्घायु होती है।

तिल नं० ६—ललाट पर इस स्थान पर तिल हो तो, छाती पर बायों ग्रोर भी तिल होना चाहिये तभी निम्नलिखित फल पूर्ण घटित होगा। यदि मधु-वर्ण का तिल हो तो ३५-४५ वर्ष की ग्रवस्था में गहरी बीमारी का अन्देशा होगा। देखिये जीवन-रेखा से उपर्युक्त लक्षण की पुष्टि होती है या नहीं। यदि तिल काला हो तो ऐसे मनुष्य के जीवन का प्राथमिक तथा मध्य भाग अच्छा नहीं बीतता परन्तु बृद्धावस्था में अपने परिश्रम से अपनी आर्थिक स्थिति सम्हालने में सफल होता है।

यदि किसी स्त्री के ऐसा तिल हो तो वह घनवती होती है। किसी सम्बन्धी द्वारा भी विशेष धन-प्राप्ति का योग होता है। तोस वर्ष की श्रायु में उदर-विकार या श्रन्य दुर्घटना की ग्राशंका होती है। यदि जीवन-रेखा तथा श्रन्य रेखाएँ श्रच्छी हों तो दीर्घायु होती है।

तिल नं ७ ७-इसका स्थान ललाट के मध्य भाग के बायों

भोर है। इसके जोड़ का तिल वायों तरफ़ की पसली के नीचे होता है। यदि मधु-वर्ण का तिल हो तो मनुष्य दुराग्रही, अपनी इच्छा-पूर्ति के लिए अनुचित कार्य करने वाला, अपव्ययी तथा ऐयाश होता है। परन्तु अपनी मिलनसारी और तहजीब से सब पर अच्छा प्रभाव डालता है। यदि तिल का रंग काला हो तो चालीस वर्ष की अवस्था में कोई शिरो-रोग होने की आशंका होगी। पुष्टि के लिए देखिये जीवन-रेखा तथा शीर्ष-रेखा।

यदि स्त्री के ललाट पर, इस स्थान पर तिल हो तो वह अपव्ययी तथा स्वेच्छाचारिणी होती है। ऐसी स्त्री में तीस वर्ष की अवस्था के बाद दुष्प्रवृत्तियाँ और बढ़ेंगी तथा पति से द्वेष करेगी।

तिल नं ० द—इसके मुकाबिले का तिल बायें हाथ की कलाई के ऊपर होना चाहिये। यदि मधु की भांति कुछ ललाई लिये यह ितल हो तो शुभ है। ऐसा मनुष्य धनी तथा ऐयाश होता है किन्तु उसका स्वभाव अच्छा नहीं होता। यदि तिल का रंग काला हो तो कोई विशेष फल नहीं।

यदि स्त्री के ललाट पर—वायें भीं के कोने के ऊपर (देखिये चित्र नं० १३४) ऐसा तिल हो तो वह दुष्टा तथा पित-द्वेषिणी होती है भीर उसे कोई छूत की भयंकर बीमारी होने का अन्देशा होता है।

तिल न ० ६—इस तिल की पुष्टि के लिए दाहिनी पसली के नीचे के भाग में तिल है या नहीं, यह देखना चाहिये। जिस पुष्प के ऐसा तिल ललाई लिये हो वह व्यापार से विशेष धन-उपार्जन करता है। करीब ३५ वर्ष की अवस्था में यात्रा द्वारा अपने व्यापार को विशेष तरक्की देने में सफल होगा। पुष्टि के लिये, देखिये यात्रा-रेखायें पृष्ठ ३१६-३२१। यदि तिल काले रंग का हो तो यात्रा में अनिष्ट परिणाम होता है। यदि स्त्री के ललाट पर हो तो उसकी कल्पना-शक्ति अधिक होगी, पति-सुख सामान्य तथा एक संतान को तीव्र रोग होगा। अन्य संतान स्वस्थ रहेंगी।

तिल-विचार ५२१

तिल नं० १०—यदि ललाट पर इस स्थान पर तिल हो तो इसके मुकाबिले का तिल वक्षः स्थल के दाहिने भाग में होगा। यदि यह कुछ ललाई लिये हो तो अत्यंत शुभ होता है। ऐसा व्यक्ति कुलीन, घनी, मान-प्रतिष्ठायुक्त और उपकारी होता है। यदि तिल काले रंग का हो तो ऐसे मनुष्य में अपव्यय का दुर्गुण होने के कारण दृद्धावस्था में आर्थिक कष्ट पाता है, और लम्बी बीमारी से भी त्रास होता है।

यदि स्त्री के ललाट पर इस स्थान पर तिल हो तो स्नायु-पीड़ा से कब्ट होगा। ऐसी स्त्री को पति-सुख पूर्ण नहीं होता। स्त्री का स्वयं का स्वभाव भी ककंश होता है।

तिल नं० ११ — इसकी पुष्टि के लिये देखिये कि वक्ष:स्थल के वाम भाग के नीचे तिल है या नहीं। यदि वहाँ भी तिल हो तो यह फल होता है कि मनुष्य अपनी जल्दबाजी तथा लापरवाही से ऐसे कार्य करता है कि उसका परिणाम उसके लिये अच्छा नहीं होता। तीस और चालीस वर्ष के बीच कोई विशेष अनिष्ट परिणाम होता है। तिल यदि ललाई लिये हो तो यह फल है। यदि बिलकुल काला हो तो कोई विशेष फल नहीं होता।

यदि स्त्री के ललाट पर यहाँ तिल हो तो उसका कम उम्र में विवाह होता है और कई लड़के होते हैं। मोती और मूँगा पहिरना शुभ होता है।

तिल नं० १२—इस स्थान पर यदि शहद के रंग का ईषत् ललाई लिये तिल हो तो ऐसे व्यक्ति का पारिवारिक मनुष्यों से विवाद होता है। परन्तु विवाह के उपरान्त भाग्य में विशेष तबदीली होती है। यदि काले रंग का तिल हो तो तीस-चालीस वर्ष के बीच में उदर-विकार या रक्त-विकार होता है। इस तिल का फल तभी होता है जब इसके मुकाविले का तिल वाम नितम्ब पर हो।

यदि स्त्री के ललाट पर यहाँ तिल हो (देखिये चित्र नं० १३४) तो उसे कण्ठरोग होने की स्नाशंका होगी। शरीर-लक्षण तथा हस्त-

रेखाओं से पुष्टि होती है तो ऐसी स्त्री भ्रत्यन्त चंचल् वृत्ति की होती है।

## नेत्र-प्रदेश के तिल

ग्रब नेत्रों के श्रासपास के तिलों का शुभाशुभ फल बताया जाता



है। (देखिए चित्र नं० १३५।) इसमें कुल ६ तिलों के स्थान बताये गए हैं। प्रायः चेहरे के किसी भी भाग में तिल का फल तभी पूर्ण रूप से घटित होता है जब उसके मुकाबिले

चित्र नं० १३५

का तिल भी शरीर के स्थान-विशेष पर स्पष्ट रूप से हो। इसलिए नेत्र-प्रदेश के ६ तिलों के मुकाबिले के तिल, शरीर के किस-किस भाग में होते हैं यह बताया जाता है—

नेत्रों के श्रासपास के तिल तिल नं

 दाहिनी आँख के कोने पर भौं के अन्त पर

२. दाहिनी ग्रांख के नीचे

३. दाहिनी ग्रांख के बायें कोने पर

४. दोनों भौं के मध्य भाग में

प्र. वाम नेत्र के कोने पर, नासिका के पास

६. वाम नेत्र के नीचे (देखिए चित्र)

७. वाम नेत्र के नीचे (,, ,,)

वाम नेत्र के बायीं ग्रोर, नेत्र प्रान्त ग्रौर कान के बीच में

ह. वाम नेत्र के कोने पर

मुकाबिले का तिल

पेट के वाम भाग में

वक्षःस्थल के नीचे वाम ऊरु के नीचे बायें या दाहिने पैर पर

बग़ल के नीचे, बाई भुजा के अन्दर की तरफ़

दाहिने हाथ की कोहनी के नीचे वाहिनी कमर पर

सीने की हड्डी के नीचे

बायें कन्धे पर

(नोट-इन १ से ६ तक तिलों के वहीं स्थान हैं जो चित्र नं० १३५ में दिखाये गए हैं।)

यदि उपर्युक्त नेत्र-प्रदेश पर कहीं तिल हो, और उसके मुकाबिले का तिल भी शरीर के निर्दिष्ट भाग पर हो तो निम्नलिखित फल होता है।

तिल नं० १—यदि पुरुष के चेहरे पर शहद की-सी ललाई लिए तिल हो तो उस पुरुष का स्वास्थ्य खराब रहता है। पेट की बीमारी तथा दिल की बीमारी होने की विशेष भ्राशंका होती है। यदि काले रंग का तिल हो तो दूर की यात्रा करने से भ्रनिष्ट परिणाम होता है।

यदि स्त्री के मुख पर यहाँ तिल हो तो उसका भी अनिष्ट परिणाम ही है। शारीरिक व्याघि तथा मानसिक दु:ख दोनों से ही

पीड़ा होती है।

सिल नं २ - यदि काले रंग का तिल हो तो कुछ विशेष फल नहीं होता किन्तु यदि मधु वर्ण का हो तो मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता। उसकी प्रकृति तथा स्वभाव में भी उद्दण्डता होती है। पैर में भी कुछ विकार होता है।

यदि स्त्री के उपर्युक्त स्थान पर तिल हो तो वह मूखं, ग्रालसी किन्तु पाक-विद्या में ग्रिभिरुचि वाली होती है। ग्रपने माता-पिता में विशेष श्रद्धा रखती है। जन्म-स्थान से दूर—विदेश में उसकी मृत्यु

होती है।

तिल नं० ३—यदि काले रंग का तिल पुरुष के चेहरे पर हो तो शुभ फल है। ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है किन्तु यदि कुछ ललाई लिए हो तो मनुष्य भगड़ालू, मुकदमेबाज होता है और कष्ट पाता है।

यदि स्त्री के चेहरे पर हो तो भी अजुम परिणाम है। वह दु:ख और कष्ट पाती है। यदि शरीर-लक्षण और हस्तरेखाओं से पुष्टि

होती हो तो चौबीस व तीस वर्ष की अवस्था में गुप्त प्रेम होता है।

तिल नं ४ — यदि पुरुष का यह तिल शहद के रंग का हो तो बहुत शुभ है। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है किन्तु यदि काले रंग का हो तो मनुष्य भ्रापत्तियाँ भेलने वाला, भाग्यहीन, बुढ़ापे में अपस्मार भ्रादि रोगों से विशेष कष्ट पाता है।

यदि स्त्री के इस स्थान पर तिल हो और हस्तरेखाओं तथा शरीर के अन्य लक्षणों से वह व्यभिचारिणी प्रतीत हो तो ऐसी स्त्री का किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति से गुप्त प्रेम होता है और उसका अनिष्ट परिणाम होता है।

तिल नं ० ५—यदि शहद के रंग का तिल ग्रांख के पास इस स्थान पर पुरुष के चेहरे पर हो तो उसे अकस्मात् धन-लाभ होता है। विदेश से माल मँगाने या विदेश को माल भंजने से ऐसे व्यक्ति को विशेष लाभ हो सकता है। यदि काले रंग का तिल हो तो अशुभ है। उपर्युक्त फल उलटा होता है। यदि स्त्री के चेहरे पर इस स्थान पर तिल हो तो उसे अपने पति तथा अन्य सम्बन्धियों से धन-लाभ होता है किन्तु स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव अच्छा नहीं होता।

तिल नं ६ — यदि ललाई लिए, ऐसा तिल पुरुष के चेहरे पर हो तो वह खेल-कूद, घुड़दौड़ श्रादि का प्रेमी होता है और विशिष्ट पदाधिकारियों की सहायता से धन श्रीर मान प्राप्त करता है। यदि हस्तरेखा से पुष्टि होती हो तो मैंतीस-पैंतालीस वर्ष की श्रवस्था में नेत्र-विकार होता है। यदि काले रंग का तिल हो तो शेयर या अन्य सट्टे में हानि होती है।

यदि स्त्री के ऐसा तिल हो तो बचपन में ग्रग्निभय या चोट की ग्राशंका होती है ग्रौर तीस वर्ष की उम्र के बाद विरासत से धन-प्राप्ति होती है।

तिल नं ७ ७ — यदि पुरुष के चेहरे पर ऐसा तिल हो तो विदेशों

से माल मंगवाने या भेजने से विशेष लाभ होता है। यदि तिल काले रंग का हो तो ऐसे ब्रादिमयों को मुकदमे तथा धार्मिक संस्थाग्रों से हानि की ब्राशंका रहती है।

यदि स्त्री के चेहरे पर यह तिल हो तो वह सुखी तथा दीर्घायु होती है।

तिल नं द — यदि शहद के रंग का तिल हो तो ऐसा पुरुष विलासी होता है। उसका श्रनेक स्त्रियों से सम्बन्ध होता है। यदि काले रंग का हो तो विशेष फल नहीं।

स्त्री के चेहरे पर यह तिल होने से वह भी विलासिनी होती है और पूरुषों की भाँति बाहरी कार्यों में दक्ष होती है।

तिल नं ६ - पुरुष के बाएँ भीं के अन्त के कोने पर यदि शहद के रंग का तिल हो तो उसे मित्रों और सम्बन्धियों से घोखा तथा हानि की आशंका होगी। यदि काले रंग का हो तो परस्त्री प्रेम के कारण अप्रतिष्ठा। यदि स्त्री के चेहरे पर हो तो स्वास्थ्य खराब होगा तथा बिजली या अग्नि से भी भय की संभावना है। यदि अन्य लक्षण अच्छे न हों तो चरित्र भी संदेहास्पद होगा।

#### नासिका-प्रदेश के तिल

श्रव नासिका प्रदेश के तिलों का शुभाशुभ फल बताया जाता

है। (देखिये चित्र नं० १३६।) निम्नलिखित आठ तिलों का फल पढ़ते समय ध्यान से देखें कि कौन सा तिल किस स्थान पर है।

तिल नं० १—इसके मुकाविले का तिल सीधे पुट्टे पर होगा तब इसका निम्नलिखित फल सही



चित्र नं० १३६

वैठेगा। यदि पुरुष के चेहरे पर, नाक के ऊपर इस स्थान पर मधु

की-सी कान्ति का कुछ ललाई लिये हुए तिल पुरुष के चेहरे पर हो तो उसमें वाक्-चातुर्य तथा कला-चातुर्य विशेष मात्रा में होता है। परन्तु वह स्त्रियों के जाल में ऐसा फँसा रहता है कि वे उससे अपना अभिप्राय सिद्ध करती रहती हैं। यदि यह तिल काले रंग का हो तो कोई विशेष फल नहीं।

यदि स्त्री के चेहरे पर यहाँ तिल हो तो ग्रुभ लक्षण है। वह भाग्यशाली, दीर्घायु तथा अति सौभाग्ययुक्त होती है।

तिल नं० २—नाक के दाहिने भाग पर यदि तिल हो तो उसी के मुकाबिले का तिल बाईं बग़ल के नीचे होना चाहिये। जिस पुरुष के नाक पर शहद के रंग का तिल हो उसको जीवन के प्रथम और मध्य भाग में सुख होता है, बुढ़ापे में कष्ट। तीस-पैंतीस वर्ष की स्रवस्था में शारीरिक कष्ट भी प्रकट होता है। यदि काले रंग का हो तो कोई विशेष फल नहीं।

यदि स्त्री की नाक पर इस स्थान पर तिल हो तो वह ग्रच्छे स्वभाव की होती है परन्तु फिर भी उसके कारण उसके पित को कष्ट होता है।

तिल नं० ३—नाक की बायीं श्रोर तिल हो तो उसके मुका-बिले का तिल बायीं जाँघ पर होना चाहिये। यदि पुरुष की नाक पर शहद की-सी कांति का तिल हो तो अशुभ है। ऐसा मनुष्य अस्वस्थ, भाग्यहीन तथा जीवन में असफल रहता है। यदि काले रंग का हो तो बिजली से या अन्य दुर्घटना से मृत्यु की आशंका होगी।

यदि स्त्री की नाक पर यह तिल हो तो बुद्धिमती होती है किन्तु किसी परिचित व्यक्ति के विश्वासघात से ग्राधिक या जाय-दाद-सम्बन्धी क्षति होती है।

तिल नं० ४—यदि नाक पर इस स्थान पर तिल हो (देखिये चित्र नं० १३६) तो इसके मुकाबिले का तिल दाहिनी जाँघ पर होगा। यदि पुरुष की नाक पर शहद के रंग का यह तिल हो तो

वह बुद्धिमान् तथा संग्रहशील होता है उसे विरासत में सम्पत्ति भी मिलती है। यदि काले रंग का तिल हो तो उदर-विकार, यकृत् रोग ग्रादि सूचित होता है।

यदि स्त्री की नाक पर यह तिल हो तो उसके शरीर का ढांचा कमजोर होगा और प्रसव में विशेष कष्ट और भय होगा। यदि ऐसी स्त्री की नासिका का अग्र भाग कटा हुआ सा, या हड्डी से अलग प्रतीत हो तो उसका चरित्र अच्छा नहीं होता।

तिल नं० ५—यदि बायें नथुने पर इस स्थान पर तिल हो तो इसके मुकाबिले का तिल दाहिने घुटने के ऊपर दाहिनी जांघ पर होता है। यदि पुरुष की नाक पर कुछ ललाई लिए यह तिल हो तो जमीन-जायदाद, कृषि तथा वृद्धजनों से लाभ होता है यदि तिल काला हो तो चालीस-पचास वर्ष के बीच में किसी दुर्घंटना की खाशंका होगी, किन्तु हाथ की रेखाग्रों से दीर्घायु प्रतीत होता हो तो प्राणरक्षा हो जावेगी।

यदि स्त्री के इस स्थान पर तिल हो तो श्रशुभ चिह्न है, वह सदैव दु:खित रहेगी है।

तिल नं ० ६ — यदि दाहिने नथुने के नीचे (देखिये चित्र नं ० १३६) तिल हो तो इसकी जोड़ का तिल बायें सीने के नीचे होता है। यदि पुरुष के यह, कुछ ललाई लिये, तिल हो तो बहुत अशुभ परिणाम होता है। ऐसा व्यक्ति अपव्ययी तथा अन्य दोषों से युक्त होता है इस कारण ऐसे व्यक्ति पर फ़ौजदारी मुकदमा चलता है। ऐसे व्यक्तियों को घृणित कार्यों से वचने का उद्योग करना चाहिये नहीं तो दंडभागी होंगे। यदि काले रंग का तिल हो तो कोई विशेष फल नहीं होता।

यदि स्त्री के यह तिल हो तो उसके लिये भी घोर अशुभ है। वह अच्छे चरित्र की नहीं होती और अपनी स्थिति को स्वयं विगाड़ लेती है। पुष्टि के लिये हाथ भी देखिये।

तिल नं० ७—नाक के नीचे और ऊपर के ब्रोब्ठ के ऊपर मध्य स्थान में यदि तिल हो तो उसके मुकाबिले का तिल पेट के दाहिने भाग पर पसली के नीचे होगा। यदि पुरुष के यह तिल शहद के वर्ण का हो तो उसे सरकारी अफ़सरों से पीड़ा पहुँचती है। यदि ऐसे पुरुष की पत्नी या कन्या सुन्दरी हो तो उच्च स्थिति के लोगों की अनुचित इच्छाओं के कारण भी ऐसे व्यक्ति को कब्ट होता है। यदि तिल काला हो तो और भी विशेष कब्ट सूचित होता है।

यदि स्त्री के यह तिल हो तो अस्वास्थ्य तथा वित्तक्लेश सूचित होता है। मूंगा घारण करना चाहिये।

तिल नं ० द — यदि वाम नासापुट के नीचे तिल हो (देखिये चित्र नं ० १३६) तो इसके मुकाबिले का तिल पीठ पर बायीं बग़ल के नीचे होता है। यदि शहद के रंग का तिल पुरुष के हो तो ऐसा व्यक्ति वाहर से बहादुर किन्तु भीतर से बुजदिल होता है। स्त्रियों के कारण मुकदमे या धन्य कलह के कारण कष्ट होता है। यदि काले रंग का तिल हो और हाथ की रेखाओं से पुष्टि होती हो तो जल में दूबने का भय होता है।

यदि स्त्री के इस स्थान पर तिल हो तो भी ग्रगुभ है। उसका चिरत्र ग्रच्छा नहीं होता। पुष्टि के लिये हस्तरेखा तथा शरीर- लक्षणों से मिलान करना चाहिये।

#### कान के पास के तिल

ललाट के, नेत्र-प्रदेश के तथा नासिका के ऊपर या उसके



चित्र नं० १३७

तथा नासिका के ऊपर या उसके समीपवर्ती तिलों का फल वताया जा चुका है। ग्रव कान के पास के तिलों का ग्रुभाग्रुभ फल बताया जाता है। (देखिये चित्र नं० १३७।) इस में ३ तिल नं० १, २ तथा ३ दाहिने कान के पास हैं ग्रीर दो

तिल नं० ४ श्रौर ५ वायें कान के पास हैं। प्रायः इन तिलों के जोड़ के तिल शरीर के अन्य भाग पर भी होते हैं।

कान के पास के तिल मुकाबिले का तिल नं०१ दाहिने पाँव की पिंडली पर २ पेडू के मध्य भाग में ३ दाहिने घुटने के ऊपर ४ वाथें कंघे पर

यदि ये मुकाविले के तिल शरीर पर हों तो कान के तिलों का निम्निलिखित फल पूर्ण रूप से घटित होता है—ग्रन्यथा कम । ग्रव अपर के पाँचों तिलों का क्रमशः फल वताया जाता है।

तिल नं० १—यदि यह तिल मधु की-सी कान्ति वाला, कुछ ललाई लिये हो तो ऐसे पुरुष को किसी घनिक कुटुम्बीजन से विरासत में धन तथा जायदाद की प्राप्ति होती है। किन्तु ऐसे पुरुष का स्वभाव तथा वर्ताव कुछ उद्दण्डता लिये होता है। पुत्र-सुख में भी कमी करता है। ज्येष्ठ पुत्र ग्राज्ञाकारी नहीं होता। यदि काले रंग का तिल हो तो ऐसे पुरुष के साथ उसका कोई मित्र विश्वासघात कर हानि पहुँचाता है।

यदि स्त्री के चेहरे पर कान के पास यह तिल हो तो अशुभ है। जल-विचार या कफ़ से उत्पन्न रोग से उसकी मृत्यु होती है।

तिल नं २ — यदि पुरुष के दाहिने कान के पास इस स्थान पर शहद के रंग का तिल हो तो वह सदाचारी किन्तु निर्धन होता है। उसके चित्त में सदैव चिन्ता या उदासी रहती है। यदि तिल काले रंग का हो तो कोई विशेष फल नहीं होता।

यदि स्त्री के चेहरे पर कान के पास तिल हो तो वह ग्रपने ग्राचार तथा व्यवहार से वदनामी प्राप्त करती है। शरीर के ग्रन्य लक्षणों से तथा हृदय-रेखा, सूर्य-रेखा ग्रीर मस्तिष्क-रेखा से साम- ञ्जस्य करना चाहिये कि उसकी स्रधोगित किस मात्रा तक होगी।

तिल नं ३ — यदि यह चिह्न कुछ ललाई लिये पुरुष के चेहरे पर चित्रांकित स्थान पर (देखिये चित्र नं १३७) हो तो विवाहान्तर उसके भाग्य में बृद्धि होती है। उसे अपने किसी कुटुम्बीजन से विरासत में धन-प्राप्ति भी होती है। यह शुभ तिल है। किन्तु यदि काले रंग का हो तो विशेष फल नहीं।

यदि स्त्री के चेहरे पर यह तिल हो तो वह बुद्धिमती तथा धनशालिनी होती है किन्तु अन्य स्त्रियों के साथ मेल-जोल से नहीं रह सकती। पन्ना पहनना शुभ है।

तिल नं० ४—यदि पुरुष के वायें कान के समीप इस स्थान पर मधु की-सी कान्ति वाला तिल हो तो वह अपने वुद्धि-चातुर्य से बहुत धन उपार्जन करता है। व्यापार द्वारा भी धन-लाभ होता है। यदि काले रंग का तिल हो तो घोर अशुभ है। पैर में चोट लगने का भय होगा और आर्थिक स्थिति में भी बहुत उथल-पुथल होगी।

स्त्री के चेहरे पर यदि यह तिल हो तो विवाह के पूर्व वह कुछ चंचल-चित्त की होती है। पुष्टि के लिये हस्त-रेखा तथा शरीर-लक्षणों से तुलना करनी चाहिये। उसे पति-सुख ग्रच्छा होता है।

तिल नं० ५—यदि पुरुष के चित्रांकित स्थान पर यह तिल हो तो उसको, सम्बन्धी-रिश्तेदार लोगों से भगड़ा तथा मुकदमेबाजों के कारण परेशानी होगी। यदि काले रंग का हो तो भी अशुभ है। मनुष्य अपने अनुचित आचरणों के कारण कष्ट भोगता है।

यदि स्त्री के चेहरे पर उक्त स्थान पर तिल हो तो वह सदा-चारिणी नहीं होती। यदि हाथ का ग्रँगूठा छोटा, गुक्र-क्षेत्र ग्रति उन्नत, जाल चिह्न से युक्त, हृदय-रेखा द्वीपयुक्त तथा मस्तिष्क-रेखा

कमज़ोर हो तो उसका अपने चित्त पर संयम नहीं रहता।

#### कपोल के तिल

श्रव कपोल-प्रदेश के शुभाशुभ फलों का निर्देश किया जाता है। (देखिये चित्र नं० १३८) इसमें सात स्थानों पर तिल-चिह्न दिखाये गये हैं। यदि ठीक इन स्थानों पर तिल न होकर कुछ थोड़ा-सा सरका हुश्रा तिल किसी के गाल पर हो तो, जिस चित्रांकित तिल के सब से समीप, वह समभा जावे उस जैसा फल करेगा।

तिल नं० १—यदि चित्रांकित स्थान पर पुरुष के दक्षिण कपोल पर तिल हो तो उसके मुकाबिले का तिल, वायों पसली के नीचे कमर के ग्रास-पास होता है। यह तिल यदि शहद के रंग का हो तो मनुष्य विदेश में साधारण नौकरी कर ग्रपना समय व्यतीत करता है। यदि पह तिल काले रंग का हो तो करीब ३० वर्ष की ग्रवस्था में किसी से घोर शत्रुता होगी।



चित्र नं० १३८

यदि स्त्री के कपोल पर यह तिल हो तो वह सदाचारिणी तथा धार्मिक होती है श्रीर मान-प्रतिष्ठा प्राप्त करती है।

तिल नं० २—दक्षिण कपोल के मध्य भाग में तिल हो तो उसके मुकाविले का तिल पेट पर होता है। यदि काले रंग का तिल हो तो कोई विशेष फल नहीं होता किन्तु यदि शहद के रंग का हो तो ऐसा पुरुष ग्रपनी वक्तृत्व-शक्ति तथा चतुरता से उच्च पद प्राप्त करता है। किसी उच्चाधिकारी की पत्नी का उसकी उन्नति में सहयोग भी होता है।

यदि स्त्री के चेहरे पर यह तिल हो तो बातचीत में चतुर किन्तु अपव्ययी भ्रौर चंचल स्वभाव की होती है। अपने सम्बन्धित वर्ग को त्रास पहुँचाती है।

तिल नं० ३—यदि पुष्प के दाहिने कपोल पर यह तिल हो तो उसके मुकायिले का तिल वक्ष:स्थल के वाम भाग के नीचे होगा। यदि कपोल का तिल शहद के रंग का हो तो वह अनियमित आहार-विहार के कारण व्याधिग्रस्त होता है और कष्ट पाता है। यदि यह तिल काले रंग का हो तो और भी अशुभ है। भयंकर शारीरिक कष्ट का द्योतक है।

स्त्री के कपोल पर भी प्रायः यही फल होता है।

तिल नं० ४—यदि दाहिने गाल पर इस स्थान पर तिल हो तो इसके फल की पुष्टि के लिए देखना चाहिये कि वायीं तरफ़ की जाँघ की संधि पर तिल है या नहीं। यदि पुरुष के कपोल पर इस तिल का रंग हलका श्याम, कुछ ललाई लिये हो तो इसके जीवन का प्रथम तथा मध्य भाग साधारण आर्थिक स्थिति में व्यतीत होगा। स्त्रियों के कारण धन-हानि भी होगी। अधिक उम्र होने पर धन-प्राप्ति का योग है। यदि काले रंग का तिल हो तो किसी ऊँचे स्थान से गिरने की आशंका होगी।

यदि स्त्री के कपोल पर यह तिल हो तो वह घूमने की बहुत शौकीन होती है। उसमें मुस्तिकल मिजाजी नहीं होती।

तिल नं० ५—यह तिल वायें कपोल पर वित्रांकित स्थान पर होता है। इस के मुकाविले का तिल दाहिनी छोर छाती के नीचे होता है। जिस पुरुप के यह तिल मधु-वर्ण का हो उसका अपनी जन्मभूमि से बाहर (अर्थात् ग्रन्य स्थान पर) विशेष भाग्योदय होता है।

यदि काले रंग का तिल हो तो अपनी चतुरता से-किन्तु अन्याय-मार्ग से धनोपार्जन करता है। पचास-पचपन वर्ष की आयु में

सट्टे ग्रादि में ग्रचानक धन-हानि होती है।

यदि स्त्री के वाम कपोल पर यह तिल हो तो वह विलासिनी होती है ग्रौर उसे ग्रनेक लोग चाहते हैं—विशेषकर उससे कम उम्र वाले।

तिल नं० ६ — यदि पुरुष के कपोल पर इस स्थान पर तिल हो तो उसके मुकाविले का तिल वक्षः स्थल पर होता है। यदि शहद के रंग का तिल पुरुष के चेहरे पर हो तो वह अस्थिरचित्त तथा स्त्रियों के प्रभाव में विशेष रहने के कारण नैतिक मार्ग से स्खिलत हो जाता है। स्त्रियों के संसर्ग के कारण उसके सम्मान को भी क्षति पहुँचती है। यदि काले रंग का तिल हो तो कुछ फल नहीं होता।

यदि स्त्री के चेहरे पर इस स्थान पर तिल हो तो वह स्वतंत्र वृत्ति की तथा हठी (दुराग्रही) होती है। उसे कोई भयंकर व्याधि भी होगी परन्तु श्रन्त में स्वस्थ हो जाएगी।

तिल नं ० ७—यदि यहाँ तिल हो तो इसके मुकाविले का तिल दाहिने नितम्ब पर होता है। यदि मधु वर्ण का तिल हो तो विवाह के बाद भाग्योदय होता है। परन्तु यदि हाथ में दो विवाह की रेखा स्पष्ट श्रीर बलवान हों तो प्रथम स्त्री का देहान्त हो जाता है श्रीर जातक दूसरा विवाह करता है किंतु वैवाहिक सुख प्राप्त नहीं होता। यदि तिल का वर्ण काला हो तो विदेश में किसी जानवर या सवारी से टकराने की या श्रन्य दुर्घटना की श्राशंका होती है।

यदि स्त्री के कपोल पर इस स्थान पर तिल हो तो उसका धनिक पति से विवाह होता है किन्तु स्वयं का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता।

## हनु-प्रदेश के तिल

अव हनु-प्रदेश के तिलों का गुभागुभ फल वताया जाता है।
साधारण तौर पर 'हनु' को भी 'ठोड़ी' तथा चिबुक को भी हिन्दी

हन्

में ठोड़ी ही कहते हैं। किंतु वास्तव में हनु-प्रदेश तो गाल के



नीचे वाला हिस्सा कहलाता है श्रौर चिबुक श्रोष्ठ या मुख के नीचे वाला हिस्सा। (देखिये चित्र नं० १३६।) इसमें जहाँ-जहाँ दाहिनी श्रोर या वायीं श्रोर तिल दिखाये गये हैं वह हनु-प्रदेश है।

चित्र से स्पष्ट होंगा कि तिल नं० १, २, ३, ४ तो हनु-प्रदेश में दाहिनी ग्रोर हैं ग्रीर तिल नं० ५, ६, ७, ८, ६ वायीं ग्रोर। इन हनु-प्रदेश के तिलों के मुकाविले के चिह्न शरीर के किस-किस भाग में होते हैं। यह नीचे बताया जाता है—

| ाु-प्रदेश के तिल | उसके मुकाबिले के तिल              |
|------------------|-----------------------------------|
| 8                | पेट के दक्षिण भाग में नीचे        |
| २                | वायीं पसली के नीचे                |
| 3                | पेडू के पास                       |
| 8                | दाहिने घुटने पर                   |
| <b>X</b>         |                                   |
| Ę                | दाहिनी जाँघ पर भीतर के भाग<br>में |
| 9                | वायीं जाँघ के नीचे के भाग में     |
| <b>5</b>         | पीठ पर नीचे की ग्रोर              |
| 3                | दाहिनी जाँघ के नीचे               |
|                  | 2 0 .0                            |

तिल नं० १—यदि पुरुष के चित्रांकित स्थान पर शहद के रंग का यह तिल हो (देखिये चित्र नं० १३६) तो ऐसा व्यक्ति भूठ बोलने वाला, दग़ाबाज, इन्द्रियलोलुप तथा विश्वास के अयोग्य होता है। उस पर कोई फ़ौजदारी मुकदमा चलता है। यदि काले रंग का हो तो भी अशुभ ही है। मनुष्य निर्धन होता है तथा अनियमित

जीवन व्यतीत करने के कारण रोगग्रस्त होता है।

यदि स्त्री के चेहरे पर यहाँ तिल हो तो उसके लिए भी घोर अशुभ लक्षण है। उसमें भी चरित्र-सम्बन्धी कमजोरियाँ होती हैं और सन्तान का सुख कम होता है; पुष्टि के लिये अन्य शरीर-लक्षण और हस्त-रेखा देखिये।

तिल नं० २—यदि पुरुष के चेहरे पर हलके श्याम वर्ण का यह तिल हो तो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती और उसके हृदय के विचार भी गुद्ध तथा उदात्त नहीं होते। यदि तिल बिलकुल काले रंग का हो तो पशु-भय या किसी दुर्घटना का भय होता है।

यदि स्त्री के चेहरे पर उपर्युक्त स्थान पर तिल हो तो उसका चरित्र संशयास्पद होता है ग्रीर वह कलहिंग्रया होती है। पैर के लक्षणों से इसकी पुष्टि करनी चाहिए।

तिल नं० ३—यदि पुरुष के चेहरे पर यह तिल विलकुल काला हो तो कोई विशेष फल नहीं होता किन्तु यदि कुछ ललाई लिये हो तो ऐसा पुरुष विद्या-प्रेमी, एकान्तप्रिय ग्रीर भाग्यशाली होता है। यदि स्त्री के चेहरे पर इस स्थान पर तिल हो तो पतिव्रता तथा सौभाग्यवती होती है।

तिल नं ४—यदि काले रंग का तिल पुरुष के मुख पर इस
स्थान पर हो तो वह बहुत कामासक्त रहता है। यदि कुछ ललाई
लिए हो तो भी विषय-भोग में लीन, दुर्वल चित्त का और कार्य
में प्रवीण नहीं होता।

यदि स्त्री के चेहरे पर यह तिल हो तो श्रस्वास्थ्य का द्योतक है।

तिल नं प्र—यदि पुरुष के चेहरे पर इस स्थान पर काले रंग का तिल हो तो वह ग्रपने ग्रनुचित ग्राचार-विचारों के कारण हानि उठायेगा। यदि तिल विलकुल काला न होकर हलका स्थाम, कुछ ललाई लिये हो तो भी ग्रुभ नहीं है। ऐसे ग्रादमी के ग्रनेक शत्रु होंगे श्रीर उसे हानि पहुँचावेंगे तथा उसकी भाग्यवृद्धि में बाधक होंगे।

यदि स्त्री के चेहरे पर हो तो वह कामासक्त किन्तु भाग्यशालिनी होती है।

तिल नं० ६—यदि पुरुष के चेहरे पर शहद के समान रंग का तिल इस स्थान पर सो तो वह भाग्यवान होता है। ग्रट्टाईस-वत्तीस वर्षों के मध्य में कुछ विशेष ग्रापित या कठिनता उठानी पड़ती है। यदि काले रंग का तिल हो तो वैवाहिक जीवन दु:खमय होता है। यदि स्त्री के चेहरे पर उपर्युक्त स्थान पर तिल हो तो वह धनी ग्रौर सुखी होती है। जीवन के पहले भाग में पित-सुख कुछ कम होता है, वाद का जीवन ग्रच्छा बीतता है।

तिल नं ७—यदि पुरुष के चेहरे पर यह तिल काले रंग का हो तो कोई विशेष प्रभाव उत्पन्न नहीं करता किन्तु यदि हलका श्याम, कुछ ललाई लिये हो तो ऊपर से गिरने, जल में डूबने या अन्य दुर्घटना की आशंका होती है।

यदि स्त्री के चेहरे पर उपर्युक्त तिल हो तो स्वास्थ्य-हानि, भाग्यहानि ग्रादि ग्ररिष्ट परिणाम सूचित होते हैं। तीस-इकतीस वर्षों के मध्य में शारीरिक रोग या मानसिक कष्ट होगा।

तिल नं ० ८—यदि काले रंग का तिल पुरुष के चेहरे पर इस स्थान पर हो तो ऐसा पुरुष स्वयं ग्रपने भाग्य का ग्रपनी दुर्वृद्धि से नाश करता है।

यदि शहद के रंग का तिल हो तो ऐसा व्यक्ति विदेश-यात्रा का शौकीन होता है श्रौर वहाँ से तिजारत द्वारा धन-लाभ भी करता है।

यदि स्त्री के चेहरे पर उपर्युक्त तिल हो तो वह प्रायः ग्रच्छे चित्र की नहीं होती, उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है।

तिल नं ६--यदि काले रंग का तिल उपर्युक्त स्थान पर

पुरुष के चेहरे पर हो तो ऊपर से गिरने या अन्य दुर्घटना की आशंका होती है।

यदि शहद के रंग का तिल हो तो भी शुभ नहीं। ऐसा व्यक्ति लोभी तथा क्षुद्र हृदय होता है और उसका बुढ़ापा अच्छा नहीं बीतता।

यदि स्त्री के चेहरे पर इस स्थान पर तिल हो (देखिये चित्र नं० १३६) तो जवानी की ग्रपेक्षा बुढ़ापे में उसकी ग्राधिक स्थिति बदल जाती है ग्रथीत् जवानी में मालदार हो तो बुढ़ापे में ग्राधिक स्थिति ग्रच्छी नहीं होती ग्रीर जवानी में ग़रीब हो तो बुढ़ापे में धनाढ्य हो जाती है।

### चिबुक-प्रदेश क तिल

पहले हनु-प्रदेश तिलों का गुभागुभ फल बताया गया है। ग्रव चित्र नं० १४० देखिये। इसमें १ तिल दिखाये गये हैं। इन तिलों के मुकाबिले के तिल शरीर के किस भाग में होते हैं यह नीचे बताया जाता है।



चित्र नं० १४०

| चिबुक के तिल | इनके मुकाबिले का तिल               |
|--------------|------------------------------------|
| 8            | दाहिनी जांघ पर                     |
| २            | वाई जाँघ पर                        |
| 3            | पीठ के वायें भाग में नीचे की ग्रोर |
| ¥            | बाई जाँघ पर भीतर की ग्रोर          |
| u            | वधःम्थल पर                         |

यदि मुकाविले का तिल शरीर पर उपर्युक्त स्थान पर हो तो चिबुक-प्रदेश के वर्णित शुभाशुभ फल पूर्ण रीति से मिलते हैं—

अन्यथा नहीं। अब इन तिलों का क्रमशः फल बताया गया है-

तिल नं० १—यदि यह तिल शहद के रंग का हो तो शुभ है। ऐसा पुरुष गुणी और विद्वान् होता है और उच्चिस्थिति के लोगों के सम्पर्क और सहायता से उसका भाग्योदय होता है।

यदि तिल काले रंग का हो तो पुरुप दीर्घायु ग्रौर धनी होता है। यदि स्त्री की ठोड़ी पर इस स्थान पर तिल हो तो वह धनवती होगी; ग्रौर वाहर से उसका ग्राचरण भी ग्रच्छा ही प्रतीत होगा। किन्तु हस्त-रेखाग्रों व शरीर-लक्षणों से चरित्रहीनता की पुष्टि होती हो तो चरित्र निर्मल न होगा।

तिल नं २ — यदि मधु-वर्ण तिल हो तो शुभ है। ऐसा पुरुष बुद्धिमान तथा धनोपार्जन में विशेष कुशल होता है। किन्तु वात-व्याधि से पीड़ित रहता है। यदि जीवन, शोर्ष तथा हृदय-रेखाओं से अल्पायु होने के लक्षण प्रतीत हों तो अल्पायु होता है।

यदि तिल काले रंग का हो तो ऊँचे से गिर कर चोट लगने का भय होता है।

यदि स्त्री के मुख पर इस स्थान पर तिल हो तो वह विशेष बुद्धिमती नहीं होती। उसे प्रसवमें विशेष कष्ट या प्रसव-सम्बन्धी कोई रोग होता है या ऊपर से गिरने का भय होता है।

तिल नं०३ — यदि मधु वर्ण का तिल पुरुप के चेहरे पर हो तो गुभ है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, मित्रों से प्रेम-निर्वाह करने वाला तथा शत्रुग्रों से बदला लेने वाला होता है। किसी धनिक स्त्री की विरासत भी प्राप्त होती है। यदि तिल का रंग काला हो तो कोई विशेप फल नहीं होता।

यदि स्त्री के चेहरे पर इस स्थान पर तिल हो तो जीवन के मध्य भाग में किसी निकट सम्बन्धी की मृत्यु होती है। ग्रनुचित श्रौपिध-प्रयोग के कारण स्वयं उसके स्वास्थ्य को भी हानि पहुँचाती है।

तिल नं० ४—यदि पुरुष के चेहरे पर इस स्थान पर शहद के रंग का तिल हो तो उसका विवाह धनी कुटुम्ब में नहीं होता। यदि अन्य लक्षण अच्छे न हों तो व्यापार या सट्टे में गहरी हानि होती है। काले रंग का तिल और भी अगुभ है। धन-हानि के कारण गहरी विपत्ति उठानी पड़तो है। स्त्री के चेहरे पर भी ऐसे तिल का अनिष्ट प्रभाव होता है। वह मायाविनी, धूर्त तथा दुष्टा होती है।

तिल नं० ५—पुरुप के चेहरे पर यदि शहद के रंग का तिल हो तो शुभ है। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली तथा सभाचतुर होता है। स्त्रियों द्वारा (ग्रपनी पत्नी तथा ग्रन्थ रिश्तेदार) उसकी भाग्यवृद्धि में सहायता होती है। यदि भाग्य-रेखा ग्रच्छी हो तो धनी भी होता है। यदि तिल काले रंग का हो तो विशेष फल नहीं होता।

यदि स्त्री के चेहरे पर इस स्थान पर तिल हो तो वह अपने पित को बहुत कष्ट देती है। ऐसी स्त्री के नेत्र भी कमजोर होते हैं।

ऊपर जो तिलों का फल बताया गया है वही मस्से या लहसन का भो होता है। तिल के फलादेश का शरीर-लक्षण तथा हस्तरेखाओं से समन्वय और सामञ्जस्य करके देश, काल, पात्र का विचार कर किसी निर्णय पर पहुँचना उचित है। विरुद्ध लक्षणों का सन्तुलन कर किस प्रकार के लक्षण-विशेष घटित होते हैं, यह सम्यक् विचार अभ्यास-साध्य है।

#### च्योतिष जानने एवं ज्ञानवृद्धि के लिये

# सुगम ज्योतिष प्रवेशिका

#### लेखक---ज्योतिष-कलानिधि

# पं गोपेशकुमार श्रोभा एम० ए०, एल-एल० बी०

श्चाजकल भारत में ही नहीं श्रिपितु विदेशों में भी ज्योतिष-शास्त्र की श्चोर श्रिभिष्ठचि बढ़ रही है श्चौर नित्य नवीन गवेषणात्मक पुस्तकें श्चौर मासिक पत्र निकल रहे हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रभाषा हिन्दी में समस्त ज्योतिष के विषयों को सरल रूप में समभाने वाली पुस्तक का श्वभाव बहुत खटकता था।

उसी ग्रभाव की पूर्ति के लिए संस्कृत के ५०-६० प्राचीन ग्रन्थ तथा ग्रवी-चीन ग्रंग्रेजी ज्योतिष के सार को लेकर जन्म-कुण्डली, वर्ष फल, प्रश्न-विचार तथा मुहुत के विषयों को संग्रह कर इस पुस्तक का निर्माण किया गया है।

दक्षिण भारत के कई संस्कृत-ग्रन्थों से आतक फलादेश सम्बन्धी ऐसे मौलिक सिद्धान्त दिये गये हैं जो उत्तर भारत के, संस्कृत-ग्रन्थों में भी भ्रप्राप्य हैं।

वर्षफल तथा प्रश्न पर भी नवीन दृष्टिकोण से प्रकाश डाला गया है।

हमारा दावा है कि केवल इस पुस्तक का अध्ययन और मनन कर पाठक अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। इसमें फलित विषय इतना अच्छा समकाया गया है कि वह शीघ्र ही पाठक के हृदयंगम हो जाता है।

निस्सन्देह यह पुस्तक ज्योतिष के पंडितों तथा प्रेमियों—सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। अतएव यह ग्रन्थ अपनी विशेषताओं के कारण प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुँचने योग्य है।





माननीय पं० जवाहरलाल भी नेहरू





स्वर्गीय स्वामी विवेकानन्द जी





हिजहाइनेस महाराजा सर सवाई तेजिंसह जी K.C.S.I. अलवर नरेश





श्री जार्ज वर्नार्ड शॉ



# हमारे महत्त्वपूर्णं ज्योतिष-प्रकाशन

| आप थ्रौर आपकी राशि—केवलानन्द जोशी                                      |
|------------------------------------------------------------------------|
| कर्मठगुर- मुकुन्दवल्लभ ३२                                              |
| प्रहलाघव—सं केदारदत्त जोशी (ग्रजिल्द) ५०; (सजिल्द) ६०                  |
| चन्द्रहस्तविज्ञान चन्द्रदत्त पन्त (अजिल्द) ७५; (सजिल्द) १००            |
| चमत्कारचिन्तामणि (भट्टनारायण-कृत) (अजिल्द) ६०; (सजिल्द) १४०            |
| —(हिन्दी व्याख्या) अजिवहारीलाल शर्मा                                   |
| जातकपारिजात-(मूल, हिन्दी व्याख्या सहित) सं गोपेशकुमार बोझा             |
| प्रथम भाग (अजिल्द) ७०; (सजिल्द) १००                                    |
| द्वितीय भाग (ग्रजिल्द) ५०; (सजिल्द) १००                                |
| ज्योतिष-जगत्—दुर्गादत्त शर्मा                                          |
| ज्योतिषतत्त्वप्रकाश-लक्ष्मीकान्त कन्याल ६०                             |
| ज्योतिष-रत्नाकर-देवकीनन्दन सिंह (अजिल्द) १५०; (सजिल्द) १६०             |
| ज्योतिषरहस्य (सम्पूर्ण)—जगजीवनदास गुप्त                                |
| ज्योतिविदामरण (कालिदास-कृत) (मूल व हिन्दी टीका) — रामचन्द्र गण्डे      |
| (भ्रजिल्द) १२०; (सजिल्द १६०                                            |
| ज्योतिषशास्त्र में रोग-विचार-शुकदेव चतुर्वेदी (अजिल्द) ४५; (सिंक इ) ६५ |
| विफला (ज्योतिष)—गोपेशकुमार श्रोझा                                      |
| वशाफलविचार-जगजीवनदास गुप्त                                             |
| फलदीपिका (हिन्दी अनुवाद सहित)—गोपेशकुमार ग्रोझा                        |
| (अजिल्द) ४४; (सजिल्द) ५४                                               |
| बृहज्जातक केदारदत्त जोशी (अजिल्द) ७०; (सजिल्द) १००                     |
| बृहदवकहडाचक (हिन्दी व्या० सहित)—केदारदत्त जोशी                         |
| भारतीय लग्नसारणी —गोपेशकुमार श्रीझा                                    |
| मुहूतं-चिन्तामणि(पीयूषधारा हि॰ टी॰ सहित)                               |
| केदारदत्त जोशी (म्रजिल्द) ६५; (सजिल्द) ६५                              |
| लानचन्त्रपकाणा चन्नवन गन्न                                             |
| लघपाराशरी केटारटच जोजी                                                 |
| मिन्न क्योतिकविष्य ने क्या - /                                         |
| पर्य-स्मिनि स्मानम्प्रायमास्य सन्तर्भ                                  |
| र्शिंग्रह्म प्राचीशर सम्बंधि एक (                                      |
|                                                                        |
| ाइताय भाग (श्राजल्द) ६५; (साजल्द) १३०                                  |

मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स प्रा० लि० मूल्य: व० ५५ (ग्रजिल्द); व० ८५ (सजिल्द)